# तुलसी-ग्रंथावली

भाग १, खंड १

संपादक मातापसाद गुप्त एम्॰ ए॰, डी॰ लिट॰

। हूँ स्तानी ग्केडेमी इत्तरप्रदेश, इलाजनाद

# श्री राम च रेत म नस

प्राचीनतम प्रतियों की सहायता से निर्घारित पाठ श्रीर पाठांतर युक्त

#### संपादक

माताप्रसाद गुप्त, एम् ः ए॰, डो॰ लिट् ॰ लेक्चरर, हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय

> प्रकाशक साहित्य कुटीर, प्रयाग

प्रकाशक शांलियाम गुप्त साहित्य कुटीर १६२, ऐलेनगंज, प्रयाग

> प्रथम संस्करण, १६४६ मृल्य साधारण कागज पर ६) रगीन विशेष कागज पर ७)

> > मुद्रक जगतनारायण लाल हिन्दी साहित्य प्रेस प्रयाग

पूज्य गुरु श्री डा॰ घीरेन्द्र वर्मा एम्० ए० डी॰ लिट्० (पेरिस) की सेवा में सादर श्रीर सस्नेह श्रिपित

#### प्रस्तावना

गोस्वामी तुलसीदास का 'राम चरित मानस' भारतीय साहित्य का एक सर्वश्रेष्ठ यंथ मात्र नहीं है, बिल्क उत्तर भारत की वर्तमान संस्कृति की सब से प्रमुख आधार-शिला है। पिछले तीन सौ वर्षों में भारतीय विचार-धारा को जितना इस छित ने प्रभावित किया है, उतना किसी अन्य ने नहीं। समाज के सभी अंगों को इसने अभूतपूर्व बल और जीवन प्रदान किया है। परिणामस्वरूप इस प्रंथ को अप्रतिम लोकप्रियता भी प्राप्त हुई है—देश में मुद्रणकला के प्रचार के साथ इस के सहस्वाधिक संस्करण तो प्रकाशित हुए ही हैं, इसके पूर्व भी इसकी अग्रिणत हस्तलिखित प्रतियों ने भारतीय जनसमुदाय की मानसिक और आध्यात्मक पिपासा दूर की है।

इतने विभिन्न संस्करणों और प्रतियों के पाठों में यदि श्रंतर मिलता है तो वह स्वाभाविक है। जब-तब विद्वानों ने इन विभिन्न पाठों की सहायता से ग्रंथ का संपादित पाठ प्रस्तुत किया है, और उनके इन प्रयासों से निस्संदेह उपकार हुआ है—प्रंथ की पाठ-विकृति रक गई है, और सामान्य पाठक में भी प्रंथ के प्रामाणिक पाठ के जानने और सममने की उत्कंठा जागृत हो गई है। फिर भी प्रंथ के पाठ की जो मुख्य समस्या है, वह बनी हुई है—श्रीर वह यह है कि इन विभिन्न पाठांतरों के वीच में से होते हुए स्वतः रचियता के पाठ के श्रिष्क से श्रिषक निकट किस प्रकार पहुँचा जा सकता है, और जो पाठांतर-बाहुल्य मिलता है उसका श्रिषक से श्रिषक संतोषजनक रूप में समाधान किस प्रकार किया जा सकता है।

गांस्वामी तुलसीदास का विशेष अध्ययन प्रस्तुत संपादक का पिछले उन्नोस वर्षो का विषय रहा है, और इस संपूर्ण अवधि में गोस्वामी जी की कृतियों - और विशेष रूप से 'राम चरित मानस' के पाठ के विषय में उपयुक्त समस्या उसके सामने रही है। ऐसा नहीं है कि अन्य संपादकों के सामने यह समस्या नहीं रही है, किंतु उन्होंने इसे जिस प्रकार सुलकाया है उससे प्रस्तुत संपादक की संतोष नहीं हुआ है। इसीलिए उसे प्रस्तुत प्रयास की आवश्यकता प्रतीत हुई है।

'रामचरितमानम' का पाठ प्रायः निम्नितिसित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है:

(१) संपूर्ण प्रंथ के लिए किसी एक प्रति का पाठ लेकर—श्रधिक से श्रधिक लिखावट की भूनों का मार्जन करने हुए.

(२) किन्हीं विशेष कांडों के लिए किन्हीं विशेष प्रतियों के पाठ श्रीर शेष के लिए किसी श्रान्य प्रति या संपादित संस्करण का पाठ लेते हुए.

(३) संपूर्ण मंथ के लिए एक से ऋथिक प्रतियों या संपादित संस्करणों के पाठ लेकर जहाँ पर जो पाठ ठीक झात होता है उसकी

प्रहरण करते हुए, और

(४) संपूर्ण भ'य के लिए समस्त विध्वांतों का श्रानुसरण करते विश्लेपण करके निकाले हुए व्यापक सिद्धांतों का श्रानुसरण करते हुए।

ये सभी प्रणानियाँ काम की हैं, किंतु किन परिस्थितियों में किससे संतोपजनक परिणाम निकल सकता है यह संत्रेप में समक्ष लेना

चाहिए।

पहली प्रणाली से प्राप्त पाठ तभी संतोपजनक होगा जब कि
आयारभूत प्रति स्वतः किव-लिखिन हो, अथवा उस प्रति की कोई ऐसी
प्रतिलिपि हो जिसे सतर्कना के साथ मूल प्रति के अनुसार तैयार किया
गया हो। किनु यह कहने में सुमें संकोच नहीं है कि निश्चत रूप से
इस प्रकार की कोई प्रति अभी तक नहीं ज्ञात हो सकी है, और इसलिए
इस प्रणाली का आश्रय प्रह्णा करने पर भय यह हो सकता है कि
संपादित पाठ किव के पाठ से दूर जा पड़े।

दूसरी प्रमाती से प्राप्त पाठ भी तभी संतीपजनक होगा जब कि विभिन्न कांडों की प्रतियाँ कवि-निग्नित या उनकी समकत्त हों, अन्यथा जितनी शास्त्राओं की प्रतियाँ होंगी, उतनी ही शाम्याओं के पाठ सन पाठ में त्रा मिलेंगे।

तीसरी प्रगाली के द्वारा किन के पाठ के अधिक से अधिक निकट तभी पहुँचा जा सकता है जब कि 'ठीक' पाठ का निरचय केवल अपनी मुक्षि या कल्पना का आश्रय लेते हुए न किया जावे, यिक प्रमुख रूप से बह्सिंच्य और अंतर्सोच्य का आश्रय लेते हुए किया जावे, और अपनी सुक्षि या कल्पना को इन दोनों का संयोजक और अनुवर्ती बनाया जावे। इस बात को किंचित् और स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

वहिसांच्य से तात्पयं है वह प्रकाश जो पाठ-समम्या पर विभिन्न प्रतियों से प्राप्त होता है। त्रांतर्साच्य से तात्पयं है वह प्रकाश जो पाठ-समस्या पर किव की विचार-धारा, प्रसंग की आवश्यकता तथा कि की भाषा और शाब्दिक प्रयोग आदि की प्रवृत्तियों से पड़ता है। और, अपनी मुक्षिया कल्पना को इन दोनों का संयोजक और अनुवर्ता बनाने का आश्य यह है कि उसे इन दोनों—अर्थात् वहिसांच्य और अंतर्साच्य—की परिधियों के केंद्र में रखते हुए ऐसे सिद्धांतों का अनुसरण किया जावे जो दोनों के अंतर को यथासंभव दूर कर सकें। किनु, इतना सब होने पर तीसरी प्रणानी ही चौथी प्रणाली वन जाती हैं। याद इन प्रणानियों में इतनी सतकता से कार्य न लिया गया नो प्रंथ का पाठ किव का न होकर संपादक का हो सकना है।

प्रथम तीन प्रगानियों पर प्रयास किए जा चुके हैं - उदाहरण के लिए शावणकुं ज, श्रयोध्या की प्रति के श्रमुसार प्रस्तुत किए गए बाल कांड के, श्रीर राजापुर की प्रति के श्रमुसार प्रस्तुत किए गए श्रमोध्या कांड के इन्न संस्करण, रचुनायदास, बंदन पाठक और कांदव-राम के संपूर्ण प्रथ के संस्करण — जिनका परिचय श्रागे मिलेगा—पहली प्रणाली के हैं, श्री विजयानंद त्रिपाठी का सारती मंडार का संस्करण, श्रीर श्री नंददुलारे वाजपेशी का 'कल्याण' के मानसा ' के रूप में प्रकाशित गीता प्रेस का संस्करण दूसरी प्रणाली के हैं, श्रीर काशी से प्रकाशित गागवतदास लत्री का संस्करण तीसरी प्रणाली का है। चौथी प्रणाली पर सभी तक कोई संस्करण नहीं प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत संपादक का प्रयास इसी चौथी प्रणाली का है। किय की स्वहस्त्रलिखत वा उसकी समकन्न प्रतियों के श्रभाव में यही एकमात्र प्रणाली रह जाती है जिसकी सहायता से किय के पाठ के श्रीक से श्रीक निकट पहुँचने का प्रयास किया जा सकता है।

इस प्रणाली पर जो कार्य प्रस्तुत संपादक ने किया है, वह इतना विस्तृत है कि उसको एक स्वतंत्र प्र'थ के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। "एमचारतमानस का पाठ" नाम से वह प्रथ प्रेस में है, और शीघ्र प्रकाशित होगा। यह संस्करण उसी में प्रस्तुत किए गए पाठानुसंधान के अनुसार है। यहाँ पर केवल कुछ श्रत्यंत स्थूल बातों का उल्लेख किया जा रहा है। इन समम्त बातां का पूरा विवरण उक्त 'रामचरितमानस का पाठ' नामक श्रंथ में मिलेगा।

'राम चरित मानस' की जो प्रतियाँ श्रभी तक देखने में श्राई हैं, व पाठसाम्य की दृष्टि से चार शाखाश्रों में विभक्त की जा सकती हैं। इन चारों शाखाश्रों की जिन प्रतियों का श्राधार लेकर यह काये किया गया है, उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है। प्रम्नुन पुस्तक की पादिटप्पिएयों में पाठांतरों का निर्देश करते हुए उन शाखाश्रों श्रीर प्रतियों के लिए जिन संकेतों और संकेत-संख्याश्रों का उपयोग किया गया है, वे नीचे उनके साथ बाएँ सिरे पर हैं।

#### प्रo: प्रथमशा खा

- (१): सं० १७२१ वि० की प्रति—जी भारत कना भवन. काशी में है। इसका अयोध्या कोंड प्राप्त नहीं है। पाठ में संशोधन स्वच्छंदता-पूर्वक किया गया है।
- (२): सं०१७६२ वि० की प्रति—जो नागरी प्रवारिगी सभा काशी के भूतपूर्व पुस्तकाध्यस स्वर्गीय पं० शंमुनारायण चौंब के संप्रह में थी, श्रीर उन्हीं से उपयोग के लिये प्रस्तुत संपादक की प्राप्त हुई थी। यह उन्रयुक्त सं०१७२१ वि० की प्रतिकी प्रतिलिप मात्र प्रमाणित हुई है।

#### द्वि०: द्वि ती य शा खा

- (३): झकतलाल की प्रति—जो सं० १६१६ से १६२१ वि० के बीच महामहापाध्याय स्वर्गीय पं० सुधाकर डिवेदी के पिता पं० कृपालु डिवेदी की लिखी हुई है, और उन्हीं के वंशधरों के पास है। इस प्रति में भी पाठ-संशोधन स्वच्छंदता-पूर्वक किया गया है।
- (४) : रतुना गरास को प्रति—जो यगपि इस समय अपाप्त है, किंतु जिसके अनुसार सं० १६२६ वि० में काशी से मंथ का एक संस्करण प्रकाशित हुन्या था। भागवतदास खत्री के संस्करण की तुलना में इस संस्करण के पाठमेद उपयुक्त पं० शंभुनारायण चांच न अपने 'रामचरितमानस के पाठमेद' शीपिक एक अत्यंत उपयोगी लेख में प्रकाशित किए थे। प्रस्तुत काये में इन्हीं प्रकाशित पाठमेदों की सहायता ली गई है
  - (५): बंदन पाठक की प्रति—जो यद्यपि इस समय अप्राप्य

है, किंदु जिसके अनुसार सं० १६४६ वि० में काशी से प्रकाशित 'राम चरित मानस' के एक अन्य संस्करण के भी पाठभेद उपर्युक्त प्रकार से चौबे जी ने प्रकाशित किए थे। प्रस्तुत कार्य में इन्हीं प्रकाशित पाठभेदों की सहायता ली गई है।

(५८): मिर्जापुर की दो प्रतियाँ—एक सं० १८७८ वि० की जो लेखक के संप्रह में है, और दूसरी सं० १८८१ की प्रति जो कोतवाली रोड, मिर्जापुर के बाबू कैलाशनाथ के पास है। इनका पाठ प्रायः एक हीहै—केवल दूसरी प्रति का बाल कांड अप्राप्य है।

#### दः च ती य शा खा

(७): कोदवराम की प्रति—जो इस समय अप्राप्य है, किंतु जिसके अनुसार सं० १६५३ वि० में श्रीर पुनः सं० १६६५ वि० में श्री वेक्क्टेरवर प्रेस, बम्बई से 'राम चरित मानस' के संस्करण प्रकाशित हुए थे। प्रस्तुत काय में सं० १६६५ वि० के संस्करण का उपयोग किया गया है।

### च ः च तुर्थ शा खा

(६): सं० १७०४ वि० की प्रति—जो श्री काशिराज के संप्रह में है।

(६ ख): सं० १६६१ वि० की बाल कांड की प्रति—जो श्रावण-कुंज, अयोध्या में हैं। यह प्रति सं० १६६१ वि० की मानी जाती आ रही है—मैंने स्वतः अब तक अपने शंथों और लेखों में इस विधि का उल्लेख किया है, किंतु यह वास्तव में '६' की संख्या को '६' में परिवर्तित करके इस प्रकार किंव के जीवन काल की बनाई गई है। इस प्रति में भी पाठ-संशोधन स्वच्छंदता-पूर्वक किया गया है।

यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक होगा, कि एक तो १६६१ तथा १७०४ की प्रतियों में निकटतम पाठसाम्य है, और वे न केवल एक शाखा की हैं वरन एक ही मूल प्रति की दो प्रतिलिपियाँ हैं, यह मली-माँति प्रमाणित हुआ है। दूसरे, इन दोनों का प्रतिलिप-संबंध प्रथम शाखा की १७२१-१७६२ की प्रतियों से भी प्रमाणित हुआ है, और वह इस प्रकार का है कि १६६१ तथा १७०५ की प्रतियाँ जिस मूल की प्रतिलिपियाँ हैं वह अथवा उसका कोई पूर्वज और १७२१ की प्रति अथवा उसका कोई पूर्वज किसी ऐसी आदिम मूल प्रति की प्रति-लिपियाँ थीं जो निश्चित रूप के कवि-लिखित नहीं कही ज सकती है।

(म): बाल कांड की एक प्रति—जो सं० १६०५ वि० की है, श्रीर हिंदू समा, मुँगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर के पुस्तकालय में है।

श्रयोध्या कांड की सुप्रसिद्ध राजापुर की प्रति—जिसके श्रंत में कोई पुष्पिका नहीं दी हुई है।

अर्थ्य कांड की एक प्रति—जो मिर्जापुर-निवासी श्री हरिदास दलाल के पास है, और जो बचिप पुष्पिका में सं० १६४१ वि० की बवाई गई है, किंतु प्रामाणिक रूप से उक्त विथि की नहीं मानी जा सकती है।

सुंदर कांड की एक प्रति — जो प्रस्तुत संपादक को वहीरिकपुर, परगना मुँगरा, जिला औनपुर के स्वर्गीय पं० धनंजय शर्मा से प्राप्त हुई थी, श्रीर जिसेकी पुष्पिका में दी हुई सं० १८६४ की विधि के ८ को '६' बना कर प्रति को कवि के जीवन-कान की बनाया गया है।

लंका कांड की दो प्रतियाँ—जो प्रस्तुत संपादक को उपर्युक्त स्व धनंजय शर्मा से प्राप्त हुई थीं, और जिनमें से एक की पुष्टिपका में दी हुई सं० १८६७ वि० की विधि के '८' को '६' बना कर प्रति को वास्तविक समय से २०० वर्ष और पूव की बनाया गया है, और दूसरी की पुष्पिका में दी हुई सं० १८०२ की विधि के '८' को '७' बना कर प्रति को वास्तविक से १०० वर्ष और पूष की बनाया गया है।

चत्तर कांड की एक प्रति—जो प्रस्तुत संपादक को उपर्युक्त स्त्रण धनंजय शर्मा से प्राप्त हुई थी, और जिसकी पुष्पिका में दी हुई सं० र⊏६३ वि० की तिथि के '⊏' को '६' बनाकर उसे २०० वर्ष और प्राचीन बनाया गया है।

ऊपर की शाकाओं में परस्पर पाठ-विपयक कितना श्रंसर है, इसका श्रनुमान इसी से किया जा सकता है कि प्रथम शाका की (१)-(२) और चतुर्थ शाका की ऊपर बताई गई उसकी लंकटतः प्रतियों (६)।(६वा) भी प्रावः १००० कालों पर पाठमेद है, प्रथम और एतीय शाकाओं में भी पाठमेद प्रायः इतना ही है, और प्रथम और दितीय शाकाओं में पाठमेद प्रायः इतना ही होता। इस शंतर का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, और इस विशाल पाठमेद के बीच से किंद के पाठ को किस प्रकार निकाला जा सकता है, श्रंथ के पाठ-निर्धारस की सबसे टेदी समस्या यही है।

इन विभिन्न शालाओं के पाठों की वहिसाचिप और अंतर्साच्य के श्रनुसार सम्यक् परीचा के श्रनंतर ज्ञात हुन्ना है कि यद्यपि विभिन्न शाखाओं के सब के सब पाठमेद किसी समाधान-कम में नहीं रक्खे जा सकते. फिर भी एक महत्वपूर्ण संख्या इनमें ऐसे पाठमेदों को है जो एक समाधान-क्रम में रक्खे जा सकते हैं. और यह है पाठ-संस्कार-क्रम, जिससे यह मानना पड़ेगा कि इस पाठमेद का एक मुख्यतम कारण किसी के द्वारा किया गया पाठ-संस्कार का प्रयास है। एक उदाहरण से यह 'बात स्पष्ट होगी। बाल कांड में पाठभेद के मुख्य स्थल ३५७ हैं। इनमें से २०५ स्थलों पर जो पाठमेद है, उसमें किसी प्रकार का क्रम या श्रृंखला नहीं है, किंतु शेष ७६ पर वह पाठ-संस्कार-क्रम दिखाई पड़ता है। प्रथम शाखा का पाठ इस दृष्टि से सब से पूर्व का पाठ ज्ञात होता है। उसकी तुलना में उपर्युक्त ७६ में से ३८ स्थल ऐसे है जिनका उत्कुट्तर पाठभेद द्वितीय, वतीय, तथा चतुर्थ शाखाओं में, २३ स्थल ऐसे हैं जिनका उत्कृष्टतर पाठमेद तृतीय श्रौर चतुथे शाखाओं में, श्रीर १८ स्थल ऐसे हैं, जिनका उत्कृष्टतर पाठमेद केवल चतुर्थ शाखा में मिलता है। प्रायः इसी ढंग की विशेषता शेष कांडों के पाठभेदों में भी दिखाई पड़ती है।

यहाँ जो 'उत्कृष्टतर' शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके विषय में इतना ही और कहने की आवश्यकता है कि उत्कृष्टतर होने के साथ-साथ वह कि प्रयोगसम्मत भी है, और इसलिए यह पाठ-संस्कार स्वतः किव-कृत ज्ञात होता है। फलतः इस दृष्टि से देखने पर ऊपर की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और चतुर्थ शासाएँ—यद्यपि किंचित् विकृत रूप में—प्रथ के पाठ-संस्कार की क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थितियाँ भी प्रस्तुत करती हैं।

इस स्थिति-क्रम के स्वीकृत किए जाने पर पाठ-निर्णय के विपय

में नीचे लिखे रथूल परिणाम श्रावश्यक हो जाते हैं :--

(क) जिन स्थलों पर प्रथम शाला और चतुर्थ शाला में पाठ एक ही मिलता है, किंतु बीच की शालाओं में उससे भिन्न मिलता है, वहाँ पर बीच की स्थितियों के लिए भी वही पाठ स्वीकृत किया जाना चाहिए जो प्रथम और चतुर्थ ाखान्यां में मिलता है, और अन्य पाठों को अस्वीकृत करना चाहिए। इस विषय में इतना और देख लेना होगा कि जिन स्थलों पर प्रथम शाला और चतुथ शाला का इस प्रकार का पाठसाम्य केवल (१)-(२) तथा (६)।(६ ग्र) का पाठसाम्य है, वहाँ पर वह केवल दोनों समूहों में ऊपर वताए गए चनिष्ठ प्रतिनिधिसंबंध के कारण तो नहीं है।

- (ख) जिन स्थलों पर प्रथम शाखा श्रीर चतुथे शाखा एक दूसरे से भिन्न पाठ देती है, वहाँ पर सामान्यतः प्रथम शाखा का पाठ एक छोर का और चतुर्थ शाखा का दूसरे छोर का मानना होगा।
- (ग) जिन स्थलों पर चतुर्थ शासा का पाठ बीच की किसी शासा से इस प्रकार मिलने लगता है कि पूर्ववर्ती पाठ उसके खौर चतुर्थ शासा के बीच में नहीं मिलता, वहाँ पर यह मानना होगा कि उक्त भिन्न पाठ संस्कार-क्रम में उक्त स्थिति से प्रारंभ होता है।

प्रस्तुत संस्करण में अपर की चारों शासाएँ ही नहीं चारों स्थितियों के भी पाठों का नियोजित रूप प्रस्तुत किया गया है। मूल में चतुर्थ स्थिति का पाठ देते हुए, पाठमेद वाले स्थलों पर पाद-टिप्पणियों में चारों स्थितियों के पाठ दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए स्वीकृत पाठ उक्त शासा का संकेताचर देते हुए दिया गया है, और अस्वीकृत पाठ प्रतियों का निर्देश करते हुए चीकोर कोष्ठकों में दिया गया है। जहाँ पर किसी स्थिति का पाठ पूचवर्ती स्थिति का स्वीकृत पाठ ही है, वहाँ पर उक्त पाठ के स्थान पर उक्त पूचवर्ती स्थिति की शासा का संकेताचर मात्र दिया गया है। निम्नलिखित उदाहरण से यह बातं स्पष्ट हो जावेगी।

मूल में पाठ दिया गया है:-

विदानंद सुस्रधाम भिव विगत भोह सद काम । (बाल० ७५) यह पाठ चतुर्थ स्थिति का है । पादिटिप्यणी में 'काम' शब्द के पाठ के विपय में निम्नानिखित सूचनाएँ हैं:

प्रशः काम [(१): मान] दि०, दृ०: प्रशः च०: प्रशः (६०) (६०): मान]। इस सूचना का आश्य यह है कि प्रथम स्थित के लिए 'काम' पाठ स्वीकृत किया गया है; (२) में 'मान' पाठ अवश्य मिलता हैं, किंतु (२) का यह पाठ स्वीकृत नहीं किया गया है, क्यों कि वह जिस प्रति की प्रतिलिप हैं, उस (१) में पाठ 'काम' है। द्वितीय तथा चृतीय स्थितियों में भी प्रथम स्थिति का स्वीकृत पाठ ही है। चृतुर्थ स्थिति में भी 'काम'

पाठ स्वीकृत किया गया है, क्योंकि पूर्व की स्थितियों का यह पाठ चतुथे शाखा की एक मित में मिलता है, यद्यपि उसकी सब से प्रमुख और प्राचीन मितयों (६) तथा (६अ) में 'मान' पाठ मिलता है। यदि प्रथम स्थिति का स्वीकृत और दितीय और ततीय स्थितियों का एक मात्रे पाठ 'काम' चतुर्थ स्थित की किसी भी प्रति में न मिलता, तो 'मान' पाठ को इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता होती कि वह पाठ-संस्कार की भावना से किव डारा प्रस्तुत किया गया तो नहीं है। (६) और (६ अ) एक ही मूल की प्रतिलिपियाँ है, इसलिए इन दोनों का प्रमाण भी वस्तुतः एक ही प्रति का प्रमाण हो जाता है, और यह अनुमान किया जा सकता है कि मूल की भूल दोनों प्रतियों में आ सकती है।

इन पाठमेदों का किन की विचारधारा, प्रसंग तथा किन प्रयोग श्रादि के श्रतुसार विवेचन मेरे 'रामचरितमानस का पाठं' नामक उक्त ग्रंथ में मिलेगा।

इस प्रसंग में इतना ही और कहने की आवश्यकता है कि प्रथम तीन शाखाओं के प्रायः समस्त स्थलों के पाठमेद पादिष्पणी में दिए गए हैं, किंतु चतुर्थ शाखा की (=) संख्यक प्रतियों के उन स्थलों पर के पाठमेद नहीं दिए गए हैं जिनके विषय में (६)।(६८) का पाठ अन्य शाखाओं के पाठ से अभिन्त है, क्योंकि (=) संख्यक प्रतियों— जिनमें राजापुर की भी प्रति है—बड़ी असावधानी के साथ लिखी गई है, और—कदाचित् राजापुर की प्रति के अतिरिक्त—सभी बहुत पीछे की भी हैं। इसी प्रकार चतुर्थ शाखा की किसी प्रति में पाइ जाने वाली ऐसी अतिरिक्त पंक्तियों भी नहीं दी गई हैं जो उस शाखा की ही अन्य प्रतियों में नहीं पाई जातीं— ऐसा पंक्तियाँ ( = ) संख्यक कुछ प्रतियों में तो हैं ही, (६) में भी कुछ कांडों में हैं, और सफ्ट रूप से प्रचिन्न हैं।

प्रयुक्त श्रद्धार-विन्यास के विषय में इतना ही कहना है:---

१—प्रतियों में 'ब' का प्रयोग 'ख' तथा 'ब' दोनों के स्थान पर किया गया है; दोनों को इस संस्करण में अलग अलग कर दिया गया है;

२—प्रतियों में अनुस्वार के विंदु का ही प्रयोग सानुनासिक के लिए भी हुआ है। संस्करण में शिरोरेखा के ऊपर लगने वाली मात्राओं के साथ ही ऐसा हुआ है, अन्यथा अनुस्वार के लिए विंदु और

३—प्रतियों में 'ये' केवल कुछ प्रयोगों में मिलता है, यथा 'यहि', तथा 'त्रायेसु' में; अन्यथा 'ए' ही प्रयुक्त हुआ है; संस्करण में भी प्रायः इसी प्रकार मिलेगा।

४-प्रतियों का त्राद्य 'त्री' संस्करण में कहीं-कहीं पर बना रहने दिया गया है, ऋन्यथा सामान्यतः उसका रूप 'ऐ' कर दिया गया है।

प्र—प्रतियों में श्रंत्य 'ऐ' श्रौर 'श्रो' कमी-कभी 'श्रइ' श्रौर 'श्रइ' की भाँति प्रयुक्त हुए हैं, यथा 'करें' श्रोर 'करों' में; कितु प्रायः 'श्रइ' श्रंत्य रूप मिलते हैं, 'ऐ' श्रांत्य नहीं; संस्करण में भी प्रायः यह बात मिलेगी।

६—प्रतियों में 'श्र' के स्थान पर भी यदापि सामान्यतः 'स्न' रूप मिलता है, किंदु कभी-कभी 'श्र' रूप भी मिलता है, यथा 'श्री' श्रीर 'श्रुति' में । संस्करण में भी यह बात मिलेगी।

अत्तर-विन्यास के विषय में एकरूपता लाने के लिए प्रस्तुत संस्करण में कोई व्यापक प्रयास नहीं किया गया है, इसलिए तत्संबंधी विषमता मिलेगी।

श्रामार-स्मरण शेष हैं। उपर्युक्त समन्त प्रतियों के स्वामियों का मैं श्रामारी हूँ, जिन्होंने श्रपनी प्रतियों का उपयोग करने की मुफेसुविधाएँ प्रदान की। उनकी कृपा के बिनायह कार्य श्रसंभव था। विशेष श्रमारी मैं काशी के श्री राय कृष्णदास जी का हूँ, जिन्होंन न केवल भारत कला भवन की १७२१ को प्रति वरन् पं० शंमुनाथ चौबे की १७६२ कीप्रति और अक्कननाल की स्व० सुधाकर दिवेदी के उत्तराधिकारियों की प्रति भी मुक्ते मुलम कर दी थीं।

किंतु सब से अधिक अद्धेय डा० धीरेन्द्र वर्मा, अध्यक्त. हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय का कृतक हैं, जिन्होंने मेरे सभी अन्वेषण-कार्यों की भाँति इस कार्य में भी मुक्ते प्रोत्साहन प्रदान किया है।

इम संस्करण के मुद्रक हिंदी साहित्य प्रेस, प्रयाग का भी मैं श्रमारी हैं, जिसने इस संस्करण को भरसक ग्रुद्ध झापने का यत्न किया है।

### भी पर्याय नमः भी जानकीवस्क्रमो विजयते

# श्री राम चरेत शनस

## प्रथम सो पान बाल कांड

श्लो ० — वर्गानामर्थसंबानां रसानां बंदसामपि । मंगलानां च कचीरी वंदे वाणी विनायकी ॥ भवानीशकरी बंदे श्रद्धाविक्वासरूपियारे। याभ्यां विना न पश्यंति सिद्धाः स्वांतःस्थमीश्वरं ॥ वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपियां। यमाश्रितो हि वकोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते॥ सीतारामग्रामाप्रयारययविहारिगाौ विशुद्ध विज्ञानी कवीश्वरकपीश्वरी॥ वंदे उद्धवस्थितिसंहारकारियाँ क्रे शहारियाँ। सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लमां ॥ यन्मायावशवत्रि विश्वमित्रलं ब्रह्मादिदेवासुराः ॥ यत्सत्त्वादमृषेव माति सकलं रज्जी यथाहेर्भमः। यत्पादप्लवमेक्रमेत्र हि भवांभोघेस्तितीर्पावतां बदेऽह तमशेषकारगापरं रामाख्यमीशं हरिं॥ नानापुराग्रानिगमागमसम्मतं यद्-रामायको निगदितं क्वाचेक्क्कोऽपि । स्वांतः सुलाय तुलसी रघुनाथगाथा-**भापानिबंधमतिमंज्**लमातनोति 11

सो० - जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिवर बदन ।

करी अनुप्रह सोइ बुद्धिरासि सुभ गुन सदन ॥

मूक होइ बाचाल पंगु चढ़ गिरिवर गहन ।

मूक होइ बाचाल पंगु चढ़ गिरिवर गहन ।

नील सरोकह स्थाम तरुन अरुन बारिज नयन ।

करी सो मम उर बाम सदा छीर सागर सयन ॥

कुंद इंदु सम देह उमारमन करुना अपन ।

जाहि दीन पर नेह करी कुपा मर्दन मयन ॥

बंदों गुर पर कज कुपासिंधु नर रूप हरि।

महा मोह तम पंज जासुबचन रविकर निकर ॥

देदीं गुर पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।।
अप्रिम्य मूरि मय चूरनु चारू। समन सकल भव रज परिवारू॥
सुकृत सभु तन विमल विभूती। मंजुल मंगल मोद प्रसूनी॥
जन मन मजु मुकुर मल हरनी। किएँ तिलकु गुन गन वस करनी॥
श्री गुर पद नख मिन गन जोती। सुमिरत दिव्य हैं छि हिय होती॥
दलन मोह तम सो सुभकासू। बड़े भाग उर श्रादै जासू॥
उचरेहिं विमल विलोचन ही के। मिटहिं दोष दुख मव रजनी के स स्माहिं रामचरित मिन मानिक। गुपुत प्रगट जह जो जेहिं खानिक॥
दो० — जथा सुत्रांजन श्रांजि हम सामक सिद्ध क्षान।

कौतुक देखिं सैल वन भ्तल भूरि निधान ॥ १ ॥
गुर पद रज मृदु मंजुल १ अजन । नयन अमिर्अं हम दोष विभंजन ॥
तेहि करि विभल बिबेक बिलोचन । बरनीं रामचरित मव मोचन ॥
बंदीं प्रथम महीसुर चरना । मोह जनित संसय सब हरना ॥
सुजन समाज सकल गुन खानी । करीं प्रनाम संप्रेम सुबानी ॥

साधु सिरस सुमचरित कपांसु । निरस विस्त् गुन मय फल जासू ।।
जो सिंह दुल परिषद्ध दुरावा । बंदनीय जेहिं जग जसु पाया ।।
मुद नेंगल मय संत समाजू । जो जग जंगम तीरथराजू ।।
क्षांम मगति जहें सुरसिर घारा । सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा ।।
विधि निषेध मय कलि गल हेंरनी । करम कथा रिवर्निदिनि बढ़नी ।।
क्रिंहि हर कथा विराजित वेनी । सुनत सकल मुद मंगल देनी ।।
बिद्ध विस्वास श्रचल निज घरमा । तीरथ साज समाज सुकरमा ।।
सबिह सुलम सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा ।।
भक्ष श्रलीकिक तीरथराज । देइ सब फल प्रगट प्रभाक ।।
दो — सुनि समुम्मिंह जन मुदित मन मज्जिहें श्रांत श्रनुराग ।

लहहिं चारि फल अखत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २ ॥
मज्जन फलु पेलिश ततकाला । काक होहिं पिक बकड मराला ॥
सुनि आचरजु करें जिन कोई । सतसंगित महिमा निहं गोई ॥
बालमीक नारद घटजोनी । निज निज मुलिन कही निज होनी ॥
जलचर थलचर नमचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥
मिति कीरित गित मृति मलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहिं पाई ॥
सो जानव सतसंग प्रमाऊ । लोकहुँ बेद न श्रान उपाऊ ॥
बिनु सतसंग बिनेक न होई । राम कृपा बिनु सुलम न सोई ॥
सतसंगित मुद मंगल मूला । सोइ फल सिंघ सब साधन फूला ॥
संट छुधरिहं सतसंगित पाई । पारस परस्थ कुधातु सोहाई ॥
सिंघ इर कि कोविद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥
सो मोसन कहि जात न कैसे । साक बनिक मिन गुन गन जैसे ॥

१—प्रवः चरित सुभ सरिस । [द्विवः चरित सुम चरित ]। तृवःप्रव । चवः सरिस सुमचरित

२---अ०ः सकल [(२) सुलभ] । द्वि ०, तृ०,च०ः अ०

६—प्रः सात्र । द्वि ः प्र० [(४)(५) राज] । [तुः राज] । चः ० [(८) राज] ४—प्रः परस । द्वि ः प्र० [(३) परसि] । तुः परसि] । चः ःप्र० [(८) परसि]

दो ० - बंदों सत समान चित हित अनहित नहिं कोउ। श्रंबलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंघ कर दोउ॥ सत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेह । बाल बिनय सुनि करि कृपा राम चरन रति देहु ॥ ३ ॥ स्तलगन सितभायें। जे बिनु काज दाहिनेहर बार्ये। पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे। उजरे हरष विषाद बसेरें। हरि हर जस राकेस राहु से। पर श्रकाज भट सहसवाह से। जे परदोष लखहि सहसाँखी। पर हित वृत जिन्द्रके मन मासी। तेज कुसान रोष महिषेसा । अब अवगुन धन घनी घनेसा । उदै केत् सम हित सबही के । कूं भकरन सम सोवत नीके पर अकाज लगि तन परिहरहीं । जिमि हिम उपल क्रुपी दलि गरहीं र बंदों खल जस सेष सरोषा । सहस बदन बरने पर दोषा पुनि प्रनवीं पृथुराज समाना । पर श्रघ सनै सहस दस काना बिनवौं तेही। संतत सुरानीक हित बहरि सक सम बचन बज जेहि सदा पित्रारा । सहस नयन पर दोष निहार। दो०-उदासीन ऋरि मीत हित सनत जरहिं सक शीत।

जानि पानि जुग जोरि जनु बिनती करें सपीति ॥४॥ में अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज और न लाउब मोरा बायस पलिश्रहि अति अनुरागा। होहिं निरामिप कनहुँ किकागा बदौं संत असज्जनभ चरना। दुस्तपद उमय बीन कहु बरना बिद्धरत एक प्रान हरि लेई। मिलत एक दुस दारन देई उपजहिं एक संग जग माही। जलज जोंक जिमि गुन बिलगाही सुंधा सुरा सम साधु असाधु। जनक एक जग जलि अगाध

१-- प्रवः दाहिनेहु । द्वि ०, नृतः प्रव । [चनः दाहिन्हु ]

२--[प्रवः गलही ]। द्विवः गरहाँ । तृव, चवः द्विव

२-प्राः कवि । द्वि ः कवि ।। तृ०, चाः द्वि ०

४---प्र०; असळान । द्वि ०: प्र० । [तृ०: अस नन ] । च०: प्र० [(८) अस नन

भल श्रनभल निज निज करतूती । लहत सुजस श्रपलोक निम्ती ॥
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । गरल श्रनल किल मल सिर ब्याधू ॥
गुन श्रवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहिं सोई ॥
देश०—भलो भलाई पै लहै लहै निचाइहि नीलु ।

सुधा सराहिश्च श्रमरता गरल सराहिश्च मीचु ॥ ५ ॥
स्वल श्रध श्रगुन साधु गुन गाहा । उमय श्रपार उद्धि श्रवगाहा ॥
तेहि तें कञ्च गुन दोष बसाने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥
मलेउ पोच सब बिधि उपजाए । गिन गुन दोष बेद बिलगाए ॥
कहिं बेद इतिहास पुराना । बिधि प्रपंचु गुन श्रवगुन नाना ॥
दुस्त सुख पाप पुन्य दिन राती । साधु श्रमाधु सुजाति कुजाती ॥
दानव देव ऊँच श्ररु नीचू । श्रमिश्चँ सुजीवनु माहुरु मीचू ॥
माया ब्रह्म जीव जगदीसा । लिच्च श्रलच्छि रंक श्रवनीसा ॥
कासी मग सुरसरि कमनासा १ । मरु मालव महिदेव गवासा ॥
सरग नरक श्रनुराग बिरागा । निगमागम गुन दोष बिमागा ॥
दो०—जडु चेतन गुन दोषमय बस्व कीन्ह करतार ।

संत हंस गुन गहिं रे पय परिहरि बारि विकार ॥ ६ ॥ श्रम विके जब देह विधाता । तब तिज दोष गुनिह मनु राता ॥ काल सुभाउ करम बरिश्राई । मली प्रकृति बस चुकै मलाई ॥ सो सुधार हरिजन बिमि लेहीं । दिल दुल दोष विमल जस देहीं ॥ खली करिह मल पाह सुसंगू । मिटै न मिलन सुभाव श्रमंगू ॥ सिल सुबेष जग बंचक जेऊ । वेषप्रताप पूजिश्रिह तेऊ ॥ उधरिह श्रंत न होइ निबाह । कालनेमि जिमि रावन राह ॥ किएह कुवेष साधु सनमानू । जिमि जग जामवंत हनुमानू ॥

१—प्रश्नम नासा। द्वि : प्र० [(३)(४)(५) कविनासा]। तृ : क्रमनासा। च : तृ o[(६) कविनासा]

२---प्रवः मालव । द्विप्रव, तृवः प्रव । चवः व [(६)(६म्र) मारव]

स्-प्रवः प्रदृष्टि । दि वः गद्दि । तृव, चवः दि व

हानि कुसग धुसंगति लाह । लोकहुँ बैंद बिदित सब काहू ॥
गगन चढ़े रज पवन प्रसगा । कीचिह मिली नीच जल सगा ॥
साधु असाधु सदन धुक सारी । धुनिरहिं रामु देहिं गनि गारी ॥
धूम कुसगति कारिल होई । लिखिअ पुरान मंजु मिस सोई ॥
सोइ जल अनल अनिल सघाता । होइ जलद जग जीवन दाता ॥

दो० — मह मेषज जल पवन पट पाइ कुजोग धुजोग ।
होहिं कुबस्तु धुबस्तु जग लखिं धुलच्छन लोग ॥
सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम मेद बिधि कीन्ह ।
सिस पोषक सोषक र समुम्मि जग जस श्रपजस दीन्ह ॥
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जानि ।
बंदी सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व ।
बंदीं किन्नर रजनिचर कृपा करहु श्रव सर्व ॥ ७॥

श्राकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जल शल नम बासी।। सीय राम मय सब जग जानी। करों प्रनाम जोरि जुग पानी।। जानि कृपा करि किंकर मोहू। सब मिलि करहु क्वाँ हि क्वल कोहू।। निज बुधि बल भरोस मोहिं नाहीं। तार्ते बिनय करों सक पानी।। करन चहीं रघुपिन गुन गाहा। लघु मित मोरि बिरत श्रवगाहा।। स्मा न एकी श्रग उपाऊ। मन मित रंक मनोरथ राऊ।। मित श्रति नीच काँच रुचि श्राञ्ची। चहिश्र श्रमिश्रं बग जुरै न खाखी।। विश्वित सिप्तं न पत्रों हिंदाई। सुनहिं बाल बचन मन लाई।। कीं बालक कह तोतरि बाता। सुनहिं मुदित मन पितु श्ररु माता।। हैंसहिंह कूरं कुटिल कुबिचारी। जे पर दूषन मूवन धारी।

रं—अः पोषक सोषका। द्वि ः प्र० [(३)(४) मोषक पोषक। ए०, च०ः प्र० [(६) (६म) सोषक पोषक]

निज कि के हि लाग न नीका । सरस हो उ श्रथवा श्रिति फीका ॥ जे पर भिनित सुनत हरषाहीं । ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ जग बहु नर सर सिर सम माई । जे निज बाढ़ि बढ़िह जल पाई ॥ सज्जन सकृत १ सिधु सम कोई । देव्स पूर बिधु बाढ़े जोई ॥ दो >—माग छोट श्रमिलाषु बड़ करों एक बिस्वास ।

पैहिंह सुन्त सुनि मुजन जनर खल करिहोंह उपहास ॥ ८॥ खन परिहास होइ हित मोरा। काक कहिंह कलकंठ कठोरा॥ हंसिह बक दादुर वातक ही। हँमिहं मिलन खल बिमल बतकही।। किवत रिसक न राम पद नेहू। तिन्ह कहेँ सुनद हास रस पह ॥ माषा मिनित मोरि मित भोरी। हँमिबे जोग हँसे निहं खोरी॥ प्रभु पद प्रीति न सामुम्म नीकी। तिन्हिह कथा सुनि लागिहि फीकी॥ हिर हर पद रित मित न कुतम्की। तिन्हि कहैँ मधुर कथा रघुबर की॥ राम मगित मूषित जिश्र जानी। सुनहिं सुजन सराहि सुनानी॥ किव न होउँ निह बचन प्रवीनू। सकल कला सब बिद्या हीनू॥ श्राखर श्रास्थ श्रलंकृति नाना। छंद प्रवध श्रनेक बिधाना॥ माव मेद रस मेद श्रपारा। किवत दोष गुन बिविध प्रकाग॥ किवत खिबेक एक निह मोरे। सत्य कहीं लिखि कागद्ध कोरे॥ दो०—मिनित मोरि सब गुन रहित बिस्व विदित गुन एक।

सो बिचारि सुनिहिंह सुमित जिन्हके बिमल बिबेक ॥ १ ॥ येहि महुँ रघुपति नाम उदारा । श्रित पावन पुरान श्रुति सारा ॥ मंगल भवन श्रमगल हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरागी ॥

१— [प्रवः सङ्गति ] । दिवः मङ्गत । [तृव : मुकूत] । वव : दिव [(प्र): सुकृत] ।

२---प्रवः जन । द्विवः प्रव । [मृवः सब ] । चवः प्रव [(६) (६४): सब ी ।

३—प्रवः नादुर । द्विवः प्रव [(५): दादुर] । त्विवः दादुर] । चवः प्रव [(८): दादुर ; ।

४ -प्र0: चतुर । द्वि०, नृठ: प्र०। च०: बचन।

५ —प्र० कागर । डि०: प्र० [ (४) (५) (५४): कागद] । त्रिः कागद ] । च०: ५० । (८):कागद ] ।

भनिति बिचित्र सकवि कृत जोऊ । राम नाम विनु सोह न सोऊ ॥ विधवदनी सब भाँति सँवारी। सोह न वसन विना वर नारी॥ सब गुन रहित कुर्काव कृत बानी । राम नाम जस अकित जानी ॥ सादर कहाई सर्नाह बुध ताही । मधकर सरिस संन गुनमाही ॥ जदि किवत रस एकी नाहीं। राम प्रताप प्रगट येहि माहीं॥ सोड मरोस मोरें मन आवा। केहि न ससंग बडप्पन पावा॥ तजी सहज करुआई। ग्रगरु प्रसंग सर्गंच बसाई॥ र्मानित भदेस बस्त भील बरनी । रामकथा जग मगल कानी ॥ क0-मंगल करिन कलि मल हरिन तलभी कथा रघनाथ र की। गति कर कबिता सरित की ज्यों मरित पावन पाथ की ॥ प्रम स्रजस संगति भनिति भिल होइहि सुजन मन भावनी । भव अंग मृति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ दो०-प्रिय लागिहि श्रति सर्वाह मम भनिति राम जस संग । दारु बिचारु कि करें कोड बदिय मलय प्रसंग ॥ स्याम सुरमि पयं बिसद अति गुनद करहि सब पान । गिरा प्राप्य सिय राम जस गाविह सुनहिं सुनान ॥१०॥

गिरा प्राप्य सिय राम जस गाविं सुनिं सुजान ॥१०॥
मिन मानिक मुकुता छिव जैसी। श्रिहिंगिरि गज सिर सोह न तैभी॥
नृप किरीट तरुनी तनु पाई। लहिंह सकल मोमा अधिक ई॥
तैसेहि सुकिव कांवत बुध कहिंदी। उपजिह श्रानन श्रानत छांव लहिंदी।
मगित हेतु विधि मवन विहाई। सुमिरत सारद आर्थात थाई॥
राम चरित मर बिनु श्रान्हवाएँ। सो सम जाइ न कांटि उपार्ये॥
कांव कोंविद श्रस हदयँ विचारा। गाविंह हिर अस कांत्रमल हारी॥
कीन्हे प्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगिति पिछताना॥
हदय सिंधु मित सीपि समाना। स्वानी सारद कहिं सजाना॥

१--- प्रवास रहनीर । दि०, तु०, च० : रहनाय ।

२--- प्रवः आस्य । [द्विवः भाग ]। तुवः प्रव । चवः प्रव [ (क): श्वान ] ।

२-- प्रवः सगति । द्वि०, तृब्ध प्रवः । वृषः । (६) (६): वर्षान, (८): लानि ]

जों बरखे वर वारि 'विचारू । होहिं कवित मुकुता मनि चारू ।। दो - जुगुति वेघि पुनि पोहिश्रहिं रामचरित वर ताग ।

पहिरहिं सज्जन बिमल उर सोमा श्रांत श्रनुगग ॥११॥ जो जनमे कलिकाल कराला। करतव बायस बेप मराला।। चलत कुपंथ बेद मग झाँड़े। कपट कलेवर किल मल माँड़े।। बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के।। तिन्ह महाँ प्रथम रेख जग मोरी। धींग धरमध्वज धंघक धोरी।। जों श्रपने श्रवगुन सब कहकें। बाढ़ें कथा पार निहं लहकें।। तातें में श्रति श्रलप बखाने। थोरेहिर महुँ जानिहिंह स्थाने।। समुम्भि बिबिध बिधि बिनती मोरी। को उन कथा छुनि देहिह खोरी।। पतेहु पर करिहिंह ते श्रसका भोरी। को उन कथा छुनि देहिह खोरी।। पतेहु पर करिहिंह ते श्रसका । मोहितें श्रधिक जेप जड़ मितरका।। कहें रचुपित के चिरत श्रपारा। कहें मित मोरि निरत संसारा।। कहें रचुपित के चरित श्रपारा। कहें मित मोरि निरत संसारा।। खेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहिं लेखे माहीं।। समुम्भत श्रमिति राम प्रमुताई। करत कथा मन श्रति कदराई।। वो०—सारद सेष महेस विधि श्रागम निगम प्रगन।

नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥१२॥ सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदिप कहे बिनु रहा न कोई ॥ तहाँ बेद श्रस कारन राखा । भजन प्रमाउ माँति बहु माखा ॥ एक श्रनीह श्रह्मप श्रनामा । श्रज सच्चिदानंद परवामा ॥

१--- प्रः व वका द्वि०, तृ ः प्र । च ः प्र ० [ (६) व अक ]।

२---प्रवः थोरेहि । द्वि ०, तुवः थोरे ] । चव : प्रव [ (६%) थोरे ] ।

३—प्र०: विनती अब । द्विः प्र० [ (३) (५अ). विधि विनती ] । तृ०, च०ः विधि विनती ।

४—प्रवः के असंका। द्विवः प्रव [(४) (५) के संका। [तृवः के संका]। चवः ते असंका

५-- प्रवः ते। द्विव, तृवः प्रव। चवः वे।

भनिति मोरि सिव कृपा बिमाती । सिस समाज मिलि मनहुँ मुगती ॥ जे एहि कथहिं सनेह समेता । कहिहहिं सुनिहिं समुभित सचेना ॥ होइहिं राम चरन अनुरागी । किल मल रहित सुमंगल भागी ॥

दो - सपनेहु साँचेहु मोहिं पर जो हर गौरि पसा । तौ फुर होउ जो कहेउँ सब माषा भनिति प्रभाउ ॥१ ४॥

बंदी अवधपुरी अति पाविन । सरजू सिर किल कलुव नसाविन ।। प्रनवीं पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रमुहिं न थोरी ।। सिय निंदक अध श्रोध नसाए । लोक विशोक बनाह वसाए ।। बंदी कौसल्या दिसि प्राची । कीरति जामु सकल जग माची ।। प्रगटेउ जहाँ रचुपित सिस चारू । बिस्व मुखद ख़ल कमल तुसारू ।। दसरथ राउ सिहत सब रानी । सुकृत सुमंगल मुरति मानी ।। करों प्रनाम करम मन बानी । करहु कृपा सुन सेवक जानी ।। जिन्हिं बिरचि बड़ मएउ बिधाता । महिमा अवधि राम पितु माता ।।

सो०-बंदों श्रवध मुत्राल सत्य प्रेम जेहि राम पद |
बिद्धुरत दीनदयाल प्रिय तनु त्रिन इव पिरहरेड ||१६||
प्रनवी परिजन सहित बिदेहू | जाहि रामपद गूढ़ सनेह् ||
जोग भोग महुँ राखेड गोई | राम बिलोकत प्रगटेड सोई ||
प्रनवीं प्रथम भरत के चरना | जासु नेम ब्रत जाइ न बरना ||
राम चरन पंक्रज मन जासू | लुबुध मधुप इव तजी न पामू ||
वंदों लिखनन पद जलजाता | सीतल सुभग भगत मुखदाता ||
रघुपति कीरति बिमल पताका | दंड समान भएड जस जाका ||
सेष सहस्रतीस जगकारन | जो श्रवतरेड मूमि भय टारन ||
सदा सो सानुकूल रह मोपर | क्रुपासिंघु सौमित्रि गुनाकर ||
रिपुस्दन पद कमल नमामी | सूर सुसील भरत श्रनुगामी ||
महाबीर बिनवीं हनुमाना | राम जासु जस श्रापु बस्ताना ||

सो०—प्रनवीं पवनकुमार खल बन पावक ज्ञान धन ।

जास हृदय आगार बसिंह राम सर वाप धर ॥१७॥

किपिति रीख निसाचर राजा । आगदादि जे कीस समाजा ॥
बंदीं सब के चरन सहाये । आधम सरीर राम जिन्ह पाप ॥
रघुपति चरन उपासक जेते । खग मृग सुर नर असुर समेते ॥
बंदीं पद सरोज सब केरे । जे बिनु काम राम के चेरे ॥
सुक सनकादि मगत सुनि नारद । जे सुनिवर बिज्ञान बिसारद ॥
प्रनवीं सबिह धरिन घरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मृनीसा ॥
जनकसुता जगजनि जानकी । आतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥
ताके जुग पद कमल मनावों । जासु कृपा निरमल मित पावों ॥
पुनि मन बचन करम रघुनायक । चरन कमल बंदों सब लायक ॥
राजिव नयन घरे धनु सायक । मगत विपति मंजन सुखदायक ॥

दो० — गिरा अरथ जल बीचि सम किह् अतर भिन्न न मिन ।

बदौं सीताराम पद जिन्हिंहं परम प्रिय सिन्न ॥१८॥

बंदौं नाम राम रचुबर को । हेतु कृसानु मानु हिमकर को ॥

बिघि हरिंहर मय बेद प्रान सो । अगुन अनुपम गुननिधान सो ॥

महामंत्र जोइ जपत महेसू । कासी मुकृति हेतु उपदेसू ॥

महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥

जान आदिकि नाम प्रताप्र । भएउ सुद्ध करि उलटा जापू ४ ॥

सहस नाम सम सुनि सिव बानी । जिप जेई पिश्र संग मवानी ॥

हरवे हेतु हेरि हर ही को । किए मूचनु तिश्र मूचन ती को ॥

नाम प्रमाउ जान सिव नीको । कालकूट फलु दीन्ह अभी को ॥

१--प्र०: घर। द्वि०,: घन। तृ०, च०: द्वि०।

२--- प्र०: देखियत । द्वि०, तृ०: प्र०। च०: कहिथन ।

३-प्रव: प्रमाक । द्विव: प्रतापू । तृव, चव: द्विव ।

४-अ०: कहि छलटा नाऊँ । द्वि० : करि छलटा जापू । तृ०, च० : द्वि० ।

दो०-बरषा रितु रधुपित मगित तुलसी सालि छुदास ।

राम नाम बर बरन जुग सावन भादों मास ।।११।।

श्राखर मधुर मनोहर दोऊ । बरन बिलोचन जन जिन्नें जोऊ ।।

धुमिरत छुलम छुलद सब काहू । लोक लाहु परलोक निबाह ।।

कहत छुनत छुमिरतः छुठि नीके । राम लखन सम भिय तुलमी के ।।

बरनत बरन प्रीति बिलगाती । ब्रह्म जीव समरे सहज सँघाती ॥

नर नारायन सरिस छुआता । जग पालक बिसेषि जन त्राता ॥

मगित छुतिश्र कल करन बिमूषन । जग हित हेतु बिमल विधु पूषन ।

स्वाद तोष सम छुगित छुघा के । कमठ सेष सम घर बछुधा के ॥

जन मन मजु कंजरे मधुकर से । जीह जसोमित हरि हलघर से ॥

दो॰—एकु वन एकु मुकुट मिन सब बरनिह पर जोड । तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत४ दोड !!२०॥

समुम्मत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रमु अनुगामी ।।
नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुम्मि साधी ॥
को बड़ छोट कहत अपराध । सुनि गुन मेद समुम्मिहिह साधू ॥
देखिअहि रूप नाम आधीना । रूप ज्ञान निहं नाम बिहीना ॥
रूप बिसेषि नाम बिनु जाने । करतल गत न परिह पहिचाने ॥
सुमिरिअ नामु रूप बिनु देखें । आवत हृद्यं सनेह बिसेषें ॥
नाम रूप गति अकथ कहानी । समुभात सुसद न परिन बसानी ॥
अगुन सगुन बिच नाम सुसासी । उमय प्रबोधक चतुर दुभासी ॥

१-अ०: समुमत । द्वि०, तृ०: प्र०। च०: सुमिरत ।

२-- प्र0: इव । दि०: प्र0 । तु०: सम । च०:तृ०।

२-- प्र : कंब मंजु । द्वि : मंजु कंब [(५) कंब मंजु ] । तृ ०, च० : द्वि ।

४-अ०: निराजित । द्वि०: निराजन । तृ०, च०: द्वि०।

५-- प्रवः शुन । द्विवः प्रव । तृवः गति । चवः नृव ।

दो०—राम नाम मिन दीप घर जीह देहरी द्वार ।

तुलसी भीतर बाहरहुँ हैं जों चाहिस उजिआर ॥२१॥
नाम जीहूँ जिप जागिह जोगी। बिरित बिरिच प्रपंच बियोगी॥
ब्रह्मसुबहि अनुभविह अनुपा। अकव अनामय नाम न रूपा॥
जानीर चहिंह गूढ़ गित जेऊ। नाम जीह जिप जानिहर तेऊ॥
साधक नामु जपिह लय लाएँ। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ॥
जपिंह नामु जन आरत भारी। मिटिहं कुसंकट होहिं सुलारी॥
राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा॥
चहुँ चतुर कहुँ नाम अधारा। ज्ञानी प्रमुहि बिसेषि पिआरा॥
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। किल बिसेषि निहं आन उपाऊ॥
दो०—सकल कामनाहीन जे राम भगित रस लीन।

नाम पेम पेम पीयूष हद तिन्ह हुँ किए मन मीन ॥२२॥ अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा॥ मोरं मत बड़ नामु दुईँ ते। किए जेहि जुग निज बस निज बूते ॥ प्रीड़िप्प सुजन जिन जान हैं जन की। कहे उँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की॥ एकु दारुगत देखि एकू। पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू॥ उभय अगम जुग सुगम नाम तें। कहे उँ नामु बड़ ब्रह्म राम तें॥ व्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनेंद रासी॥ अस प्रभु हृद्य अञ्चत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुस्तारी।

१---प्रवः बाहरी । द्विवः प्रव । [तुवः बाहिरख ] । चवः प्रव [(६) (६व) बाहरहुँ ] । २---प्रवः जानी । द्विवः प्रव [(५) जाना ] । [तुवः जाना] । चवः प्रव ।

३-- प्रवः जानहिं। द्विव, तुव : प्रव। [चवः (६) (६ म) जानहुँ; (८) जानत]।

४-- प्रवः तो । दिवः तय । मृव,चवः दिव ।

५---प्रवः पेस । [द्वि ०, तृवः प्रस ] । चवः ० [(६म) सुप्रैंस, (८) प्रसाव] ।

६--- प्र इसरे । द्वि : मोरे [(५ अ ) इसरे ] । तु०, च ०: द्वि० ।

७--- प्रव निजब्ते [(२) निहब्ते ] । द्वि ०,तृ०, च ०: प्रव ।

च—प्रवः प्रौढ़ि । द्विप्रे: प्रव [ (४) (५) (५व) प्रौढ़]। तुवः प्रवः प्रवः प्रवः

नाम निरूपन नाम जतन तें । सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें ।। दो॰—निरगुन तें एहि माँति बड़ नाम प्रभाउ ऋपार ।

कहउँ नामु बह राम तें निज विचार अनुसार ।।२ २।।

राम भगत हित नर तनु धारी । सिंह संकट किए साधु मुलारी ।।

नामु समेम जपत अनयासा । भगत होहिं मुद मंगल बासा ।।

राम एक तापस तिअ तारी । नाम कोटि सल कुमित मुधारी ।।

रिषि हित राम मुकेतु मुता की । सिंहत सेन मुत कीन्हि बिबाकी ।।

सिंहत दोष दुल दास दुरासा । दलह नामु जिमि रिब निसि नासा ॥

मंजेन राम आपु मन चापू। मन मय मंजन नाम प्रतापू ॥

दंहक बनु प्रमु कीन्ह मुहानन । जन मन अमित नाम किए पानन ॥

निसिचर निकर दले रम्रनन्दन । नामु सकल किल कलुष निकंदन ॥

दो० सनरी गीध मुसेवकन्हि सुगित दीन्हि रम्रनाथ।

नाम उधारे श्रमित खल बेद बिदित गुन गाथ ।।२ ४।।

राम छुकंठ बिमीषन दोऊ । राखे सरन जान सबु कोऊ ॥

नाम गरीब श्रनेक निवाजे । लोक बेद बर बिरिद बिराजे ।।

राम मालु किप कटकु बटोरा । सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा ।।

नामु लेत मवसिंघु छुखाहीं । करहु बिचार छुजन मन माही ॥

राम सकल कुल र रावनु मारा । सीय सहित निज पुर पगु धारा ।।

राजा रामु श्रवध रजधानी । गावत गुन सुर मुनि बर बानी ।।

सेवक सुमिरत नामु सप्रीती । बिनु श्रम प्रवल मोह दलु जीती ॥

फिरत सनेह मगन छुल श्रपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥

दो०-नक्ष राम तें नामु बड़ बर दायक बर दानि ।

रामचरित सत कोटि महँ लिय महेस बिश्र जानि ॥२॥। नाम प्रसाद समु श्रविनासी । साजु श्रमंगल मंगल रासी ॥ सुक सनकादि साधु मुनि जोगी । नाम प्रसाद श्रक्ष सुख मोगी ॥

१—त्रं ः सकत कुल । [द्वि०, तृ०: सकुत रन] । च० : प्र० [ (६) (६प्र) सङ्घन रन]

नारद जानेउ नाम प्रताप् । जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आप् ॥
नामु जपत प्रमु कीन्ह प्रसाद् । मगत सिरोमिन मे प्रहलाद ॥
भ्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊँ । पाएउ अचल अनूपम ठाऊँ ॥
सुमिरि पवनसुत पावन नामु । अपने बस करि राखे रामु ॥
अपतुर अजामिलु गजु गनिकाऊ । मए मुकुत हरि नाम प्रमाऊ ॥
कहीं कहाँ लगि नाम बढ़ाई । रामु न सकहिं नाम गुन गाई ॥
दो०--नामु राम को कलपतरु कलि कल्यान निवासु ।

जो सुमिरत भयोरे भौँग तें तुलसी तुलसीदासु ।।२६।।
चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका । भए नाम जिप जीव बिसोका ।।
बेद पुरान संत मत एहू । सकल सुकृत फल राम सनेहू ।।
ध्यान प्रथम जुग मस्त बिधि दूजें । द्वापर परितोषत४ प्रमु पूजें ।।
किल केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ।।
नाम कामतरु काल कराला । द्विमरत समन सकल जग जाला ।।
राम नाम किल अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ।।
निहं किल करम न मगति बिबेकू । राम नाम अवलंबन एकू ।।
कालनेमि किल कपट निधानू । नाम सुमति समरथ इनुमानू ॥
दो०-राम नाम नर केसरी कनककसिपु किलकालु ।

, जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दिल सुरसालु ॥२०॥ भायँ कुमायँ श्रनल श्रालस हूँ। नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ॥ सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा। करौं नाइ रघुनाथिह माथा॥

१-- प्रापंच। द्वि०: पाएउ। तृ०, च०: द्वि०।

२-- प्रः अपतु । द्वि ०, तृ ० : प्र० । च० : प्र० [(६) (८) : अपर] ।

३—प्रo: भयो । द्वि o: प्रo। [तृo: सय ] । चo: प्रo [(द): सय]।

४—प्र०: परितोषन । द्वि ०: प्र०। तृ०: परितोषत । च०: तृ०।

५-प्रः सकल समन जंजाला । द्विरः समन सकल जगजाला । [तृरः सुखद सुगम सब काला] । चरः द्विर ।

मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कृपाँ नहिं कृपा अवाती।।
राम सुस्वामि कुसेवकु मो सो। निज दिसि देखि दयानिधि पोसो।।
लोकहुँ बेद सुसाहिब रीती। बिनय सुनत पहिचानन प्रीती।।
गनी गरीब प्राम नर नागर। पंडित मृद मलीन उजागर।।
सुकवि कुकवि निज मत अनुहारी। नृपहि सगहत सब नर नारी।।
साधु सुजान सुसील नृपाला। ईस अस मव परम कृपाला।।
सुनि सनमानिह सबिह सुबानी। भनिति मगित नित गित पहिचानी।।
यह प्राकृत महिपाल सुमाऊ। जान सिरोमिन कोसलराऊ।।
रीमान राम सनेह निसोंतें। को जग मंद मिलन मितिर मो तें।।

दो० - सठ सेवक की प्रीति रुजि रखिहहिं शम कृपालु । उपल किए जनजान जेहि सचिव सुमित किप मालु ॥ हो हु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास । साहिब सीतानाथ से सेवक तुलसीदास ॥२८॥

श्रितं बिंह मोरि ढिठाई खोरी। युनि श्रघ नरकहुँ नाक सक्षेरी। समुम्म सहम मोहिं श्रपडर श्रपने। सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपने। सुनि श्रवलांकि युनित चल चाही। मगित मोरि मित स्वामि सराही।। कहत नसाइ होइ हिश्र नीकी। रीम्मत राम जानि जन जी की।। रहित न श्रमु चित चूक किए की। करत सुर्रात स्वय बार हिए की।। जेहि श्रघ बघेड ब्याव जिमि बाली। फिरि सुकंठ सोइ कीन्ह कुचाली।। सोइ करतूर्ति बिभीयन केरी। सपनेहुँ सो न राम हिश्र हैरी।।

१ -प्रवः जान [ (२) वालि ]। द्वि ०, तृत, च०: प्रव।

२—प्रवः सन्। द्विव, तृवः प्रव। चवः सनि।

३—[प्र० : श्रुति]। दि० : सुनि । तृ०, च० : द्वि० ।

४—प्रवः मोरि। द्विवः प्रवः [(३) (४): मोरि]। [नृवः मोरि]। नवः प्रवः [(६व्र) (८): मोरि]।

ते मरतिह मेंटत सनमाने । राजसमाँ र रघुनीर बलाने ।। दो०-प्रमु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु तुलसी कहूँ र न राम से साहिब सीलनिघान ।) निकाई रावरी है सब ही को नीक। यह साँची है सदा ती नीको तुलसीक।। पहिं बिधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिरु नाइ। बरनों रचुवर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाइ ॥२ ६॥ जागबलिक जो कथा युहाई । मरद्वाज मुनिबरहिं युनाई ।। कहिहीं सोइ सबाद बलानी। सुनहं सकल सज्जन सुखु मानी।। संमु कीन्ह यह चरित मुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा।। सोइ सिव कागभुसुं डिहि दीन्हा । राम भगति श्रधिकारी चीन्हा ।। तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ ते श्रोता बकता समसीला। सबदरसी४ जानहिं हरि लीला।। जानहिं तीनि काल निज ज्ञाना । करतल गत श्रामलक समाना ॥ श्रीरी जे हरिमगत सुजाना । कहिं सुनिह समुफाहि विधि नाना ।। दो०-में पुनि निज गुर सन सनी कथा सो सुकरखेत। समुम्ती नहि तसि बालपन तब श्रात रहेउँ श्रचेन ।। श्रोता ज्ञाननिधि कथा राम के गढ़। वकता किमि समुभौ मैं जीव जह कलि मल प्रसित बिमुद्र ।।३०।। तदिप कही गुर बारिह बारा । समुिक्त परी कछु मित अनुसारा ।।

१—[प्रव : राम सभा ] । डिव : राजसमा । तृव : द्रिव । चरः प्रव [(६) (६म) : (रामसभा ] ।

२— प्रः कहीं। द्विः प्रः [ (५म): कहूँ]। तृः कहूँ। चः तृः।

२--- प्रश्नारं, सहारं]। [हि॰: सुनारं,सुनारं]। तृ॰: सुक्षारं, सुनारं। च॰:तृ॰।

४--- प्रः सबदरसी । दिः : प्रः [(३) (४) । समदरसी ] । [नृः समदरसी ] चः प्रः ।

माषाबद्ध करिंब में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥
जस कछु बुधि बिबे क बल मेरे । तम कहि हों हि फ्रॅं हि कें प्रे में ॥
निज संदेह मोह अम हरनी। करों कथा मन सरिता नरनी ॥
बुध बिश्राम सकल जन रंजिन। रामकथा किल कतुष बिमंजिन।
राम कथा किल पत्रग मरनी। पुनि बिबेक पायक कहुँ अरनी।।
रामकथा किल कामद गाई। छुजन सजीविन मृरि मृहाई॥
सोइ बछुधा तल छुधा तरिगिनि। मयमंजिन अम मेक मुद्रांगिनि॥
अप्रुर सेन सम नरक निकदिनि। साधु बिबुध कुल हित गिरिनंदिनि॥
संत समाज पयोधि रमा सी। बिस्य मार मर श्रवल छमा सी॥
जम गन मुँह मिस जग जमुना सी। जीवन मुकुति होतु जनु कासी॥
रामिह शिय पाविन तुलसी सी। तुर्लासदास हित हिश्र हुलसी सी॥
सिद्युन छुर गन श्रवं श्रादिति सी। रघुवर मगिति प्रेम परिमिति सी॥
सो — रामकथा मंदिकिनी चित्रकूट चित चारु।

तुलसी सुमग सनेह बन सिश्र रघुबीर बिहार ॥३१। रामचिरत चिन्तामनि चारू । संत सुमित तिय सुमग सिंगारू ॥ जग मगल गुनप्राम राम के । दानि मुकृति घन घरम धाम के ॥ सदगुर ज्ञान बिराग जोग के । बिबुध बैद मन भीम रोग के ॥ जनिन जनक सिय राम पेम के । बीज सकल ब्रत धग्म नेम के ॥ समन पाप संताप सोक के । प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ सचिव सुमट मूपित बिचार के । कुंमज लोभ उदिध अपार के ॥ काम कोह किल मल करि गन के । केहरि सावक जन मन बन के ॥ अतिथि पूज्य पियतम पुरारि के । कामद घन दारिद दवारि के ॥ मंत्र महामनि बिषय ब्याल के । मेटत कठिन कुंबंक माल के ।। हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जलधर से ॥ अभिमत दानि देवतरुवर से । सेवत सुलम सुखद हरिहर से ॥

सुक्रवि सरद नम मन उडुगन से। राम भगत जन जीवन धन र से।।
सक्तल सुक्रत फल मूरि भोग से। जग हित निरुपिष साधु लोग से।।
सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरग माल से।।
दो०—कृपथ कुरत कुचालि किल कपट दंम पालंड।
दहन राम गुन प्राम जिमि ईंघन श्रनल प्रचंड।।

रामचरित शकेस कर सरिस सुखद सब काहु।

सज्जन कुमुद चकोर चित हित विसेषि बड़ लाहु ॥३२॥ कीन्हि प्रस्न जेहि माँति भवानी । जेहिं विधि संकर कहा बलानी ॥ सो सब हेतु कहव में गाई । कथा प्रवध बचित्र बनाई ॥ जेहिं यह कथा मुनी नहिं होई । जिन आचरजु करें मुनि सोई ॥ कथा अलौकिक मुनहिं जे जानी । नहिं आचरजु करहिं अस जानी ॥ रामकथा के मिति जग नाहीं । असि पतीति तिन्हके मन माहीं ॥ नाना माँति राम अवतारा । रामायन सत कोटि अपारा ॥ कलप मेद हरि चरित मुहाए । माँति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ करिश्च न संसय अस उर आनी । मुनिश्च कथा सादर रित मानी ॥ दो०—राम अनत अनत गुन अमिति कथा बिस्तार ।

सुनि श्राचरजु न मानिहहिं जिन्हके विमल विचार ॥३३॥ एहि विधि सब ससय किर दूरी । सिर घरि गुर पद पकज घरी ॥ पुनि सबहीं विनवी कर जोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥ सादर सिवहि नाइ श्रव माथा । बरनों विसद राम गुन गाथा ॥ संवत सोरह सै एकतीसा । करों कथा हरिपद घरि सीसा ॥ नौमी मौमवार मधु मासा । श्रवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तहाँ चिल श्रावहिं ॥ श्रसुर नाग खग नर मुनि देवा । श्राइ करहिं रघुनायक सेवा ॥

१—प्रवः धन। द्वि०, तृ०: प्रव। च०: प्रव [ (६) धर ]।

२-- प्रवः प्रनवी । द्वि : प्रव । त्व : विनवी । च ः त्व ।

जनम महोत्सव रचिंह सुजाना । करिंह राम कल कीरिन गाना ॥ दो०—मज्जिहिं मञ्जन बृदं बहु पावन सरजु नीर ।

जपहि राम घरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥३ ४॥
दरस परस मज्जन श्रम्र पाना । हरै पाप कह बेद पुराना ॥
नदी पुनीत श्रमित महिमा श्रित । किह न सकै सारदा बिमल मित ॥
राम धामदा पुरी सुहाविन । लोक समस्न विदिन श्रात पाविन ॥
चारि खानि जग जीव श्रपारा । श्रवघ तजे तनु निह संसारा ॥
सब बिधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिपद मंगल खानी ॥
बिमल कथा कर भीन्ह श्रारंमा । सुनत नसाहिं काम मद दंमा ॥
राम चरित मानस एहि नामा । सुनत नसाहिं काम मद दंमा ॥
मन करि बिषय श्रमल बन जरई । होइ सुखी जो येहिं सर परई ॥
राम चरित मानस मुनि भावन । बिरचेउ संमु सुनवन पावन ॥
त्रिबंध दोष दुख दारिद दावन । किल कुचालि कुलि कलुष नसावन ॥
रिविध दोष दुख दारिद दावन । किल कुचालि कुलि कलुष नसावन ॥
रिविध दोष दुख दारिद दावन । घरेउ नाम हिश्र होर हरिष हर ॥
कहीं कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥
दो०—जस मानस जेहि विध भएउ जग प्रचार जेहि हेतु ।

श्रव सोइ कहीं प्रसंग सब सुमिरि उमा वृषकेतु ॥३ ५॥
समु प्रसाद सुमित हिश्रँ हुलसी। राम चरित मानस कि तुलसी॥
करें मनोहर मित श्रमुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहुँ सुघारी॥
सुमित मूमि थल हृदय श्रमाधू। बेद पुरान उदिध धन साधू॥
बरषिं राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥
लीखा सगुन जो कहिं बखानी। सोइ स्वच्छता करें मल हानी॥
प्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मधुरना सुनीतलताई॥
सो जल सुकृत सालि हित होई। राम मगत जन जीवन सोई॥

मेघा महिगत सो जल पावन । सिकलि र स्रवन मग चलेउ सुहावन ॥
भरेउ सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि र चारु विशाना ॥
दो ० — सुठि सुंदर संबाद वर विरचे बुद्धि विचार ।

तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारु४ ॥३६॥ सोपाना । ज्ञान नयन निरषन मन माना ॥ प्रबंध सभग सप्त रघुपति महिमा अगुन अबाधा। बरनव सोइ बर बारि श्रगाधा॥ राम सीश्र जस सलिल सुधा सम । उपमा बीचि बिलास मनोरम ॥ पुरइनि सघन चारु चौपाई । जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई ॥ सुंदर दोहा। सोइ बहु रंग कमल कुल सोहा॥ सोरठा अरथ अनूप सुमाव हुमाषा । सोइ पराग मकरद सुबासा ॥ धुकृत पुंज मंजुल अलि माला । ज्ञान विराग विचार धुनि अवरेब कवित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहु भाँती॥ अरथ घरम कामादिक चारी। कहब ज्ञान विज्ञान विचारी।। नव रस जव तप जोग बिरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा॥ सुक्रती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जल बिहग समाना।। संत सभा चहुँ दिसि श्रेंबराई। श्रद्धा रितु बसत सम गाई।। भगति निरूपन बिबिध विधाना । इसा दया दम कता बिताना ।। सम जम७ नियम फूल फल ज्ञाना । हरिपद रति २स६ बेद बसाना ।।

१—[प्रवः सकल]। द्विवः सकिलि। तृव, चवः द्विव।

२--[प्र०: रुचि]। द्वि०: बर्। तृ०, च०: द्वि०।

३—प्र**ः ५िचार । द्वि** : प्र० । [तृ०, च० : दिचारि ] ।

४--- प्र०: चारु। द्वि०: प्र०। [तृ०, च०: चारि]।

५- प्र : बिमल । द्वि : बीचि । तृ ० : द्वि । च ० : द्वि ० [(६) : बीच ] ।

६--प्र०: दम । डि०:प्र० । [तृ०: द्रुम ] । च०:प्र० [(म):द्रुम ] ।

७---प्रः सम जम । द्वि ः प्रः । [तृः संजम]। चः प्रः [(न): सम दम]।

द-अ०: नियम । [द्वि०: नैम ] । तृ०: प्र०। च०: प्र० [(८): नेम ] ।

९-- प्र०: रतिरस । द्वि०, तृ०: प्र०। च०: प्र० [ (६) (६म): रस वर ]।

श्रीरी कथा श्रनेक प्रसंगा । तेइ सुक पिक बहु बरन बिहंगा ॥ दो०-पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहग बिहारु ।

माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु ॥ ३७॥ जे गाविह यह चरित सँमारे । तेह एहि ताल चतुर रखवारे ॥ सदा सुनिह सादर नर नारी । तेह सुर वर मानस ऋषिकारी ॥ अति खल जे विषई वग कागा । एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ संबुक मेक सेवार समाना । इहाँ न विषय कथा रस नाना ॥ तेहि कारन आवत हिआँ हारे । कामी काफ बलाक विचारे ॥ आवत एहि सर अति कठिनाई । रामक्रुपा विनु आह न जाई ॥ कठिन कुसंग कुपंथ कराला । तिन्ह के बचन बाध हरि ज्याला ॥ गृह कारज नाना जजाला । तेह अति दुर्गम सैल विसाला ॥ यह विषम मोह मद माना । नदीं कुतकं मयंकर नाना ॥ दो० – जे अद्धा संबल रहित नहिं संतन्ह कर साथ ।

तिन्ह कहुँ मानस अगम अति जिन्हिं न प्रिय रघुनाथ ॥३८॥ जों किर कष्ट जाइ पुनि कोई । जाति नींद जुड़ाई होई ॥ जड़ता जाड़ विषम उर लागा । गएहुँ न मज्जन पान अभागा ॥ किरि न जाइ सर मज्जन पाना । फिरि आने समेत अभिमाना ॥ जों बहोरि कोउ पूछन आवा । सर निंदा किर ताहि बुस्माना ॥ सकल विष्न व्यापिहं निहं तेही । राम सकूपा बिलोकिहिं जेही ॥ सोइ सादर सर मज्जनु करई । महा घोर त्रयताप न जरई ॥ ते नर यह सर तजिहें न काऊ । जिन्ह के रामचरन मल माऊर ॥ जो नहाइ चह एहिं सर माई । सो सतसंग करी मन लाई ॥ अस मानस मानस चष चाही । मह कि बुद्धि विमल अवगाही ॥

१—प्रा : मजात सर । द्वि : प्रा । तृ : सर मजातु । च । ह तृ ० [ (व) : सरि मज्जातु ] ।

२—प्रवः चाक । द्विवः प्रव [ (३)(५८) : भाक] । तृवः भाक । चवः तृव ।

मएउ हृद्यँ श्रानद उछाहू । उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू ।। चली सुमग किवता सरिता सो । राम विमल जस जल मरिता सो ।। सरजू नाम सुमगल मूला । लोक बेद गत मंजुल कूला ।। नदी पुनीत सुमानस नंदिनि । किल मल प्तिन तरु मूल निकंदिनि ॥ दो ० —श्रोता त्रिविधि समाज पुर श्राम नगर दुहुँ कूल ।

संत सभा अनुषम अवध सकत सुमंगल मूल ॥३१॥
राम मगित सुरसरितिह जाई। मिली सुकीरित सरजु सुहाई॥
सानुज राम समर जसु पावन। मिलेड महानदु सोन सुहावन॥
जुग बिच भगित देवधुनि धारा। सोहित सहित सुबिरित बिचारा॥
त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी। राम सरूप सिंधु समुहानी॥
मानस मूल मिली सुरसिरही। सुनत सुजन मन पावन करिही॥
बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा। जनु सिर तीर तीर बनु बागा॥
उमा महेस बिवाह बराती। ते जलचर अगिनत बहु माँती॥
रघुवर जनम अनद बधाई। मँवर तरग मनोहरताई॥
दो०—बालचरित वहुँ बधु के बनज बिपुल बहू रंग।

नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारि विहंग।।१०।।
सीत्र स्वयंबर कथा सुहाई। सिरत सुहाविन सो छिब छाई।।
नदी नाव पटु प्रश्न अनेका। केवट कुसल उतर सिबवेका।।
सुनि अनुकथन परसपर होई। पिथक समाज सोह सिर सोई।।
घोर घार मृगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध राम बर बानी।।
सानुज राम बिबाह उछाहू। सो सुम उमग सुखद सब काहू।।
कहत सुनत हरषिंहं पुलकाहीं। ते सुकृती मन मुदित नहाहीं।

१---प्र०: सो । द्विर: प्र०। [तृर:सी]। च०: प्र०[(५):सी]।

२--- प्र : सो । द्वि : प्र । [तृ : सी ] । च : प्र [(=) : सी ] ।

३--- प्रः सुबंध (पद्ने में 'सुबद्ध')। दि॰ : प्र॰ [(३) (४) (५) : सुबंध]। तु०,

राम तिलक हित मंगल साजा। परब जोग जनु जुरे समाजा।। काई कुमति केकई केरी। परी जासु फलु बिपति धनेरी॥ हो०—समन श्रमित उतपात सब भरत चरित जप जाग।

किल श्रव सल श्रवगुन कथन ते जल मल बग काग ॥ १ १ ॥ कीरित सिरत छहूँ रितु रूरी । समय सहार्यान पार्वान मूरी ॥ हिम हिमसैलसुता सिव ब्याह । सिसिर सुखद प्रमु जनम उछाह ॥ बरनब राम बिवाह समाजू । सो मुद मंगल मय रितुराजू ॥ श्रीषम दुसह राम बन गमनू । पंथ कथा खर श्रातप पवनू ॥ बरषा घोर निसाचर रारी । सुरकुल सालि सुमंगलकारी ॥ राम राज सुख बिनय बढाई । बिसद सुखद सोइ सरद मुहाई ॥ सती सिरोमिन सिश्च गुन गाथा । सोइ गुन श्रमल श्रनूपम पाथा ॥ भरत सुमाउ सो सीतलताई । सदा एक रस बरनि न खाई ॥ दो०—श्रवलोकन बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास ।

मायप भिल चहुँ बंधु की जल माधुरी सुन्नास ॥ ४२॥ मार्गत बिनय दीनता मोरी। लघुता लिलत सुनिर न खोगेरे॥ मद्मुत सिलल सुनत गुनकारी। म्नास पित्रास मनोमल हारी॥ राम सुपेमिह पोषत पानी। हरत सकल किल कलुष गलानी॥ सब श्रम सोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा॥ काम कोह गद मोह नस्मवन। बिमल बिबेक विराग बढ़ावन॥ सादर मज्जन पान किए तें। मिटहिंभ पाप परिताप हिए तें॥ जिन्ह एहि बारि न मानस घोए। ते कायर कलिकाल बिगोए॥ तृमित निरिस रिब कर भव बारी। फिरिहिंस मृग जिमि बीव दुखारी॥

१-- प्रः जुरेष । द्वि०, नृ० : प्र०। च० : जुरे ।

र—प्रः स्तत क्या द्वि०:प्र०[(५ म्र):मध् स्तत]।तृ०:प्र०। च०:

४--[ प्र : मिटिहि ]। दि : मिटिह । तृ०, च : दि ।

दो ० — मित अनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाह । सुमिरि भवानी संकर्राह कह किन कथा सुहाइ ।। अन रघुपति पद पंकरुह हिआँ धरि पाइ प्रसाद ।

कही जुगल मुनिवर्ज कर मिलन सुभग संबाद ।। १३।।
भरद्वाज मुनि वसिंह प्रयागा। तिन्हिंह राम पद श्रित श्रनुरागा।।
तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना।।
माध मकरगत रिव जब होई। तीरथपितिह श्राव सब कोई।।
देव दनुज किलर नर श्रेनी। सादर मज्जिह सकल श्रिवेनी।।
पूजिह माधव पद जलजाता। परिस श्रष्यबद्ध हरषि गाता।।
मरद्वाज श्राश्रम श्रित पावन। परम रम्य मुनिवर मन मावन।।
तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा। जाहि जे मज्जिन तीरथराजा।।
मज्जिह प्रात समेत उद्घाहा। कहिंद परसपर हिर गुन गाहा।।
दो०—ब्रह्म निरूपन धर्म विधि वरनिहं तत्व विभाग।

कहिं भर्गात मगवंत के सजुत ज्ञान विराग ।। १९।। पि प्रकार मिर माघ नहाहीं । पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं ॥ प्रति संवत श्रित होइ श्रनदा । मकर मिंज गवनिंह मुनिवृदा ॥ एक बार भिर मकर नहाए । सब मुनीस श्राश्रमन्ह सिधाए ॥ जागविलक मुनि परम विवेकी । मरहाज राखे पद टेकी ॥ सादर चरन सरोज पखारे । श्रित पुनीत श्रासम बैठारे ॥ किर पूजा मुनि सुजसु बखानी । बोले श्रांत पुनीत शृदु बानी ॥ नाथ पक संसठ बड़ मोरें । करगत बेदतत्व सबु तोरें ॥ कहत सो मोहिं लागत मय लाजा । जों न कहीं बड़ होइ श्रकाजा ॥ दो — संत कहिंह श्रिस नीति प्रमु श्रुति पुरान मुनि गाव ।

होइ न विमल विवेक उर गुर सन किएँ दुराव ॥ १८॥

१---प्रव: यम । द्विव, तुव: प्रव। चव: यसि ।

श्रस बिचारि प्रगर्टों निज मोहू। हरहुँ नाथ करि जन पर छोहू ।।
राम नाम कर श्रमित प्रभावा। संत पुरान उपनिषद गावा।।
संतत जपत संभु श्रबिनासी। सिव मगवान ज्ञान गुन रासी।।
श्राकर चारि जीव जग श्रहहीं। कासी मरत परम पद लहहीं।।
सोपि राम महिमा भुनिराया। सिन उपदेसु करत करि दाया।।
रामु कवन प्रभु पृक्षों तोहीं। कहिश्र वुस्ताइ कृपानिधि मोहीं।।
पक राम श्रवधेसकुमारा। तिन्ह कर चरित बिदित संसारा।।
नारि बिरह दुख लहेड श्रपारा। मएउ रोष रन रावन मारा।।
दो०—प्रभु सोइ रामु कि श्रपर कोड जाहि जपत निप्रारि!

सत्य धाम सर्वेज तुम्ह कहहु विवेकु विचारि ॥ ४६॥ जैसें मिटै मोर अमु भारी । कहहु सो कथा नाथ विस्तारी ॥ जागवलिक बोले मुसुकाई । तुम्हिंह विदित रखुपति प्रमुताई ॥ राम भगत तुम्ह कम मन वानी । चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ चाहहु सुनें राम गुन गृहा । कीन्हिंह प्रश्न मनहुँ अति मुहा ॥ तात सुनहु सादर मनु लाई । कही राम के कथा सुहाई ॥ महा मोहु महिषेसु विसाला । रामकथा कालिका कराला ॥ रामकथा सिस किशन समाना । संत चकोर करिंह जेहि पाना ॥ ऐसेंह संसय कीन्ह मवानी । महादेव तब कहा बखानी ॥ दो० — कहाँ सो मित अनुहारि अब उमा संसु संवाद ।

भएउ समय जेहि हेतु जेहि४ मुनु मुनि मिटहि<sup>५</sup> विपाद ॥४०॥ एक बार त्रेता जुग माहीं । संभु गए कुंभज रिषि पाहीं ॥

१—प्रवः सर्वे । द्विवः भएछ । तृव्, चवः द्विव ।

२-- प्र : मोह । द्वि , तु : प्र । च : मोर ।

र--प्रः मुस्कारे [ (२) : मुसकारे ] । द्वि ०, तृ ०, च० : प्र० ।

४--[प्रव: भव]। दिव: सो]। तृव: बेवि। चव: तृव।

५-- प्र० : सिटहि । दि० : प्र० । तृ०, च० : प्र० [ (६) : . फिटिहि

सग सती जगजनि मवानी | पूजे रिषि ऋखिलेस्वर जानी ||
रामकथा मुनिवर्ज बखानी | सुनी महेस परम मुखु मानी ||
रिषि पूछी हरि भगति सुहाई | कही संमु ऋषिकारी पाई ||
कहत सुनत रघुपति गुन गाथा | कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा ||
मुनि सन विदा मांगि त्रिपुरारी | चले भवन सँग दच्छकुमारी ||
तेहि ऋवसर मंजन महि भारा | हरि रघुबस लीन्ह ऋवतारा ||
पिता बचन तिज राजु उदासी | दंडकबन बिचरत ऋबिनासी ||
दो०--हृदय बिचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होइ |
गुपुत रे ऋष ऋवतरेड प्रमु गएँ जान सब कोइ ||
सो० - संकर उर ऋति छोमु सती न जानइ मरमु सोइ |
तुलसी दरसन लोमु मन दरु लोचन लालची || १८।।
रावन मरनु मनुज कर जाँचा | प्रमु विधि बचन कीन्ह चह साँचा ||
जो निहं जाउँ रहै पछतावा | करत बिचारु न बनत बनावा ||
एहि विधि मए सोच बस ईसा | तेहीं समय जाइ दससीसा ||
लीन्ह नीच मारीचिह संगा | मएउ तुरत सोइ कपट कुरंगा ||

बिरह बिकल नर इय<sup>३</sup> रघुराई | स्रोजत बिपिन फिरत दो उ माई || कबहूँ जोग बियोग न जाकें | देसा प्रगट बिरह दुखु ताकें || दो ० — श्रति बिचित्र रघुपित चिरत जानिहं परम धुजान | जे मितिमंद बिमोह बस हृद्य घरिंह कुछु श्रान || १९ १ ||

करि अलु मुड़ १री बैदेही | प्रमुप्रमाउ तस बिदित न तेही || मृग बिंघ बेंघु सहित प्रमुर श्राए | श्राश्रमु देखि नयन जलु छाए ||

१--- प्र : गुपुन । [द्वि : गुप्त ] । तृ : प्र । [च : गुप्त ] ।

२-- प्रश्न । द्वि ०, तृ० : प्र०। च० : प्र० [ (६) (६%) : हरि ।

१—प्र• : इव नर । द्वि• : प्र• [ (४) (५) : (५३) नर इव] । तृ० : नर इव । च० : तृ०।

४-अ० : दुसह । द्वि०, तृ० : प्र० । च० : विरह ।

संभु समय तेहि रामिं देला । उपजा हिय श्रति हरपु विसेला ।।
मिर लोचन क्षवि सिंधु निहारी । कुसमउ जानि न कीन्हि चिन्हारो ॥
जय सिंच्चदानद जगपावन । अस किंह चलेउ मनोज नसावन ॥
चले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥
सती सो दसा सभु कै देली । उर उपजा सदेहु विसेली ॥
संकरु जगतबंद्य जगदीसा । सुर नर मुनि सब नाविंहर सीसा ॥
तिन्ह नृपसुतिंह कीन्ह परनामा । किह् सिंच्चदानंद परचामा ॥
मए मगन क्षवि तासु विलोकी । श्रजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी ॥

दो० - ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अमेर ।
सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानन बेद ॥ ५०॥
बिष्णु जो सुर हित नर तनु घारी । सोड सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥
सोजै सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञान घाम श्रीपति असुरारी ॥
संभु गिरा पुनि मृषा न होई । सिव सर्वज्ञ जान सबु कोई ॥
अस संसय मन भण्ड अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥
जद्यपि प्रगट न कहेड भवानी । हर अंतरजामी सब जानी ॥
सुनहि सती तव नारि सुभाऊ । संसय अस न घरिम्र तन दे काऊ ॥
जासु कथा कुंमज रिषि गाई । मगित जासु में सुनिहि सुनाई ॥
सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा सुनि धीरा ॥

छं ० — मुनि घीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं ।
कहि नेति निगम पुगन आगम जासु कीरति गावहीं ॥
सोइ रामु बगपक ब्रह्म सुवन निकाय पति मायाधनी ।
अवतरेउ अपने मगत हित निज तत्र नित प्रमुखना ॥

१--प्र०: तेहि । दि०: मति । तृ०, च०: दि० ।

२---प्र०: नावहि"। द्वि०,नृ०: प्र०। : च० प्र० [ (६) (६८) : नावत]।

र---प्र०: तन। द्वि०: प्र० [ (४): खर ]। [ तृ०,च०; सन ]।

सो०-लाग न उर उपदेसु जदिष कहेड सिव बार बहु ।

बोले बिहँसि महेसु हिर माया बलु जानि जिय ॥५१॥ जों तुम्हरें मन श्रति संदेह । तौ किन जाइ परीका लेह ॥ तब लिंग बैठ श्रहों बट छाहीं । जब लिंग तुम्ह ऐहहु मोंहि पाहीं॥ जैसें जाइ मोह भ्रम भारी । करेहु सो जतनु विवेकु विचारी ॥ चलीं सती सिव श्रायसु पाई । करइ विचारु करों का माई ॥ इहाँ सभु श्रस मन श्रनुमाना । दच्छसुता कहुँ निहं कल्याना ॥ मोरेहु कहें न ससय जाहीं । विधि विपरीत भलाई नाहीं ॥ होइहि सोइ जो राम रिच राखा । को करि तकं बढ़ावें साखा ॥ श्रस कहि लगे जपन हिर नामा । गईं सती जहँ प्रमु सुख धामा ॥ दो० — पुनि पुनि हृदय विचारु किर सिता कर रूप ।

श्रागे होइ चलीं पथ तेहि जेहि श्रावत नरम्प ॥५२॥ लेखिमन दीख उमा कृत बेषा | चिकत मए अम हृदय बिसेषा ॥ किह न सकत कछु श्राति गभीरा । प्रमु प्रमाउ जानत मितिधीरा ॥ सती कपटु जानेउ सुरस्वामी । सबदरसी सब श्रांतरजामी ॥ सुमिरत जाहि मिटै श्रज्ञाना । सोइ सर्वज्ञ राम मगवाना ॥ सती कीन्ह चह तही दुराऊ । देख हु नारि सुमाव प्रमाऊ ॥ निज माया बलु हृदय बखानी । बोले बिहसि रामु मृदु बानी ॥ जोरि पानि प्रमु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत लीन्ह निज्यं नामू ॥ कहेउ बहोरि कहाँ खुषकेतू । बिपन श्रकेलि फिरहु केहि हेतू ॥ दो०-राम बचन मृदु गृदु सुनि उपजा श्राति संकोचु ।

सती समीत महेस पहिं चली हदयँ बढ़ सोचु ॥५३॥

१-- प्र०: करइ । डिर, तृटः प्र०। च०: करई [ (८): वरै ]।

२- प्रवः इहाँ । द्विवः प्रव। [ तृवः उदाँ ] । चवः प्रव।

३--[ प्र0: कै ]। द्वि0: करि। तृ0, च0: दि0।

४-प्रा : जपन लगे । द्वि , तृ : प्र । च : लगे जपन ।

५—प्र० : हरि। द्वि० : प्र० [ (४) (५म) : निज ]। तृ० : निज। च० : तृ०।

में संकर कर कहा न माना। निज श्रज्ञानु राम पर आना।। जाइ उतरु श्रव देइहों काहा। उर उपजा श्रित दारन दाहा।। जाना राम सती दुखु पावा। निज प्रमाउ कछु प्रगिट जनाम।। सती दीख कौतुकु मग जाता। श्रामं राम सहित श्री श्रामा।। फिरि चितवा पार्के प्रभु देखा। सहित बबु सिश्र सुद्दर बेखा।। जहाँ चितवहिं तहें प्रभु श्रासीना। सेविहं सिद्ध सुनीस प्रबीना।। देखे सिव विधि विष्णु श्रमेका। श्रमित प्रमाउ एक तें एका।। वंदत चरन करत प्रभु सेवा। विविध वेप देखे सब देवा।। दो०—सती विधात्रीं इदिरा देखी श्रमित श्रमूप।

र्जीह र्जीह बेष श्रजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ १ ४॥ देखे जहँ तहँ रधुपति जेते । सिक्तिन्ह सिहत सकल पुर तते ॥ जीव चराचर जे संसारा । देखे सकल श्रमेक प्रकारा ॥ पूजिह प्रमुहि देव बहु बेषा । राम रूप दूसर निहं देखा ॥ श्रवलोके रधुपति बहुतेरे । सीता सिहत न बेप धनेरे ॥ सोइ रधुपति सोइ लिख्नमन सीता । देखि सती श्राति भई सभीता ॥ हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं । नयन मूँ दि बैठीं मग माहीं ॥ बहुरि बिलोकेउ नयन उधारी । कछु न दोल तहँ दच्छकुमारी ॥ पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा । चलीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा ॥ दो०-गईं समीप महेस तब हाँसि पूछी कुसलात ।

लीन्हि परीक्षा कवन विधि कहहु सत्य सब बात ।। ५.५।। सती समुिक्त रचुवीर प्रमाक । मथबस सिव र सन कीन्ह दुराक ।। कछु न परीक्षा लीन्हि गुसाई । कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई ।। वो तुम्ह कहा सो मृषा न होई । मोरे मन प्रतीति ऋति सोई ।। तब संकर देखेड घरि घ्याना । सती जो कीन्ह चरित सबु जाना ।।

१-- प्रवः प्रसु । द्वि वः प्रव । तृवः सिव । च वः तृव ।

बहुरि राम मायहि सिरु नावा | प्रेरि सितिहि जेहिं सूँ ठ कहावा || हिर इच्छा भावी बलवाना | हृद्य बिचारत संसु सुजाना || सती कीन्ह सीता कर बेषा | सिव उर भएउ बिषाद बिसेषा || जी अब करों सती सन प्रीती | मिटै मगति पथु होइ अनीती || दो ०—परम प्रेम नहिं जाइ तिजि किए प्रेमु बड़ पापु |

पगिट न कहत महेष्ठ कछु हृदय श्रिषक संतापु ।। ५६।। तब संकर प्रमु पद सिरु नावा । सुमिरत रामु हृदय श्रम श्रावा ।। एहि तन सितिह मेट मोहिं नाहीं । सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ।। श्रम बिचारि सकर मितिधीरा । चले मवन सुमिरत रघुबीरा ।। चलत गगन मै गिरा सुहाई । जय महेस मिल मगित हवाई ।। श्रम पन तुम्ह बिनु करें को श्राना । राम मगत समरथ भगवाना ।। सुनि नमिगरा सती उर सोचा । पूछा सिविह समेत सर्वोचा ।। कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला । सत्यधाम प्रमु दीनदयाला ।। जदिप सती पूछा बहु माँती । तदिप न कहेउ त्रिपुरश्राराती ।। वो० – सती हृदय श्रममान किश्न सबु जानेउ सर्वज्ञ ।

कीन्ह कपटु मैं संमु सन नारि सहज जड़ श्रज्ञ ॥ सो० — जलु पय सरिस विकाइ देखह प्रीति कि रीति मिल ।

१---प्रः प्रेम ति जाह निर्दे। दि०, तृ०: प्र०। च०: प्र० [(६) (६म): पुनीत न जाह ति ]।

२-- प्रवः होत । द्विवः होइ [ (५व्र): होत ] । तृव, चवः द्विव ।

र-प्रः ही। द्वि०, तृ०: प्र०। च०: प्र० [(६) (६३): पुनि]।

सितिह ससोच जानि वृषकेतू | कही कथा सुंदरं सुख हेतू || बरनत पंथ बिबिध इिन्हासा | विस्वनाथ पहुँचे कैलासा || तहँ पुनि संसु समुिक्त पन आपन | बैठे बट तर करि कमलासन || संकर सहज सरूपु सँभारा | लागि समाधि अखड अपारा || दो०—सती बसह कैलास तब अधिक सोचु मन माहिं |

मरमुन कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिं ॥५८॥
नित नव सोचु सती उर भारा । कब जैहों दुख सागर पारा ॥
मैं जो कीन्ह रघुपति ऋपमाना । पुनि पति बचन मृषा करि जाना ॥
सो फलु मोहिं विघाता दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥
ऋब विधि ऋस बूक्तिऋ नहिं तोही । संकर बिमुख जिआविस नोहीं ॥
कहि न जाइ कछु हृदय गलानी । मन महुँ रामहिं सुमिरि सयानी ॥
जौं प्रभु दीनद्यालु कहावा । आरति हरन वेद जसु गावा ॥
तौ मैं बिनय करों कर जोरी । छूटी वेगि देह यह मोरी ॥
जौं मोरें सिव चरन सनेहू । मन कम बचन सत्य ब्रहु एहू ॥
दो०—तौ सबदरसी सुनिश्च प्रभु करों सो वेगि उपाइ ।

होइ मरनु जेहि बिनहिं श्रम दुसह बिपित विहाइ ॥५१॥ एहि बिधि दुसित प्रजेसकुमारी । श्रकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ बीते संबत सहस सतासी । तजी समाधि मंभु श्रविनासी ॥ राम नाम सिव सुमिरन लागे । बानेउँ सती जगतपित जागे ॥ जाइर संभु पद बंदनु कीन्हा । सनमुख संकर श्रासनु दीन्हा ॥ लगे कहन हरिकथा रसाला । दच्छ प्रजेस भए तेहि काला ॥ देखा बिधि बिचारि सब लायक । दच्छिं कीन्ह प्रजापित नायक ॥ वह श्रधिकार दच्छ जब पावा । श्रित श्रिममान हृद्यँ तब श्रावा ॥ निहं कोउ श्रस जनमा जग माहीं । प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं ॥

१ - प्रवः जाद [ (२) : जोइ ] । द्वि ०, तृ०, च० : प्रवः।

तो०—दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग |
नेवते सादर सकल छुर जे पावत मण माग ॥६०॥
किलर नाग सिद्ध गंधर्का । बधुन्ह समेत चले छुर सर्वी ॥
बिष्णु बिरंचि महेसु बिहाई । चले सकल छुर जान बनाई ॥
सती बिलोके ब्योम बिमाना । जात चले सुंदर विधि नाना ॥
सुरसुंदरी करहिं कल गाना । सुनत प्रवन छूटहिं मुनि ध्याना ॥
पूछेउ तब सिव कहेउ बखानी । पिता जज्ञ छुनि कछु हरणानी ॥
जों महेसु मोहिं श्रायसु देहीं । कछु दिन जाइ रहीं मिस पहीं ॥
पति परित्याग हृदय दुखु मारी । कहै न निज श्रपराध बिचारी ॥
बोलीं सती मनोहर बानी । मय संकोच प्रेम रस सानी ॥
बोलीं सती मनोहर बानी । मय संकोच प्रेम रस सानी ॥
बोलीं सती मनोहर बानी । मय संकोच प्रेम रस सानी ॥

ती मैं जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ॥६१॥
कहेडु नीक मोरेहुँ मन भावा। यह अनुचित निहं नेवत पठावा॥
दच्छ सकल निज छता बोलाई । हमरें वयर हुम्हों विसराई ॥
ब्रह्मसमाँ हम सन दुखु माना। तेहि तें अजहुँ करिं अपमाना॥
जों बिनु बोले जाडु मवानी। रहै न सीलु सनेहु न कानी॥
जदपि मित्र प्रमु पितु गुर गेहा। जाइअ बिनु बोलेहु न सँदेहा॥
तदपि बिरोध मान जहँ कोई। तहाँ गएँ कल्यान न होई॥
मौति अनेक संमु समुमावा। मावी बस न ज्ञानु उर आवा॥
कह प्रमु जाडु जो बिनहिं बुलाएँ। निहं मिल बात हमारे माएँ॥
दो० — कहि देखा हर जतन बहु रहै न दच्छकुमारि।

दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥६२॥ पिता भवन जब गईं भवानी। दच्छ त्रास काहु न सनमानी॥

१—प्रव: कुपाश्रयन । द्विव: कुपायतन । तृव, चव: द्विव ।

१-- प्र : हमारेहि । द्वि : प्र [ (५व) : हरारे ] । नृ०, च० ; द्वि ० ।

सादर भलेहि मिली एक माता। भीगनी मिलीं बहुत मुसुकाता।। दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सितिहि बिलोकि जरे सब गाता।। सितीं जाइ देखेउ तब जागा। कतहुँ न दीख संभु कर भागा।। तब चित चढेउ जो सकर कहेऊ। प्रभु अपमान समुभि उर दहेऊ।। पाछिल दुखु न हृद्य असर ब्यापा। जस यह भएउ महा परितापा।। जद्यपि जग दारुन दुख नाना। सब तें कठिन जाति अपमाना।। समुभि सो सितिहि भएउ अति कोघा। बहु बिधि जननी कीन्ह प्रबोधा।। दो०-सिव अपमानु न जाइ सिह हृदय न होइ प्रबोध।

सकल समिह हिंठ हटिक तब बोलीं बचन सकोध ॥६३॥ धुनहु समासद सकल मुनिंदा। कही धुनी जिन्ह सकर निंदा॥ सो फलु तुरत लहब सब काहूँ। मली भाँति पिछलाब पिताहूँ॥ संत संसु श्रीपित श्रपवादा। धुनिश्च जहाँ तहँ श्रिस मरजादा॥ काटिश्च तासु जीम जो बसाई। श्रवन मूँदि न त चिलश्च पराई॥ जगदातमा महेसु पुरारी। जगत जनक सब के हितकारी॥ पिता मदमित निंदत तेही। दच्छ सुक संभव यह देही॥ तिजहों तुरत देह तेहि हेतू। उर धरि चंद्रमौलि बृषकेतू॥ श्रस कहि जोग श्रामित तनु जारा। मएउ सकल मष हाहाकारा॥ दो०—सती मरनु सुनि संसुगन लगे करन मष स्वीस।

जज्ञ विघंस बिलोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥६४॥ समाचार सब संकर पाए । बीरमद्रु करि कोपु पठाए ॥ जज्ञ विघंस जाइ तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्हरै विधिवत,फलुदीन्हा ॥ मै जग बिदित दच्छगति सोई । जिस कछु संभु विमुख कै होई ॥

१---प्र०: अस इदय न। दि०, तृ०: प्र०। च०: न हृदय अस।

२---प्रव: काटिय। [ द्विव: कादिय ]। तृव, चव: प्रव।

३--[प्र0: सुरन्ह ]। दि 0: सुरन्ह । तृ0, च0: दि0।

यह इतिहास सकल जगजानी। तार्ते मैं संखेप बखानी।। सतीं मरत हरि सन बरु माँगा। जनम जनम सिव पद अनुरागा।। तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमी पारवती तनु पाई।। जब तें उमा सेल गृह जाई। सकल सिद्धि संपति तह छाई।। जह तह तह मुनिन्ह सुआअमु कीन्हे। उचित बास हिममूधर दीन्हे।। दो० — सदा सुमन फल सहित सब द्रम नव नाना जाति।

प्रगटी सुंदर सैल पर मिनिश्राकर बहु माँति ॥ ६५ ॥ सिरता सब पुनीत जलु बहहीं । लग मृग मधुप सुली सब रहहीं ॥ सहज बयरु सब जीवन्ह कियागा । गिरि पर सकल करहिं अनुरागा ॥ सोह सैल गिरिजा गृह श्राएँ । जिमि जनु राम मगित के पाएँ ॥ नित नूनन मंगल गृह तास् । ब्रह्मादिक गाविहं जसु जास् ॥ नारद समाचार सब पाप । कोतुक हीं गिरि गेह सिघाए ॥ सैलराज बड़ श्रादर कीन्हा । पद पषारि बर श्रासनु दीन्हा ॥ नारि सिहत मुनिपद सिरु नावा । चरन सिलल सबु भवनु सिचावा ॥ निज सौमाग्य बहुत विधि बरना । सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥ दो कि निज तुम्हारि ।

कह्दु सुता के दोष गुन मुनिवर हृदय विचारि ॥६६॥ कह मुनि विहसि गृढ़ मृदु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुनलानी ॥ सुदर महजं सुसील सयानी । नाम उमा अंविका भवानी ॥ सब लच्छन संपन्न कुमारी । होइहि संतत पिश्रहि पिश्रारी ॥ सदा श्रवल पहि कर श्रहिवाता । इहि तें जसु पैहहिं पितु माता ॥ होइहि पूज्य सकल जग माहीं । एहि सेवत कछु दुर्लम नाहीं ॥

१—प्र०: जीवन्ह । द्विर: जीवन ] । तुरु: प्र०। चरु: प्र० [ (६): जीवह ]।

२—प्र०: तब । द्वि०: बर [ (५%) : तव ] तृ०, च० : द्वि०।

३—प्र• : सबु [ (१) मे राष्ट्र छूटा हुआ है ] । दि०, तृ०, च० : प्र० ।

४--प्र०: विथि। द्वि.०, नृ०: प्र०। च०: प्र० [(६) (६ प्र): गिरि]।

एहि कर नामु सुमिरि ससारा । त्रिय र चिह्निह पितत्रत श्रिस धारा ॥ सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे र श्रव श्रवगुन दुइ चारी ॥ श्रगुन श्रमान मातु पितु हीना । उदासीन सब संसय श्रीना ॥ दो०—जोगी बटिल श्रकाम मन नगन श्रमगल वेष ।

श्रस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त श्रिस रेख ॥६७॥ सिन मिन गिरा सत्य जिश्र जानी । दुखु दंपितिहि उमा हरषानी ॥ नारद हूँ यह मेदु न जाना । दसा एक समुम्भव बिलगाना ॥ सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना । पुलक सरीर मरे जल नैना ॥ होइ न मृषा देवरिषि माला । उमा से बचनु हृदय धीर राखा ॥ उपजेउ सिव पद कमल सनेहू । मिलन कठिन मा मन से संदेहू ॥ जानि कुश्रवसरु प्रीति दुराई । सिल उद्धंग बैठी पुनि जाई ॥ मूठि न होइ देवरिषि बानी । सोचिह दंपित सखी सयानी ॥ उर धरि धीर कहै गिरिराऊ । कहहु नाथ का करिश्र उपाऊ ॥ दो • — कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि खिला लिलार ।

देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार ॥६८॥
तदिप एक मैं कहीं उपाई। होइ करै जी दैउ सहाई॥
जस बरु मैं बरनेउँ तुम्ह पाहीं। मिलिहि उमिह तस संसय नाहीं॥
जे जे बर के दोप बखाने। ते सब सिव पिंह मैं अनुमाने॥
जीं बिवाहु संकर सन होई। दोषी गुन सम कह्य सबु कोई॥
जीं श्रहि सेज सयन हिर करहीं। बुध कक्क तिन्हकर दोषु न धरहीं॥

१—प्र∘ः त्रिय । दिं∘ः प्र० [ (३) (४) (५)ः तिक्य]। [तुः तिका । न०ः प्र [ (न)ः तिक्य]

२-- प्रवः जो। दिवः प्रवात्तवः वे। चवः तृव।

१—प्रः मा सन । द्विः प्रः [(५म्र): सन सा]। ितृः सन सा]। चः प्रः । [(६) (६म): सन सा]।

४-- प्र : सखी उद्भाग बैठि । दि ०, तु : प्र । च : सखि उद्धा बैठी ।

५--[ प्रव: समान ] । द्विव: सम कह । तृव, चव: दिव।

भानु कृसानु सब रस खाहीं । तिन्ह कहँ मंद कहत कोउ नाहीं ॥ सुम श्रक श्रमुम सिलल सब बहही । सुरसिर कोउ श्रपुनीत न कहही ॥ समरथ कहुँ । निहं दोषु गोसाई । रिव पावक सुरसिर की नाई ॥ दो०—जौं श्रम हिसिषा करिंह नर जड़र बिवेक श्रमिमान ।

परिह कलप भिर नरक महुँ जीव कि ईस समान ॥६१॥

प्रसिर जल कृत बारुनि जाना । कबहुँ न सत करिह तेहि पाना ॥

प्रसिर मिलें सो पावन जैसें । ईस अनीसिह अंतरु तैसें ॥

संमु सहज समरथ भगवाना । येहि विवाहँ सब बिधि कल्याना ॥

दुराराध्य पै अहिं महेसू । आधुतोष पुनि किएँ कलेसू ॥

जौं तपु करें कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेटि सकिंहें त्रिपुरारी ॥

जद्यि वर अनेक जग माहीं । येहि कहँ सिव तिज दूसर नाहीं ॥

परदायक प्रनतारित भजन । कृपासिघु सेवक मनरंजन ॥

इच्छित फल बिनु सिव अवराघें । लहिअ न कोटि जोग जप साघें ॥

दो०—अस कहि नारद सुमिरि हिर गिरिजहि दीन्हि असीस ।

होइहि येहि कल्यान अव ससय तजहु गिरीस ॥७०॥ किह अस ब्रह्मभवन मुनि गएऊ । आगिल चरित सुनहु जस भएऊ ॥ पितिहि एकांत पाइ कह मैना । नाथ न मै समुमे मुनि बैना ॥ जों घर बरु कुलु होइ अनुपा । करिश्च बिवाहु सुता अनुरूपा ॥ न त कन्या बरु रही कुश्चौरी । कन उमा मम प्रान पियारी ॥ जों न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड़ सहज कहिहिं सबु लोगू ॥ सोइ बिचारि पित करेहु बिवाहू । जेहिं न बहोरि होइ उर दाहू ॥

१-- प्रावः कर। डिवः प्रव [(५): कहें।। तृवः कहुँ। नवः तृव।

२-प्रवः जी स्नेसिंह इसिला कर्राट नर । डिवः जी अम विसिला कर्राह नर जड ।

तु०, चवः द्वि०। ३---प्रवः अव कल्यान सव । द्विवः प्रव । त्ववः पि कल्यान श्रव । चवः तु०। ४--प्रवः कुके । द्विवः समुक्ते । 'त्ववः ममुक्तवः'] । चवः द्विव ।

श्रस कहि परी चरन घर सीसा । बोले सहित मनेह गिरीमा ॥ बरु पावक प्रगटै ससि माही । नारद बचनु श्रन्यथा नाहीं ॥ दो०—प्रिया सोचु परिहरहु सब<sup>र</sup> सुमिरहु श्रीभगवान ।

पारवतीर निरमण्ड जेहि सोइ करिहि कल्यान ॥७१॥
अब जों तुम्हि सुता पर नेहू । ती अस जाइ सिम्बावनु देहू ॥
करइ सो तपु जेहिं मिलिहें महेस् । आन उपाइ न मिटिहि कलेस् ॥
नारद बचन सगर्भ सहेतू । सुंदर सब गुन निधि वृपकेतू ॥
अस बिचारि तुम्ह र तजहु असका । सबिह भौंति सक्क अकलंका ॥
सुनि पित बचन हरिष मन माहीं । गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥
उमिह बिलोकि नयन भरे बारी । सिहत सनेह गोद बैठागे ॥
बारिहं बार लेति उर लाई । गदगद कंठ न कक्कु कहि जाई ॥
जगत मातु सर्वेज्ञ भवानी । मातु सुखद बोलीं मृदु बानी ॥
दो०—सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुनावों तोहिं।

सुंदर गीर सुविश्वर ग्रस उपदेसेउ मोहि ॥७२॥ करि जाइ तपु सैलकुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी॥ मातु पितिह पुनि येह मत मावा। तपु सुसपद दुस दोष नसावा॥ तप बल रचे प्रपंचु विघाता। तप बल विष्नु सकल जगन्नाता॥ तप बल संसु करिं संवारा। तपवल सेषु घर मिह मारा॥ तप बल संसु करिं संवारा। तपवल सेषु घर मिह मारा॥ तप अधार सब सृष्टि भवानी। करिं जाइ तपु श्रस जिश्गें जानी॥ सुनत बचन विसमित महतारी। सपन सुनाप् गिरिह हैंकारी॥ मातु पितिह बहु विधि समुक्ताई। चलीं समा तप हित हरवाई॥ प्रिय परिवार पिता श्रक माता। मए विकल मुख श्राव न बाता॥

१---प्रवः अव। द्विवः सव [ (५व्र)ः अव]। नव, चवः द्विव।

२--- प्रवः पारवती । द्विवः प्रव [ (३)(४) (५)ः पारवितिष्टि ] । नवः प्रव । चवः प्रव [ (६) (६वा)ः पारवितिष्ठि ] ।

रे—प्रवः सन । द्विवः तुम्ह [ (५वा)ः सन ] । त्व, चवः द्विव ।

४-- प्रवः सप्छ । द्विवः सप् [ (५४): सप्छ ]। तृव, चवः द्विव ।

दो०-बेदिसरा मुनि श्राइ तब सबिह कहा समुभाइ।

पारवती महिमा सुनत रहे प्रबोधिह पाइ॥७३॥ उर धिर उमा प्रानपित चरन.। जाइ विपिन लागीं तपु करना॥ श्रांत सुकुमार न तनु तप जोगू। पित पद सुमिरि तजे सबु मोगू॥ नित नव चरन उपज श्रमुरागा। विसरी देह तपिह मनु लागा॥ सबत सहस मृल फल खाए। सागु खाइ सत बरष गँवाए॥ कछु दिन मोजनु बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा॥ वेलपातिर महि परै सुखाई। तीनि सहस सबन सोइ खाई॥ पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमिह नामु तब भएउ श्रपरना॥ देखि उमिह तप खीन सरीरा। ब्रद्ध गिरा मै गगन गँभीरा॥ दो० — भए मनोरश सुकल तव सुनु गिरिराजकुमारि।

परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहिंह त्रिपुरारि ॥७४॥ अस तपु काहुँ न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी ॥ अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ आवै पिता बोलावन जबहीं । हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ॥ मिलहिं तुम्हिं जबरे सप्त रिषीसा । जानिहुरे तब प्रमान बागीसा ॥ सुनत गिरा बिघि गगन बलानी । पुलक गात गिरिजा हरषानी ॥ उमा चरित सुंदर मैं गावा । सुनहु संसु कर चरित सुहावा ॥ जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा । तब तें सिब, मन भएड बिरागा ॥ जपिं सदा रघुनायक नामा । जह तह सुनहिं राम गुन प्रामा ॥ विशे विगत मोह मद काम ।

बिचरहिं महि घरि हृद्यें हरि सकल लोक श्रमिराम ॥७५॥

१ — [प्रवः बेलवाति ]। द्विवः बेलपाति [ (५४): बेलपात ]। [त्ववः बेलपात ]। चवः द्विव [ (६) (६४): बेलवाती ]।

३—प्रo: जानिहु। [द्विo, तृo, चo: जानेहु]।

४--- प्रव: काम [ (२) : मान ] । द्विव, तृव: प्रव। चव: प्रव [ (६) (६व) : मान ] ।

कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहिं ज्ञाना । कतहुँ रामगुन करहिं बसाना ॥ जदि श्रकाम तदि भगवाना । भगत बिरह दुस्त दुस्तित मुजाना ॥ पृहि बिधि गएउ कालु बहु बीती । नित नह होइ रामपद भीती ॥ नेमु प्रेमु संकर कर देसा । श्रविचल हृदय भगति कै रेसा ॥ प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला । रूप सील निधि तेज बिसाला ॥ बहु प्रकार संकरिह सराहा । तुम्ह बिनु श्रम ब्रतु को निरबाहा ॥ बहु बिधि राम सिवहि समुक्तावा । पारवती कर जनम मुनावा ॥ श्रति पुनीत गिरिजा कै करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥ दो०—श्रव बिनती सम सुनहु सिव जों मो पर निज नेहु ।

जाइ विवाहहु सैलजिह यह मोहि माँगे देहु ॥७६॥ कह सिव जदिप उचित श्रस नाहीं। नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ सिर धिर श्राप्छ करिश्र तुम्हारा। परम धरमु यह नाथ हमारा॥ मातु पिता प्रमु गुर के बानी। बिनिह विचार करिश्र मुभ जानी॥ तुम्ह सब मौति परम हितकारी। श्रज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी॥ प्रमु तोषेउ छुनि सकर बचना। मिक्त विवेक धर्म जुत रचना॥ कह प्रमु हर तुम्हार पन रहेऊ। श्रव उर राखेहु जो हम कहेऊ॥ श्रंतरधान मए श्रस माखी। संकर सोइ म्रित उर राखी॥ तबहि सप्तरिवि सिव पहिं श्राप्। धोले प्रमु श्रित बचन सुहाए॥ वो०-पारवती पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु।

गिरिहि पेरि<sup>२</sup> पठएहु<sup>३</sup> भवन दृर करेहु सदेहु ॥७७॥ रिषिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी । मुरतिवंत४ तपस्या ज़ैसी ॥

१—प्र॰ : प्रभु गुर । द्वि॰ : प्र॰ [(३) (४) (५) : गुर प्रभु] । [नृ॰ : गुर प्रभु] । च॰ : प्र॰ [(६) (६३) : गुर प्रभु] ।

२—प्रवः जाह। द्विवः प्रोरि [ (५व्र) : जार ] । तुव, चव : द्विव ।

३---प्र० : पठपहु । द्वि० : प्र० [ (३) (४) (५) : पठवहु ] । [ नृ०: पठवहु ] । च० : प्र०

४--- प्र० : मुरतिबत । द्वि०, नृ०, च० : प्र० [ (६) (६म्र) : मुरतिमंत्र ] ।

बोले मुनि सुनु सैलकुमारी । करह कवन कारन तपु भारी ॥ केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू । हम सन सत्य मरमु सब कहू ॥ सुनत रिधिन्ह के बचन भवानी । बोली गूढ़ मनोहर बानी ॥ कहत मरमु मनु अति सकुचाई । हँ सिहहु सुनि हमारि जड़ताई ॥ मनु हठ परा न सुनै सिखावा । चहत बारि पर भीति उठावा ॥ नारद कहा सत्य सोइर जाना । बिनु पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना ॥ देखहु मुनि अबिबेक हमारा । चाहिश्र सिवहिं सदा भरतारा ॥ दो०—सनत बचन बिहँसे रिध्य गिरि संमव तव देह ।

नारद कर उपदेसु सुनि कहहु बसेउ किसु गेह् ॥७८॥ दच्छ सुतन्ह उपदेसेन्हि जाई। तिन्ह फिरि मननु न देखा आई॥ चित्रकेतु कर घर उन घाला। कनककिसपु कर पुनि अस हाला॥ नारद सिष जे सुनहिं नर नारी। अवसि होहिं तिज मवन मिखारी॥ मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। आपु सरिस सन्ही चह कीन्हा। तिहकें बचन मानि बिस्वासा। तुम्ह चाहहु पित सहज उदासा॥ निर्मुन निलंज कुवेष कपाली। अकुल अगेह दिगवरु व्याली॥ कहहु कवन सुखु अस बर पाएँ। मल मूलिहु ठग कें बीराएँ॥ पंच कहें सिव सती बिवाही। पुनि अवहेरि मराएन्हि ताही॥ दो०—अब सुल सोवत सोचु नहिं भील मौंगि मन खाहिं।

सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहिं॥७१॥

१---प्रः सब। द्विः प्रः [(३)(४)(५): फिन ]। तृः प्रः [(२): तुम्ह] [(६)(६म) में इस अद्धाती के अतिम दो शब्द, अगली सद्धारी, तथा उसके बाद की अद्धाली के पहले दो शब्द छूटे द्वप हैं]।

२--- प्र०: सत्य इस । द्वि०: प्र०। तु०: सत्त सोइ। च०: तु०।

इ—प्रo: सिविह सदा। द्वि०: प्रo [(३)'(४) (५): सदा सिविहि]। द्व०: प्रo

४--[प्र० ; दच्छ सुतिन्ह ] । द्वि०, त्०, च० ; दच्छ सुतन्ह ।

श्रजहूँ मानह कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ बह नीक विचारा।। श्रित सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गावहिं बेर जासु जमु लीला।। दूषन रहित सकल गुन रासी। श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी।। श्रिस कह तुम्हिह मिलाउव श्रानी। सुनत बिहँसि कह बचन र भवानी।। सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा। हठ न छूट छूटे बह देहा॥ कनकौ पुनि पषान तें होई। जारेहुँ सहजु न परिहर सोई॥ नारद बचन न मैं परिहरऊँ। बसौ सवनु उजरौ नहिं हरऊँ॥ गुर कें बचन प्रतीति न जेही। सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही॥ दो०—महादेव श्रवगुन भवन विष्नु सकल गुन्धाम।

जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ।।८०॥ को तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा । सुनति सें सिख तुम्हारि घरि सीसा ।। अब में जन्मु संमु हितर हारा । को गुन दूषन करें विचारा ॥ जों तुम्हरें हठ हृदय बिसेषी । रहि न जाइ बिनु किएं बरेषी ॥ तो की तुकिश्चन्ह श्रालयु नाहीं । बर कन्या श्चनेक जग माहीं ॥ बनम कोटि लिंग रगिर हमारी । बरों संमु नतु रहों कुश्चारी ॥ तजों न नारद कर उपदेसू । श्चापु कहिंह सत बार महेसू ॥ में पा परों कहै जगदंबा । तुम गृह गवनह भएउ बिलवा ॥ देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी । जय जय जगदंबिके मवानी ॥ देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी । जय जय जगदंबिके मवानी ॥ देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी । जय जय जगदंबिके मवानी ॥ देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी । स्व सकल जगत पितु मातु ।

नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥८१॥ जाइ मुनिन्ह हिमवंतु पठाए। करि बिनती गिरजहि गृह स्थाए॥ बहुरि सप्तरिषि सिव पहिं जाई। कथा उमा कै सकल सुनाई॥ भए मगन सिव सुनत सनेहा। हरषि सप्तरिषि गवने गेहा॥

१-प्राप्तः त्रचन कह निहंसि। द्विण : प्राप्ता नृतः विहंमि कह नचन। चण : रूता

२-- प्र० से । दि० : प्र० । नृ० : हिन । च० : नृ० ।

३—प्रव: रगरि। डिव, नृव, चव: प्रव[(६) (८): रगर]।

मनु थिरु करि तब संमु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ।।
तारकु श्रासुर भएउ तेहिं काला । मुज प्रताप बल तेज बिसाला ।।
तेहिं सब लोक लोकपति जीते । मए देव मुख संपित रीते ॥
त्राजर श्रामर सो जीति न जाई । हारे मुर किर बिबिध लराई ॥
तब बिरिंच सन जाइ पुकारे । देखें बिधि सब देव दुखारे ॥
दो०—सब सन कहा बुमाइ बिधि दनुज निधन तब होइ ।

संमु सुक संमूत प्रुत एहि जीते रन सोइ ।।८२॥
मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्वर करिहि सहाई॥
सती जो तजी दच्छ मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥
तेहिं तपु कीन्ह संमु पित लागी। सिव समाधि बैठे सबु त्यागी॥
जदिप अहै असमंजस मारी। तदिप बात एक सुनहु हमारी॥
पठवहु कामु जाइ सिव पाही। करें, छोमु संकर मन माहीं॥
तब हम जाइ सिवहि सिर नाई। करवाउव विवाह बरिआई॥
एहि विधि मलेहिं देव हित होई। मत अति नीक कहै सबु कोई॥
अस्तुति सुरन्ह कीन्हि असर हेतू। प्रगटेड विषमवान मत्सकेतू॥
दो० — सरन्ह कही निज विपति सब सनि मन कीन्ह विचार।

संभु बिरोघ न कुसल मोहि बिहँसि कहेउ अस मार ॥८३॥
तदिप करन मै काजु तुम्हारा । श्रुति कह परम घरम उपकारा ॥
परिहत लागि तजै जो<sup>प्</sup> देही । संतत संत प्रसंसिंह तेही ॥
अस किह चलेउ सबिह सिरु नाई । सुमन धनुष कर सिहत<sup>६</sup> सहाई ॥

१—प्र०: वेहिं। द्वि०: प्र०। [ तृ०: ते ]। [च०: तेः ]। २—प्र०: पति। द्वि०: प्र०। तृ०: सन। च०: तृ०।

३-- प्रव प्रत्ति । हि०, नृ०, च० : प्र० [ (६ म्र) : प्रन्तुति ]।

<sup>2-30 3&#</sup>x27;GIT (180, 70, 40 : 40 [ (4 a) : 3'GIT

४---प्र० अस । द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (६३) : अति ] ।

५-- ४०: जे। द्वि०: ४०। नृ०: जो। च०: तृ०।

६-प्रः नेत । द्वि : प्रः । नृतः सहित । चः नृतः।

चलत मार श्रम हृद्यें विचारा । सिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा ।।
तब श्रापन प्रभाउ विस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसारा ।।
कोपेउ जबहिं बारिचरकेतू । छन महुँ मिटे सकल श्रुतिसेतू ॥
ब्रह्मचर्ज ब्रत संजम नाना । धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना ।।
सदाचार जप जोग विरागा । समय विवेक कटकु सबु मागा ॥

छं ० — भागे उ विवेकु सहाइ सहित सो सुभट संजुग महि मुरे। सद्मंथ पर्वत कंदरन्हि महुँ जाइ तेहि अवसर दुरे॥ होनिहार का करतार को रखवार जग खरमरु परा। दुइ माथ केहि रितनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनु सरु धरा॥

दो०-जे सजीव, जग चर श्रचर नारि पुरुष श्रस नाम।

ते निज निज मरजाद तिज भए सकल बस काम ॥८४॥ सबकें हृदयँ मदन श्रमिलाषा। लता निहारि नवहिं तहसाला॥ नदीं उमिंग श्रवुधि कहुँ धाई। संगम करिंह तलाव तलाई॥ जहुँ श्रास दसा जड़न्ह के बरनी। को किह सकै सचेतन करनी॥ पसु पच्छी नम जल थल चारी। भए कामबस समय बिसारी॥ मदन श्रंघ क्याकुल सब लोका। निसि दिन निहं श्रवलोकिह कोका॥ देव दनुज नर किन्नर क्याला। प्रेत पिसाच मृत बैताला॥ पन्ह के दसा न कहेउँ बलानी। सदा काम के चेरे जानी॥ सिद्ध बिरक्त महा मुनि जोगी। तेपि काम बस मए बियोगी॥

खंदु-भए कामबस जोगीस तापस पावँरिन की को कहै।
देखिंह चराचर नारिमय जे ब्रह्मसय देखत रहे॥
श्रवंता विलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब श्रवतामयं।
दुइ दंड भरि ब्रह्मांड मीतर काम कृत कौतुक श्रयं॥
सो०-धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरें।
जेहि राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महुँ॥८४॥

समय वरी श्रस कौतुक भएक । जब लिंग काम संसु पिंह गएक ॥
सिविह बिलोिक ससंकेड मारू । भएउ यथाथिति सब संसारू ॥
भए तुरत जग जीव सुलारे । जिमि मद उतिर गए मतवारे ॥
कृद्धि देखि मदन भय माना । दुराधरष दुर्गम मगवाना ॥
फिरत लाज कुछु करि निहं जाई । मरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥
प्रगटेसि तुरत कृचिर रितुराजा । कुसुनित नव तक राजि विमाजा ॥
बन उपवन बापिका तड़ागा । परम सुमग सब दिसा बिमागा ॥
जहाँ तहं जनु उमगत श्रनुरागा । देखि सुएहुँ मन मनसिज जागा ॥
छं ० — जागै मनोभव सुएहुँ मन बन सुमगता न पर कही ।

सीतल धुगध सुनंद मारुत मदन अनलर सखा सही।। विकसे सरिन्ह बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा।। कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाबहिं अपसरा।। दो०-सकल कला करि कोटि बिधि हारेउ सेन समेत।

चली न श्रचल समिषि सिव कोपेउ हृदयनिकेत ॥८६॥
देखि रसाल बिटपबर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदन मन माखा॥
सुमतचाप निज सर संघाने। श्राति रिसि ताकि श्रवन लिंग ताने।।
आँड्रे बिषम बिसिख उर लागे। छूटि समिषि संमु तब जागे॥
मएउ ईस मन छोमु बिसेखी। नयन उघारि सकल दिसि देखी॥
सीरम पञ्चव मदन बिलोका। मएउ कोप कंपेउ त्रैलोका॥
तब सिव तीसर नयन उघारा। चितवत कामु भएउ जिर छारा॥
हाहाकार मएउ जग मारी। हरपे सुर भए श्रमुर सुखारी॥
समुम्मि काम सुखु सोचिह मोगी। भए श्रकंटक साधक जोगी॥
छं०—जोगी श्रकंटक मए पति गित सुनित रित सुरिखत मई।

रोदित बदित बहु भाँति करुना करत संकर पहिं गई।।

१—प्र०: जाति । [ द्वि०: सखा ] । नृ०: प्र०। च०: राजि [ (५): राज ] ।

२--[प्र०: अनिल ]। द्वि०, तृ०, च०: अनल।

श्रति प्रेम करि बिनती बिबिधि बिधि जोरि कर सनमुख रही।
प्रभु श्रासुतोष कृपाल सिव श्रवला निरिष्ट बोले सही।।
दो०—श्रव तें रित तव नाय कर होहिह नामु श्रनंग।

बिनु बपु ब्यापिहि सबिह पुनि सुनु निज मिलन पसंग ।।८७॥
जब जदुबंस कृष्न अवतारा । होइहि हरन महा महिभारा ।।
कृष्नतनय होइहि पित तोरा । बचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥
रित गवनी सुनि संकर बानी । कथा अपर अब कहा बसानी ॥
देवन्ह समाचार सब पाए । ब्रह्मादिक वैकुंठ मिन्नाए ॥
सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता । गए जहाँ सिव कृपानिकेता ॥
पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा । मए प्रसन्न चंद्रअवतंसा ॥
बोले कृपासिंधु बृषकेतू । कहहु अमर आए केहि हेनू ॥
कह बिध तुम्ह प्रमु अंतरजामी । तदिप मगित बस विनवों स्वामी ॥
दो०—सकल सुरन्ह कें हृद्यँ अस संकर परम उद्याह ।

निज नयनिह देखा चहृहि नाथ तुग्हार निवाह ।।८८।।
यह उत्सव देखि अ भिर लोचन । सोई कळु करहु मदनमदमोचन ।।
काम जारि रित कहुँ वरु दीन्हा । कृपासिंधु यह अति मल कीन्हा ।।
सासित करि पुनि करिह पसाऊ । नाथ प्रमुन्ह कर सहज मुमाऊ ।।
पारवती तपु कीन्ह अपारा । करहु तासु अत्र अंगीकारा ।।
धुनि विधि विनय समुभि प्रमु बानी । ऐसेई होउ कहा छुछु मानी ।।
तव देवन्ह दुंदुमी बजाई । वरिष सुमन जय जय सुरसाई ।।
अवसरु जानि सप्तरिषि आए । तुरतिह विधि गिरि भवन पठाए ।।
प्रथम गए जहँ रहीं भवानी । बोले मधुर बचन झल सानी ।।
दो० —कहा हमार न सुनेह तब नारद कें उपदेस ।

अव मा मूठ तुम्हार पनु जारेड कामु महेस ॥८१॥ सुनि बोलीं मुसुकाइ मवानी। उचित कहेहु मुनिवर विज्ञानी ॥ तुम्हरें जान कामु अब जारा। अब लगि संभु रहे सविकारा॥ हमरें जान सदा सिव जोगी । अज अनवच अकाम अभोगी ।। जों में सिव सेएउँ अस जानी । प्रीति समेत करम मन बानी ॥ ती हमार पन सुनहु मुनीसा । किन्हिहिं सत्य कृपानिषि ईसा ॥ तुम्ह जो कहा १ हर जारेड मारा । सोहर अति बड़ अबिवेकु तुम्हारा ॥ तात अनल कर सहज सुमाऊ । हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥ गएँ समीप सो अवसि नसाई । अस मनमथ महेस कै नाई ॥ दो० — हि अँ हरवे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास ।

चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥१०॥
सबु प्रसंग गिरिपतिहि सुनावा । मदन दहन सुनि ऋति दुखु पावा ॥
बहुरि कहेउ रित कर बरदाना । सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥
हदयँ बिचारि संसु प्रमुताई । सादर सुनिबर लिए बोलाई ॥
सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई । बेगि बेद बिघ लगन घराई ॥
पत्री सप्तरिषिन्ह सो दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही ॥
जाइ बिघिहि तिन्ह दीन्हि सो । पाती । बाँचत प्रीति न हदयँ समाती ॥
लगन बाँचि अज सबिह सुनाई । हरषे सुनि सब सुर समुदाई ॥
सुमन बृष्टि नम बाजन बाजे । मंगल कलस दसहँ दिसि साजे ॥
दो — लगे सवाँरन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान ।

होहिं सगुन मंगल सुमद्६ करिं अपछरा गान ॥११॥ सिर्वाह संमुगन करिंह सिंगारा। जटा मुकुट अहि मौरु सँवारा॥ कुंडल ककन पहिरे ब्याला। तन विमूति पट केहिर झाला॥

१--- प्रः कहा। द्वि०, गृ०, च०: प्र० [(६) (६म): कहेडु]।

२—[ प्र० : सो ] । डि॰, नृ॰, च॰ : मो॰ [ (८) : सो ]।

३—प्र०: तिन्ह दीन्ही। द्वि०:प्र० [(५ऋ): तिन्ह दीन्हि सो]। तु०: िन्ह दीन्हि सो। च०:तु० (८): दीन्हे सो]।

४--[प्रव: अस ] । [ डिव: विथि ] । तृव: यज । चव: तृव [(द) : अस ] ।

५---प्र०: सब । द्वि०: प्र० । [ तृ०: बर ]।

६—प्र० : सुमर । [द्वि० : सुमग] । [तृ० : सुखट] । च० : प्र० [ (८) : सुमग]।

सिस ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा।।
गरल कंठ उर नर सिर माला। श्रसिव वेप सिवधाम कृपाला।।
कर त्रिस्ल श्ररु डमरु विराजा। चले बसहँ चित्र वाजिहं बाजा।।
देखि सिविह सुरित्रय मुसुकाही। बर लायक दुलिहिनि जग नाहीं।।
बिध्नु बिरंचि श्रादि सुरत्राता। चित्र चित्र बाहन चले बराता।।
सुर समाज सब मौति श्रनूषा। निहं बरात दूलह श्रनुरूपा।।
दो० — बिष्नु कहा श्रस बिहँसि तब बोलि सकल दिसिराज।

बिलग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज ।। १२॥ बर अनुहारि बरात न भाई। हँसी करैहहु पर पुर जाई ॥ बिष्नु बचन सुनि सुर सुसुकाने । निज निज सेन सहित बिलगाने ॥ मन ही मन महेस मुसुकाहीं । हिर के ब्यंग्य बचन निहं जाहीं ॥ अति पिय बचन सुनत प्रिय करे । भृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे ॥ सिव अनुसासन सुनि सब आए । प्रसु पद जलज सीस तिन्ह नाए ॥ नाना बाहन नाना बेघा । बिहँसे सिव समाज निज देसा ॥ कोउ मुसहीन बिपुल मुख काहू । बिनु पर कर कोउ बहु पद बाहू ॥ बिपुल नयन कोउ नयनबिहीना । रिष्ट पुष्ट कोउ अति तन सीना ॥

छं०—तन सीन कोड ऋति पीन पावन कोड ऋपावन गति घरें।

मूपन कराल कपाल कर सब सख सोनित तन भरें।।

सर स्वान सुऋर र सकाल मुख गन बेप ऋगनित को गनै।

बहु जिनिस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बनै।।

सो०—नाचिहं गाविहं गीत परम तरंगी मृत सब।

देलत अति विपरीत बोलहिं बचन विचिन्न विधि ॥१३॥ जस दृतहु तसि बनी बराता। कौतुक विविध होहिं मग जाता॥ इहाँ हिमाचल रचेउ विताना। अति विचित्र नहिं जाइ बलाना॥

१---प्रवः प्रद्यरः द्विवः प्रव। दुवः सुमर्। चवः नृव।

सैल सकल जहँ लिंग जग माहीं । लघु बिसाल निहं बरिन सिराहीं ।। बन सागर सब नदी तलावा । हिमिगिरि सब कहुँ नेवत पठावा ।। कामरूप सुंदर तनु बारी । सहित समाज र सहित बर नारी ।। गए सकल तुहिनाचल र गेहा । गाविंह मंगल सहित सनेहा ।। प्रथमिंह गिरि बहु गृह सँवराए । जथा जोगु जहँ तहँ सब छाए ॥ पुर सोमा अवलोकि सुहाई । लाग लघु बिरंचि निपुनाई ॥ छं० – लघु लागि बिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोमा सही ।

बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥ मंगल बिपुल तोरन पताका केंद्र गृह गृह सोहहीं । बनिता पुरुष सुंदर चतुर छिन देखि मुनि मन मोहहीं ॥ दो०—जगदंबा जहँ अवतरी सो पुर बरनि कि जाह ।

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुल नित नृतन अधिकाइ ॥ १८॥ ।
नगर निकट बरात सुनि आई । पुर खरमरु सोमा अविकाई ॥
किर बनाव सिजि बाहन नाना । चले लेन सादर अगवाना ॥
हिआँ हरषे सुर सेन निहारी । हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥
सिव समाज जब देखन लागे । बिडिर चले बाहन सब मागे ॥
धिर धीरज तहँ रहे सयाने । बालक सब लै जीव पराने ॥
गएँ भवन पूछि पितु माता । कहिँ बचन मय कंपित गाता ॥
किहिंश काह किह जाइ न बाता । जम कर धार किथौं बिरआता ॥
बह बीराह बसहँ अस्वारा । ब्याल कपाल बिमूषन छारा ॥
छ० नत छार ज्याल कपाल मूषन नगन जटिल भयंकरा ।
सँग सत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट सुख रबनीचरा ॥

१—प्र०: सहित समात्र । द्वि०: प्र०। [तु० समल समात्र] । च०: प्र०।

२ — प्र०: गए सकल तुहिनाचल । द्वि०: गए सकल तु हिमाचन । तृ०: प्र०।

च : प्र [ (=) : गवने सकल हिमाचल ]।

३---प्र० : सिन । द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (८) : सब ]।

४-- प्र० ; बरद । द्वि०, तृ० ; प्र० । च० : बसई ।

जो जिश्रत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही। देखिहि सो उमा बिबाह घर घर बात श्रसि लिश्किन्ह र कही।। दी०—समुक्ति महेस समाज सब जर्नान जनक मुसुकाहिं।

बाल बुम्नाए बिबिध बिधि निडर होहु डरु नाहिं।। १५।।।
लै श्रगवान बरातिह श्राए। दिए सबिह जनवास मुहाए।।
मयना सुभ श्रारती सँवारी। संग सुमंगल गाविह नारी।।
कंचन थार सोह बर पानी। परिछन चली हरिह हरवानी।।
बिकट बेष रुद्धहि जब देखा। श्रवलन्हरे उर मय भएउ विसेखा।।
मागि मवन पैटी श्रति त्रासा। गए महेसु जहाँ जनवासा।।
मयना हृदयँ भएउ दुखु मारी। लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी।।
श्रविक सनेह गोद बैठारी। स्थाम सरोज नयन मरे बारी।।
जेहि विधि तुम्हिंह रूपु श्रस दीन्हा। तेहिं जड़ वरु बाउर कस कीन्हा।।
छं०—कस कीन्ह बरु बौराह विधि जेहिं तुम्हिंह सुंदरता दुई।

जो फलु चिहम्र सुरतरुहि सो बरबस बब्र्रहि लागई।।
तुम्ह सहित गिरि तें गिरो पावक जरों जलनिधि महुँ परो ।
घरु जाउ श्रपजसु होउ जग जीवत विवाहु न हों करों।।
`बो०— मई विकल श्रवला सकल दुखित देखि गिरिनारि।

करि बिलापु रोदित बदित सुता सनेहु सँमारि ।। १६॥ नारद कर मै काह विगारा । भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा ॥ श्रम उपदेसु उमिह जिन्ह दीन्हा । बौरे बरिह लागि तपु कीन्हा ॥ साँचेहुँ उन्हर्के मोह न माया । उदासीन धनु धामु न जाया ॥ पर घर घालक लाज न भीरा । बाँमा कि जान शसन के पीरा ॥

१—[प्र0:देखिह ]। द्वि0:देखिहि। नृ0, च0:द्वि0।

२—[ प्र०, द्वि० : लरिकन्डि ] । तृ० : लरिकन्ड । च० : तृ०।

३—प्र०: अवलन्इ। द्वि०: प्र०। [नृ०: प्रयक्तिश्]। च०: प्र० [(८): अवल]।

४—प्र०: मरे [ (२): मरि ]। [द्विं, नृ०: भरि]। च०: प्र० [ (=) :गरि ]।

जनिहि बिकल बिलोकि भवानी । बोलीं जुत बिबेक मृदु बानी ॥ अस विचारि सोचिह मित माता । सो न टरै जो रचै बिघाता ॥ करम लिखा जों बाउर नाहू । तो कत दोस्र लगाइश्र काहू ॥ तुम्ह सन भिटिह कि बिधि के श्रांका । मातु ब्यर्थ जिन है लेहु कलंका ॥ इं - जिन लेहु मातु कलंकु करूना परिहरहु श्रवसर नहीं ।

दुख़ सुख़ जो लिखा लिलार इमरें जाब जह पाउब तहीं।।
सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल श्रवला सोचहीं।
बहु भौति बिधिहि लगाइ दूषन नयन बारि बिमोचहीं।।
दो०—तेहि श्रवसर नारद सहित श्रव रिषिसप्त समेत।

समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥ १०॥
तव नारद सबही समुम्मावा । पूर्व कथा प्रसंगु सुनावा ॥
मयना सत्य सुनहु मम बानी । जगदंबा तव सुता भवानी ॥
श्रजा श्रनादि सक्ति श्रविनासिनि । सदा संभु र श्रथंग निवासिनि ॥
जग संभव पालन लय कारिनि । निज इच्छा लीला बपु घारिनि ॥
जनमी प्रथम दच्छ गृह जाई । नामु सती सुंदर तनु पाई ॥
तहँ हुँ सती संकर्राह बिबाहीं । कथा प्रसिद्ध सकल जग माही ॥
एक बार श्रावत सिव संगा । देखेउ रघुकुल कमल पतंगा ॥
भएउ मोहु सिव कहा न कीन्हा । श्रमबस बेघु सीय कर लीन्हा ॥
छ० —सिय बेघु सतीं जो कीन्ह तेहि श्रपराघ संकर परिहरीं।

हर बिरह जाइ बहोरि पितु कें जज्ञ जोगानल जरी।।

ग्रव जनिम तुम्हरें मवन निज पित लागि दारुन तपु किन्ना।

श्रस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वेदा संकर प्रिया।।

दो०—सुनि नारद कें बचन तब सब कर मिटा बिषाद।

ग्रन महुँ ज्यापेउ सकल पुर घर घर यह संबाद।। १८।।

१---[ प्रव: जिनि ]। द्विव, तुव, चव: जिन।

२-- प्रि : संग ]। द्वि ०, तृ ०, च ० : संसु ।

तब मयना हिमबंतु श्रनंदे । पुनि पुनि पारबती पद बंदे ॥
नारि पुरुष सिसु जुवा सथाने । नगर लोग सब श्राति हरपाने ॥
लगे होन पुर मगल गाना । सजे सबहिं हाटक घट नाना ॥
भौति श्रनेक भई जेवनारा । स्प सास्त्र जस कल्लु श्र ब्यवहारा ॥
सो जेवनार कि जाइ बलानी । वसहि भवन जहि मातु भवानी ॥
सादर बोले सकल बराती । विप्नु निरंचि देव सब जाती ॥
विविध पाँति बैठी जेवनारा । लागे परुसन निपुन मुन्नारा ॥
नारि बृंद सुर जेवँत जानी । लगी देन गारी मृदु बानी ॥

छ०-गारी मधुर स्वर देहिं मुंदरि ठ्यंग्य बचन मुनावहीं । भोजन करहिं सुर श्रति बिलंब बिनोद सुनि सचु पावहीं ॥ जेवंत जो बढ़ेउ श्रनंद सो मुख कोटिहुँ न परे कसी । श्रॅचवाइ दीन्हे पान गवने बास जहँ जाको रहीी ॥

दो०—बहुरि मुनिन्ह हिमबंत कहुँ लगन मुनाई श्राइ।

समय बिलोकि बिबाह कर पठए देव बोलाइ।।११॥
बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबिह अथोबित श्रासन दीन्हे॥
बेदी बेदबिबान सँवारी। सुभग मुमंगल गावहिं नारी॥
सिंघासन श्राति दिव्य सुहावा। जाइ न बरिन किरंबि बनावा॥
बैठे सिव बिप्रनंह सिह नाई। हृद्यँ सुमिरि निज प्रभु रघुगई॥
बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई। करि सिगारु ससी लेर आई॥
देखत रूप सकल सुर मोहे। बरिन खिब अस जग कवि को है॥
प्रगर्दावका जानि मवमामा। सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह मनामा॥
बुंदरता मरजाद भवानी। जाइ न कोटिहँ वदन बसानी॥

१-- प्रः किन्तु। दि०, तृ०, च०: कन्तु।

२—प्र0 : है। दि०, त्०, च० : प्र० [ (६व्र) : तेद ]।

२--[ प्र0 : कोटि बहु ] । दि ० : कोटिहुं । नृ०, च० : डि० ।

छं ० - कोटिहुँ १ बदन निहं बनै बरनत जग जननि सोमा महा । सकुचहि कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥ छिब खानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ । अवलोकि सकहिं न सकुच पित पद कमल मन मधुकर तहाँ ॥

दो ० – मुनि श्रनुसासन गनपतिहिं पूजेउ संमु भवानि ।

कोउ सुनि संसय करै जिन सुर श्रनादि जिश्रँ जानि ॥१००॥ जिस विवाह के विधि श्रुति गाई । महामुनिन्ह सो सब करवाई ॥ गहि गिरीस कुस कन्या पानी । भविह समरपी जानि भवानी ॥ पानिश्रहन जब कीन्ह महेसा । हिश्रँ हरषे तब सकल सुरेसा ॥ वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही । जय जय जय संकर सुर करहीं ॥ वाजन वार्जाहं विविध विधाना । सुमन बृष्टि नम मै विधि नाना ॥ हर गिरिजा कर भएउ विवाह । सकल भुवन मिर रहा उक्षाह ॥ दासी दास तुरग रथ नागा । धेनु बसन मिन बस्तु विभागा ॥ श्रन्न कनक भाजन मिर जाना । दाइज दीन्ह न जाइ बसाना ॥

छं०-दाइज दियो बहु भौति पुनि कर जोरि हिमम्घर कहाो। का देउँ पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रह्यो॥ सिव कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहिं कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो॥

दो० — नाथ उमा मम प्रान पियर गृह किंकरी करेहु ॥
अमेहु सकल अपराघ श्रव होइ प्रसन्न वरु देहु ॥१०१॥
वहु विधि संसु सासु समुक्ताई । गवनी भवन चरन मिरु नाई ॥

जननी उमा बोलि तब लीन्ही। लैं उद्धंग सुंदर सिल दीन्ही॥

१---[ प्रव: कोटि बह्व ]। द्विव: कोटिई। तृव, चव: द्विव।

२---प्र० : प्रिय । दि० : प्र० [ (५८) : सम ] । तृ०, च० : प्र० [ (६८) : सम] ।

३—प्रo : 🕏 । द्विo, तृo, चo : प्रo [ (६९४) : लेइ ] ।

करेहु सदा संकर पद पूजा। नारि धरमु पतिदेउ न दूजा।। बचन कहत भरे लोचन बारी। बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी।। कत बिघि सृजी नारि जग माहीं। पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं।। मैं श्राति प्रेम बिकल महतारी। धीरजु कीन्ह कुसमै बिचारी।। पुनि पुनि मिलति परित गहि चरना। परम प्रेमु कछु जाइ न बरना।। सब नारिन्ह मिलि में टि मवानी। जाइ जनिन उर पुनि लपटानी।। छं०—जनिहि बहुरि मिलि चलीं उचित श्रासीस सब काहूँ दुई।

फिरि फिरि बिलोकित मातु तन तबर सखीं लैसिव पिंह गईं ॥ जाचक सकल संतोपि सकरु उमा सहित भवनरे चले | सब श्रमर हरषे सुमन बरिप निसान नभ ब जे भन्ने ॥ दो० — चले संग हिमबंतु तब पहुँचावन श्रति हेतु |

विविध भाँति परितोषु करि विदा कीन्ह वृषकेतु ॥१०२॥
तुरत भवन श्राए गिरिराई | सकल सेल सर लिए बोलाई ॥
श्रादर दान विनय वहु माना | सन कर विदा कीन्ह हिमवाना ॥
जबहिं समु कैलार्साह श्राए | सुर सब निज निज लोक सिभाए ॥
जगत मातु पितु संमु भवानी | तेहि सिगारु न कहीं बसानी ॥
करिं विविध विधि मोग विलासा | गनन्ह समेत वसिंह कैलासा ॥
हर गिरिजा विहार नित नयक | एहिं विधि विपुल काल चिल गएक ॥
तवि जनमेड पटवदन कुमारा | तारकु श्रमुरु समर जेहिं मारा ॥
श्रागम निगम प्रसिद्ध पुराना | चन्मुस् वन्मु सकल जग जाना ॥

१--- प्र0 : जब । द्वि ०, तृ० : प्र० । च० : तब ।

३—[प्रव्यवनहिं]। डिव्ः सवन [(४) संवनहिं]। िनृव्ः सवनहिं]। चवः द्विव।

४--- प्रवः जब। द्विव, तृव, चवः तब।

६—प्रवः धन्सुख । द्विवः प्रव । [तुवः पट्मुख ]। चवः प्रव ।

छ०-जगु जान पन्मुल जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषारथ महा ।
तिह हेतु मै बृषकेतु सुत कर चरित संखेपिह कहा ॥
यह उमा संमु विवाहु जे नर नारि कहिंहि के गावहीं ।
कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा सुखु पावहीं ॥
दो०-चरित सिंघु गिरिजारमन वेद न पावहिं पारु ।

बरनै तुलसोदासु किमि श्रित मित मंद गँवार ॥१०३॥
संसु चिरत सुनि सरस सुक्षवा । मरद्वाज सुनि श्रित सुखु पावा ॥
बहु लालसा कथा पर बाढ़ी । नयनिहर नीरु रोमाविल ठाढ़ी ॥
प्रेम विवस मुख श्राव न बानी । दसा देखि हरषे मुनि ज्ञानी ॥
श्रहो धन्य तव जन्मु मुनीसा । तुम्हिह प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥
सिव पद कमल जिन्हिह रित नाहीं । रामिह ते सपनेहुँ न सुहाहीं ॥
बिनु छल बिस्वनाथ पद नेहू । राम मगत कर लच्छन पहू ॥
सिव सम को रष्ट्रपति ज्ञत धारी । बिनु श्रव तजी सती श्रिस नारी ॥
पनु करि रघुपति मगित देखाई । को सिव सम रामिह प्रिय माई ॥
दो०—प्रथमहिं कहि मैं सिव चरित बूमा मरसु तुम्हार ।

मुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥१०४॥
मैं जाना तुम्हार गुन सीला। कहीं मुनहु श्रव रम्रुपति जीला ॥
सुनु मुनि श्राजु समागम तोरें। कहि न जाइ जस मुखु मन मोरें ॥
रामचरित श्रति श्रमित मुनीसा। कहि न सकहिं सत कोटि श्रहीसा ॥
तदिप जथाश्रुत कहीं बखानी। सुमिरि गिरापित प्रमु धनुपानी ॥
सारद दारुनारि सम स्वामी। रामु सूत्रघर श्रंतरजामी ॥
जीहं पर कृपा करिंह जनु जानी। किव उर श्रजिर नचाविंह बानी ॥
प्रनवी सोइ कृपाल रघुनाथा। बरनों विसद तामु गुन गाथा।
परम रस्य गिरिवर कैलासू। सदा जहीं सिव उमा निवासू॥

१ -- प्र० : कर्दाह । द्वि० : प्र० [ (५) : सुनिह ] । [ तृ० : मुनिह ] । च० : प्र०।

२ - प्रव: नयनिष् । द्विव: नयन ] । द्विव: नयन ]। चव: प्रव।

वो ० – सिद्ध तपोधन जोगि जन प्रुर किन्नर मुनिबृद्।

वसिंह तहाँ सुकृती सकल सेविह सिव सुखकंद ॥१०५॥
हिर हर विमुल धर्म रित नाहीं। ते नग तहाँ सपनेहुँ निह जाही ॥
तेहि गिरि पर वट विटप विभाला। नित नूनन सुंदर सब काला॥
त्रिविध समीर सुसीतल छाया। सिव विश्राम विटप श्रुति गाया॥
एक बार तेहि तर प्रमु गएक। तरु विलोकि उरु श्रति सुखु भएक॥
निज कर हासि नाग रिपु छाला। बैठे सहजहिं संभु कृपाला॥
कुंद इदु दर गौर सगैरा। मुज प्रलंग परिधन मुनि चीरा॥
तरुन श्रुक्त श्रवुज सम चरना। नख दुति भगत हृद्य तम हरना॥
भुजग भृति मूषन त्रिपुरारी। श्राननु सरद चंद छिनहारी॥
दो०—जटा मुकृट सुरसरित सिर लोचन निलन विसाल।

नीलकंठ लावन्यनिधि सोइ बाल बिधु माल ॥१०६॥
बैठे सोह काम रिपु कैसें। घरे सरीरु सांत रसु जैसें।
पारवती मल' श्रवसरु जानो। गई संसु पिंह मातु भवानी॥
जानि श्रिया श्रादरु श्रित कीन्हा। बाम माग श्रासनु हर दीन्हा।।
बैठीं सिव समीप हरषाई। पूर्व जन्म कथा चित श्राई॥
पित हिश्वें हेतु श्रिषक श्रनुमानीर। बिहेंसि उमा बोलीं सृदु बानीरे॥
कथा जो सकल लोक हितकारी। सोइ पृछन चह सैलकुमारी॥
बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिसुवन महिमा बिदित तुम्हारी॥
चर श्रुरु श्रचर नाग नर देवा। सकल करहिं पद पंक्रज सेवा॥
वो०—प्रमु समस्य सर्वज्ञ सिव सकल कला गुन धाम।

जोग ज्ञान बेराग्य निधि प्रमत कल्पतरु नाम ॥१०७॥

१---प्रव सल [ (-) : सजि । द्विव, नृव, चव : प्रव।

र्—मि ः सृदु नानी । [द्वि०: (३) (५) (५व्य) : हर पार्ही; (४) :प्रिय वानी ]। सृ०: प्र०। च०: प्र० [ (६) (६व्य) : प्रिय नानी ]।

जों मो पर प्रसन्न सुखरासी | जानिश्च सत्य मोहि निज दासी ||
ती प्रमु हरहु मोर श्रज्ञाना | किह रघुनाथ कथा विधि नाना ||
जासु भवनु सुरतरु तर होई | सह कि दिरद्र जिनत दुखु सोई ||
सिसमूषन श्रम हृद्यं विचारी | हरहु नाथ मम मित अम मारी ||
प्रमु जे मुनि परमारथ बादी | कहिंद राम कहुँ ब्रह्म श्रनादी ||
सेष सारदा बेद पुगना | सकल करिंद धुपित गुन गाना ||
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु श्रनंग श्राराती ||
राम सो श्रवधनृपति सुत सोई | की श्रज श्रगुन श्रनखगित कोई ||
दो० — जों नृप तनय तो ब्रह्म किमि नारि विरह मित भोरि |

देखि चरित महिमा सुनत अमितर बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥ जों अनीह ब्यापक विसु कोऊ। कहहु बुस्ताइ नाथ मोहि सोऊ॥ अब जानि रिस उर जिन घरहू। जेहि विधि मोह निटै सोइ करहू॥ में बन दीखि राम प्रमुताई। अति मय विकल न तुम्हिह सुनाई॥ तर्दाप मिलन मन बोधु न आता। सा फलु मली मौति हम पाना॥ अबहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु कृपा विनवों कर जोरें॥ प्रमु तब मोह बहु माँति प्रबोधा। नाथ सो समुक्ति करहु जिन कोधा॥ तबं कर अस विमोह अब नाहीं। राम कथा पर रुचि मन माहीं॥ कहहु पुनीत राम गुन गाथा। मुजगराज मूपन सुरनाथा। दो० — बंदों पद धरि धरिन सिरु विनय करों कर जोरि।

बरनहुं रघुवर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥१०१॥ जर्दाप जोषिता निहं श्रिषकारी । दासां मन कम बचन तुम्हारी ॥ गूढ़ी तत्त्व न साधु दुराविहं । श्रारत श्रिषकारी जहें पाविहे ॥ श्राति श्रारित पूर्जों सुर राया । रघुपति कथा कहहु किर दाया ॥ प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । निर्मुन ब्रह्म सगुन ब्रम्भ धारी ॥

१—[प्र०, द्वि०: अमत]। तृ०: अमति। च०: तृ०।

प्रवासिकारी । दि०, तृ० : प्र०। च० : नहि मिनिकारी ।

## श्री राम चरित भानस

पुनि प्रमु कहहु राम द्यवतारा । बाल चरित पुनि कहहु उदारा ।। कहहु जथा जानकी विवाही । राज तजा सो दूषन काही ।। बन बिस कीन्हें चरित त्रपारा । कहहु नाथ जिमि रावन मारा ।। राज बैठि कीन्ही बहु लीला । सकल कहहु संकर मुखसीला ।। वो० — बहुरि कहहु कहनायतन कीन्ह जो श्राचरज राम ।

प्रजा सहित रघुवंस मिन किमि गवने निज धाम ॥११०॥
पुनि प्रमु कहहु सो तंत्त्व बसानी । जेहि बिज्ञान मगन मुनि ज्ञानी ॥
मगित ज्ञान बिज्ञान श्विरागा । पुनि सव बरनहु सहित बिमागा ॥
श्रीरों राम रहस्य श्रनेका । कहहु नाथ श्रित बिमल बिवेका ॥
जो प्रमु में पृक्षा निह होई । सोउ दयाल राखहु जिन गोई ॥
तुम्ह त्रिमुवन गुर बेद बसाना । श्रान जीव पावँर का जाना ॥
पस्न उमा कै सहज मुहाई । छल बिहीन सुनि सिव मन माई ॥
हर हिश्राँ रामचरित सब श्राप । प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥
श्री रघुनाथ रूप उर श्रावा । परमानंद श्रमित मुल पावा ॥
दो०—मगन ध्यान रस दह जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह ।

रघुपति चरित महेस तब हरिषत बरनै लीन्ह ॥१११॥
मूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने । जिमि मुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥
जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपन अम जाई ॥
वंदी बाल रूप सोइ रामू । सब सिधि सुलम जपत जिसु नामू ॥
मगन भवन अमंगल हारी । द्रवी सां दसरथ अजिर बिहारी ॥
करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरिप सुधा सम गिग उचारी ॥
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी । तुम्ह समान नहिं को उ उपकारी ॥
पूँचेहु रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पार्यनि गगा ॥

१ प्रः ित्तान । ि०, तृ०, न०: प्र० [ (६) (६४) मे सब्द छूटा तुमा है ]। २-- प्र०: के । द्वि०: प्र० [ (४) (५) : कर्र ] । ितृ०: कर्र ]। घ०: प्र० । ३-- प्र०: उपकारी । िदि०: भ्यकारी ]। तृ०, ५०: प्र०।

तुम्ह रघुवीर चरन श्रनुरागी। क्षीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी ।। दो०-राम कृपा तें पारबति सपनेहुँ तव मन माहिं।

सोक मोह संदेह अम मम बिचार कछु नाहिं॥११२॥
तदिष असका कीन्हिहु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई॥
जिन्ह हिर फथा सुनी निहें काना। अवन रंघ श्रहि मवन समाना॥
नयनिह संत दरस निहें देखा। लोचन मोर्एख कर लेखा॥
ते सिर कटु तुंबिर सम तूला। जे न नमत हिर गुर षद मूला॥
जिन्ह हिर मगित हृदयँ निहें श्रानी। जीवत सब समान तेह पानी॥
जो निहं करै राम गुन गाना। जीह सो दादुर जीह समाना॥
कुलिस कठोर निदुर सोह छाती। सुनि हिर चिरत न जो हरषाती॥
गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुरहित दनुज बिमोहन सीला॥
दो० —रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानि।

सँत समाज धुर लोक सब को न धुनै श्रस जानि ॥११३॥
रामकथा सुंदर करतारी। संसय विहग उड़ावनिहारी॥
रामकथा किल बिटप कुठारी। सादर धुनु गिरिराज कुमारी॥
राम नाम गुन चिरत धुहाए। जनम करम श्रगनिन श्रुति गाए॥
जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना॥
तदिप जथाश्रुत जिस मित मोरी। किहिहौं देखि प्रीति श्रांत तोरी॥
उमा प्रम्न तव सहज धुहाई। सुखद संत समत मोहि भाई॥
एक बात निह मोहि सोहानी। जदिए मोहबस कहेंहु भवानी॥
दुग्ह जो कहा राम को उश्राना। जेहि श्रुति गाव घरहिं मुनि ध्याना॥
दो०—कहिं सुनिहं श्रस अधम नर प्रसे जे मोह पिसाच।

पाखंडी हरिपद बिमुख जानहि मूठ न साच ॥११४॥ अज्ञ अकोबिद अंघ अभागी | काई बिषय मुकुर मन लागी ॥

१—प्रवः पान्यवि । [ द्विवः ितसुता ] । एत, चवः प्रवः।

लपट कपटी कुटिल बिसेषी। सपनेहु संत सभा नहि देली।।
कहिं ते बेद असंमत बानी। जिन्हकें सभ्य लाभु निहं हानी।।
मुकुर मिलन अरु नयन त्रिहीना। राम न्यूप देखिं किमि दीना।।
जिन्हकें अगुन न सगुन बिबेका। जल्पिह किल्पत बचन अनेका।।
हिर माया बस जगत अमाही। निन्हिं कहत कछु अघिटन नाहीं।।
बातुल मूल बिबस मतवारे। ते निह बंलिहं बचन बिचारे॥
जिन्ह कृत महा मोह मद पाना। तिन्ह कर कहा करिश्र निहं काना॥
सो०—अप निज हृद्यँ बिचारि तजु संसय भजु रामपद।

सुन गिरिराजकुमारि अम तम रिव कर बचन मम ॥११६॥
सगुनहिं अगुर्न ह निहं कछु मेदा । गाविं मुनि पुरान बुध बेदा ॥
अगुन अरूप अलल अब बोई । मगत भेम बस सगुन सो हाई ॥
जो गुन रिहत सगुन सोइ कैसें । बलु हिम उपल बिलग निह जैसें ॥
बास्र नाम अम तिमिर पतगा । तेहि किमि कहिअ बिमोह असंगा ॥
राम सिंच्चदानंद दिनेसा । निहं तह मोह निसा लव लेसा ॥
सहज प्रकास रूप मगवाना । निहं तह पुनि बिज्ञान बिहाना ॥
हरष बिषाद ज्ञान अज्ञाना । बीव धर्म अहमिति अमिमाना ॥
राम प्रह्म ब्यापक बग जाना । परमानंद परेसरे पुराना ॥
दो० -पुर्लव प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ ।

रघुकुल मिन मम स्वामि सोइ किह सिव नाएउ माथ ॥११६॥ निज अम निहं समुमाहिं श्रज्ञानी । प्रमु पर मोह घरिं जड़ प्रानी ॥ जथा गगन घन पटल निहारी । भाँपिउ मानु कहिं शुविचारी ॥ चितव जो लोचन श्रंगुलि लाएँ । प्रगट जुगल सिस तेहि कें माएँ ॥ उमा राम विषइक अस मोहा । नम तम धूम घूरि जिमि सोहा ॥ वषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तें एक सचेता ॥

१--- प्रः जिन्हिः न । द्विः, तृः प्रः प्रः चिः जिन्हको ]।

२--[प्रव: पुरुष ] । द्विव: परेस । नृव, चव: द्विव।

सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनि अवधपित सोई॥ जगत प्रकासक रामू | मायाधीस ज्ञान गुन धामू॥ जासु सत्यता तें जड़ माया। मास सत्य इव मोह सहाया॥ दो॰ — रजत सीप महुँ मास जिमि जथा भानुकर बारि।

जदिष मृषा तिहुँ काल सोइ अम न सकै कोउ टारि ॥११७॥
पहि निधि जग हरि आश्रित रहर्इ । जदिष असत्य देत दुख अहर्ई ॥
जों सपने सिर काटै कोई । बिनु जागें न दूरि दुख होई ॥
जासु कृपों अस अम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपालु रघुगई ॥
आदि अंत कोंउ जासु न पावा । मित अनुमानि निगम अस गावा ॥
बिनु पद चलै सुनै बिनु काना । कर बिनु करम करें निधि नाना ॥
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥
तन बिनु परस नयन बिनु देखा । महै ब्रान बिनु बास असेषा ॥
असि सब मौंति अलौिकिक करनी । महिमा जासु जाइ निहं बरनी ॥
दो ० — जोहि इमि गावहिं बेद बुध अहि धरहिं मुनि घ्यान ।

सोइ दसरथ सुन भगत हित कोसलपति भगवान ॥११८॥ कासी मरत जंतु श्रवलोकी । जासु नाम बल करों बिसोकी ॥ सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुबर बस उर श्रवरजामी ॥ बिबसहुँ जासु नाम नर कहहीं । जनम श्रनेक रचित श्रव दहहीं ॥ सादर सुमिरन जे नर करहीं । मन बारिधि गोपढ इन तरहीं ॥ राम सो परमातमा भवानी । तहेँ अम श्राति श्रविहित तव बानी ॥ श्रस ससय श्रानत उर माहीं । ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं ॥ सुनि सिव के अम मंजन बचना । मिटि गै सब कुतरक के रचना ॥ मह रघुपति पद प्रीति प्रतीती । दारुन श्रसंभावना बीती ॥ दो० — पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि । बोलीं गिरिजा बचन बर मनहें प्रेम रस सान ॥११६॥

१-- प्रवः तम । [ द्विव, तृवः सः ] । चवः प्रवः।

सिंस कर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप मारी।।
तुम्ह कृपाल राजु संसउ हरेऊ। रामस्वरूप जानि मोहि परेऊ॥
नाथ कृपाँ श्रव गएउ विवादा। सुख भइंड प्रमु चरन प्रसादा॥
श्रव मोहि श्रापनि किकरि जानी। जदिप सहज जड़ नारि श्रयानी।।
प्रथम जो मैं पूछा सांइ कहहू। जो मो पर प्रमुक प्रमु श्रहहू॥
राम ब्रह्म चिन्मय श्रविनासी। सर्व रहित सब उर पुर बासी॥
नाथ घरेड नर तनु केहि हेतू। मोहि समुम्हाइ कहहु वृषकेनू॥
उमा बचन सुनि परम बिनीता। रामकथा पर प्रीति पुनीता॥
दो०—हिश्रँ हरषे कामारि तब संकर सहज मुजान।

बहु बिधि उमिह प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥ सो॰ — सुनु सुम कथा मवानि रामचरितमान विनल । कहा सुसुंडि बसानि सुना बिहरानायक गरुड़ ॥ सो सबाद उदार जेहि बिधि सा आगे कहव । सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अगनित अमित।

मै निज मित अनुसार कहों उमा सादर मुनहु ॥१२०॥
सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए । विपुल विसद निगमागम गाए ।।
हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदिमत्थं किह जाइ न सोई ॥
राम अतक्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस मुनहि सयानी ।।
तदि संत मुनि बेद पुराना । जस कक्कु कहिं स्वमित अनुमाना ॥
तस में सुनुलि सुनावों तोही । समुम्मि परै जस कारन मोही ।।
जब जब होइ घरम के हानी । बाद्ध असुर अधम अभिमानी ॥
करिं अनीति जाइ निहं बरनी । सीदिहं विप धेनु मुर धरनी ।।
तब तब प्रमु घरि विविध सरीरा । हरिहं कुपानिधि सज्जन पीरा ॥

१—प्र०: स्ट्राप, गाम। [द्विण: सु ात्रा, गात्रा ]। तृ०, चण: प्रण।

२--[ प्र०: प्रथरम ] । डि, नृ०, च०: प्रथम [ (६) (६व्र): पथरम ]

दो०-असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रृति सेतु।

जग बिस्तारहिं बिसद जस रामजन्म कर हेतु ॥१२१॥
सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जनहित तनु घरहीं ॥
राम जन्म के हेतु अनेका । परम बिचित्र एक तें एका ॥
जन्म एक दुइ कही बखानी । सावधान सुनु सुमित भवानी ॥
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ । जय अरु बिजय जान सब कोऊ ॥
बिप्त साप तें दूनों माई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥
कनककसिपु अरु हाटकलोचन । जगत बिदित सुरपित मद मोचन ॥
बिजई समर बीर बिख्याता । धरि बराह बपु एक निपाता ॥
होइ नरहिर दूसर पुनि मारा । जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा ॥
दो०—भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान ।

कुंमकरन रावन सुमट सुर बिजई जग जान ॥१२२॥
सुकृत न भए हते भगवाना । तीनि जन्म द्विज बचन प्रवाना ॥
एक बार तिन्हकें हित लागी । घरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥
कस्यप अदिति तहाँ १ पितु माता । दसरथ कीसल्या बिल्याता ॥
एक कल्प एहिं बिधि अवतारा । चरित पिनत्र किए संसारा ॥
एक कल्प सुर देखि दुखारे । समर जलंघर सन सब हारे ॥
संभु कीन्ह संग्राम अपारा । दनुज महा बल मरे न मारा ॥
परम सती असुराधिप नारी । तेहि बल ताहि न जितहिं पुरारी ॥
दो०--कल करि टारेउ तास बत प्रभु सुर कारज कीन्ह ।

जब तेहिं जानेउ मरम तब साप क्रोप करि दीन्ह ॥१२३॥ तासु साप हरि कीन्ह<sup>२</sup> प्रवाना । कौतुकनिधि क्रुपाल भगवाना ॥ तहर् जलंघर रावन भएऊ । रन हति राम परम पद दएऊ ॥

१---[प्र०: महा]। द्वि०, तृ०, च०: तहाँ।

२--[प्र0: दीन्ह]। द्वि0: कीन्ह। तृ0, च0: द्वि० [(६) (६अ): डीन्ह]।

एक जन्म कर कारन एहा। जेहिं लिंग राम घरी नर देहा।।
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी किबन्ह घनेरी।।
नारद साप दीन्ह एक बारा। कल्प एक तेहि लांग अवतारा।।
गिरिजा चिकत मह सुनि बानी। नारद बिष्नु भगत पुनि ज्ञानी।।
कारन कवन साप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापित कीन्हा।।
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी।।
दो०—बोले बिहँसि महेस तब ज्ञानी मुद्द न कोह।

जेहि जस रथुपति करहिं जन सो तस तेहि छन होइ ॥ सो०-कहीं राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु ।

मव मंजन रघुनाथ मजु तुलसी तांज मान मद ॥१२४॥ हिम गिरि गुहा एक श्रति पावनि । वह समीप सुरसरी सुद्दावनि ॥ श्राश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन श्रति भावा ॥ निरित्त सैल सिर विपिन विभागा । मएउ रमापित पद श्रनुरागा ॥ सुमिरत हरिहि साप गित बाबी । सहज विमल मन लागि समाधी ॥ सुनि गित देखि सुरेस डेराना । कामिह बोलि कीन्ह सनमाना ॥ सिहत सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ हरिष हिय जलचरकेतू ॥ सुनासीर मन महुँ श्रसि त्रासा । चहत देवरिष मम पुर बासा ॥ जे कामी लोलुप जग माही । कुटिल काफ इव सबिह डेराहीं ॥ दो०—सूल हाड़ ले भाग सठ स्वान निरित्त सुगराज ।

जीनि लेइ जिन जानि जड़ तिमि झुरपितिहि न लाज ।।१२५॥
तेहि आश्रमिह मदन जब गएऊ । निज माया बसंत निरमएऊ ॥
कुझिमत बिनिष बिटप बहु रंगा । कूजिहं कोकिल गुंजिहं श्रृंगा ॥
चली झहाविन त्रिनिष क्यारी । काम कुसानु बढ़ाविनि हारी ॥
रंगादिक झरनारि नवीना । सकल असमसर कला प्रबीना ॥

१- प्रव जगाविन । द्विव : बढाविन । तृव, चव : द्विव ।

करहिं गान बहु तान तरंगा। बहु बिधि क्रीइहिं पानि पतंगा।। देखि सहाय मदन हरषाना। कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना।। काम कला कल्लु मुनिहि न ब्यापी। निज मयँ हरेड मनोभव पापी॥ सीम की चौँपि सकै कोड तास्। बड़ रखवार रमापति जास्॥ दो०—सहित सहाय समीत श्राति मानि हारि मन मैन।

गहेसि जाइ मुनि चरन कहि सुठि आरत मृदु बैन ।।१२६॥
भएउ न नारद मन कञ्चु रोषा। कि प्रिय बचन काम परितोषा॥
नाइ चरन सिरु आएसु पाई। गएउ मदन तब सिहृत सहाई॥
मुनि सुसीलता आपनि करनी। सुरपित समाँ जाइ सब बरनी॥
सुनि सबकें मन अचरजु आवा। मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा॥
तब नारद गवने सिव पाहीं। जिता काम अहमिति मन माहीं॥
मार चरित संकरिह सुनाए। अति प्रिय जानि महेस सिखाए॥
बार बार बिनवौं मुनि तोहीं। जिमि यह कथा सुनाएहु मोहीं॥
तिमि जिन हरिहि सुनाएहु कबहूँ। चलेहुँ प्रसंग दुराएहु तबहूँ॥
दो० संम दीन्ह उपदेस हित निहं नारदिह सहान।

भरद्वाज कीतुक सुन्हु हिर इच्छा बलवान ॥१२७॥ राम कीन्ह चाहिंहें सोइ होई । करे अन्यथा अस निहं कोई ॥ संभु बचन सुनि मन निहं भाए । तब बिरंचि के लोक सिघाए ॥ एक बार कर तल बर बीना । गावत हिर गुन गान प्रबीना ॥ छीरसिंधु गवने मुनिनाथा । जहाँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥ हरिष मिले. उठि<sup>३</sup> रमानिक्नेता । बैठे श्रासन रिषिहि समेता ।

१---प्रः कहि सुठि आत्म सृदु वैन । द्वि ०, तृ ० : प्रः । च० : प्रः [ (६ म्र) : कहि सुठि भारत वैन: (८) : तव किंदि सुन भारत वैन ] ।

२—[ प्रव सुनावहु] । द्विव : सुनायहु । तृव, चव : द्विव [(६) (६म) : सुनावहु] । ३—प्रव : मिले खिठ । [ढिव : खठे प्रसु] । तृव, चव : प्रव [(५) : खठेहरि] ।

बोले बिहिस चराचराया । बहुते दिनिन्ह १ कीन्हि मुनि दाया ॥ काम चरित नारद सब माले । जद्यपि प्रथम बरिज सिव राखे ॥ श्राति प्रचंड रघुपति के माया । जेहि न मोह श्रास को जग जाया ॥ दो०—रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्रीभगवान ।

तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मद मान ॥१२८॥ सुनु सुनि मोह होइ मन तार्के। ज्ञान बिराग हृदय नहिं जार्के॥ ब्रह्मचरज ब्रतरत मित धीरा। तुम्हिह कि करै मनोभव पीरा॥ नारद कहेउ सिहत अभिमाना। कृपा तुम्हारि सकल मगवाना॥ करुनानिधि मन दीख बिचारी। उर अंकुरेउ गर्व तरु भारी॥ बेगि सो में डारिहों उखारी। पन हमार सेवक हितकारी॥ मुनि कर हित मम कौतुक होई। अविस उपाय करिव में सोई॥ तब नारद हरिपद सिर नाई। चले हृदयँ अहमिति अधिकाई॥ श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनह कठिन करनी तेहि केरी॥ दो०—बिरचेउ मगु महुँ नगर तेहिं सत जोजन बिस्तार।

श्रीनिवास पुर तें श्रिषिक रचना बि्बिघ प्रकार ॥१२६॥ बसिंह नगर सुंदर नर नारी। जनु बहु मनसिज रित तनु घारी॥ तेहिं पुर बसै सीलिनिधि राजा। श्रगनित हय गयं सेन समाजा। सत सुरेस सम बिभव बिलासा। रूप तेज बल नीतिर निवासा॥ बिस्वमोहिनी तासु कुमारी। श्री बिमोह जिसु रूप निहारी॥ सोइ हरिमाया सब गुन लानी। सोमा तासु कि जाइ बसानी॥ करै स्वयंबर सो नृपवाला। श्राप तहें श्रगनित महिपाला॥

१—[प्रः दिनन]। द्विः दिनन्दि। तृः ई०। [च०:(६) दिन, (६४) दिनन; (८) दिन]।

२--[प्र०: सील ] । दि०: नीति । [ नृ०: सील ] । च०: दि०।

र-मः जिद्ध। [ डि॰: (३) (४) (५) वहिः (५॥) तेडि ]। नृ०, च० : प्र०।

मुनि कौतुकी नगर तेहिं गएऊ । पुरवासिन्ह सव १ पूँ इत भएऊ ॥ सुनि सब चरित भूप गृह आए । करि पूजा नृष मुनि बैठाए ॥ दो ० — आनि देखाई नारदिह भूपति राजकुमारि ।

कहतु नाथ गुन दोष सब एहि कें हृद्यें विचारि ॥१३०॥
देखि रूप मुनि बिरित बिसारी। बड़ी बार लिग रहे निहारी॥
लच्छन तासु बिलोकि मुलाने। हृद्य हरष निहं प्रगट बखाने॥
जो एहि बरे अमर सोइ होई। समर मूमि तेहि जीत न कोई॥
सेविहें सकल चराचर ताही। बरे सीलिनिधि कन्या जाही॥
लच्छन सब बिचारि उर राखे। कछुक बनाइ मूप सन भाषे॥
सुता सुलच्छन कहि नृप पाही। नारद चले सोच मन माही॥
करों जाइ सोइ जतन बिचारी। जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी॥
जप तप कछुन होइ तेहिंर काला। हेरै विधि मिले कवन विधि बालां॥
दो० — एहि अवसर चाहिअ परम सोमा रूप बिसाल।

जो बिलोकि रीमें कुंश्वरि तब मेले जयमाल ॥१३१॥
हिर सन माँगों सुंदरताई । होइहि जात गहरु श्वति भाई ॥
मोरे हित हिर सम निहं कोऊ । एहि श्वनसर सहाय सोइ होऊ ॥
बहु बिधि बिनय कीन्हि तेहिं काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने । होइहि काजु हिएँ हरवाने ॥
श्वति श्वारित कहि कथा सुनाई । करहु कृपा किर होहु सहाई ॥
श्वापन रूप देहु प्रभु मोही । श्वान भाँति निहं पायो श्रोही ॥
जेहिं बिधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो बेगि दास मैं तोरा ॥
निज माया बल देखि बिसाला । हिश्वँ हाँस बोले दीनदयाला ॥

१---प्र०: सब। द्वि०: प्र०। [ तृ०: सन ]। च०: प्र०।

२-- प्रव: तेहि । द्विव: प्रव। [तुव: सन ]। चैव: प्रव।

३—प्र; है। द्वि०: है[(३): है]। तृ०: डि०। च०: द्वि० [(६) (६आ): है]।

दो०-जेहि विधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार।

सोइ इम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार ॥१३२॥
कुपथ माँगु रुज ब्याकुल रोगी। बैद न देह सुनहु मुनि जोगी॥
पहि बिषि हित तुम्हार मैं ठएऊ। कहि अस अंतरहित प्रमु भएऊ॥
नाया बिबस भए मुनि मूड़ा। समुभी नहिं हरि गिरा निग्दा॥
गवने तुरत तहाँ रिषराई। जहाँ स्वयंबर मूमि बनाई॥
निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा॥
मुनि मन हरष रूप अति मोरें। मोहि तजि आनहि बरिहि न मोरें॥
मिन हित कारन कुपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बस्ताना॥
सो चरित्र लिस काहुँ न पावा। नारद जानि सबहिं सिर नावा॥
दो०—रहे तहाँ दुइ रुद्ध गन ते जानहिं सब भेउ।

बिप्र बेष देखत फिरहिं परम की तुकी तेउ ॥१३३॥ जेहि समाज बैठे मुनि जाई। हृदयँ रूप ग्रहमिति अधिकाई॥ तह बैठे महेस गन दोऊ। बिप्र बेष गति लखे न कोऊ॥ करहिं कृटिर नारदिह सुनाई। नीकि दीन्हि हिर सुंदरताई॥ रीमिहि राजकुअँरि खि देखी। इन्हिह बिरहि हिर जानि बिसेखी॥ मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ। हँसिंह संमुगन श्रति ससु पाएँ॥ जदिप सुनिहं मुनि अटपि बानी। समुमि न परै बुद्धि अम सानी॥ काहुँ न लखा सो बरित बिसेखा। सो सरूप नृप कन्या देखा॥ मर्कट बदन मयंकर देही। देखत हृदयँ कोघ मा तेही॥ वी० – सखी संग लै कुअँरि तब चिल जनु राजमराल।

देखत फिरै महीप सब कर सरोज जयमाल ।।१३४॥ जेहिं दिसि बैठे नारद फूली । सो दिसि तेहिं न बिलोकी मूली ॥ पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं । देखि दसा हरगन मुसुकाहीं ॥

१—प्रः कृटि। द्वि०; प्र० [(५)(५%): कृट]। [तृ०: कृट]। च०: प्र०

घरि नृप तनु तहँ गएउ कृपाला । कुश्राँरि हरिष मेलेउ जयमाला ॥
दुलहिनि लै गए लिच्छिनिवासा । नृप समाज सब मएउ निरासा ॥
सुनि श्रित विकल मोह मित नाठी । मिन गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥
तब हरगन बोले मुसुकाई । निज मुल मुकुर बिलोकह जाई ॥
अस किह दोउ मागे मयँ मारी । बद्दन दीख मुनि बारि निहारी ॥
बेषु बिलोकि कोध स्रित बाढ़ा । तिन्हिह सराप दीन्ह श्रित गाढ़ा ॥
दो०—होह निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ ।

हँसेहु हमिह सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ ॥१३५॥
पुनि जल दील रूप निज पावा । तदिप हद्यँ संतोष न भावा ॥
फरकत अधर कोप मन माही । सपिद चले कमलापित पाहीं ॥
देहीं स्राप कि मिरहों जाई । जगत मोरि उपहास कराई ॥
बीचिहें पंथ मिले दनुजारी । संग रमा सोइ राजकुमारी ॥
बोले मधुर बचन मुरसाई । मुनि कहँ चले बिकल की नाई ॥
सुनत बचन उपजा अति कोधा । माया बस न रहा मन बोधा ॥
पर संपदा सकहु निहं देखी । तुम्हरें हरिषा कपट बिसेली ॥
मथत सिंधु रुद्रहि बीराएहु । सुरन्ह प्रेरि बिष पान कराएहु ॥
दो०—असुर सुरा बिष संकरिह आपु रमा मनि चाह ।

स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ज्यवहार ॥१३६॥
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । मावै मनिह करहु तुम्ह सोई ॥
मलेहि मंद मंदेहि मल करहू । बिसमय हरष न हिश्रँ कछु बरहू ॥
डहिक डहिक परिचेहु सब काहू । श्रति श्रसंक मन सदा उद्घाहू ॥
कर्म सुमासुम तुम्हिह न बाधा । श्रव लिंग तुम्हिह न काहूँ साधा ॥
मले मवन श्रव बायन दीन्हा । पायहुंगे फल श्रापन कीन्हा ॥

१— प्रियः लेगप]। दियः कैगप। [तृयः कैगे]। चयः दिय [(६)(६ऋ)ः लेगे]।

बंचेहु मोहि जबिन घरि देहा। सोइ तनु घरहु साप मम पहा।। किप आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। करिहिंह कीस सहाय तुम्हारी।। मम अपकार कीन्ह तुम्ह मारी। नारि बिरहें तुम्ह होब दुसारी।। दो०—साप सीस घरि हरिष हिआँ प्रभु बहु बिनती कीन्हि।

निज माया कै प्रवलता करिष कृपानिधि लीन्हि॥१३७॥ जब हरि माया दूरि निवारी। नहिं तहुँ रमा न राजकुमारी॥ तब मुनि श्राति समीत हरि चरना। गहे पाहि प्रननारित हरना॥ मृषा होउ मम साप कृपाला। मम इच्छा कह दीन दयाला॥ में दुवेचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे॥ जपहु जाइ संकर सत नामा। होइिंदि हृदयँ तुरत बिश्रामा॥ कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरें। श्रास परतीति ठजह जिन मोरें॥ जेहिपर कृपा न करिंह पुरारी। सो न पाव मुनि मगति हमारी॥ अस उर धरि महि बिचरहु जाई। श्रव न तुम्हिह माया निश्रराई॥ दो० – बह बिध मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए श्रंतरधान ।

सत्य लोक नारद चले करत राम गुन गान ॥१३८॥

हर गन भुनिहि जात पथ देखी । बिगत मोह मन हरष बिसेखी ॥

श्रित समीत नारद पहिं श्राए । गहि पद श्रारत बचन मुनाए ॥

हर गन हम न बिश्र भुनिराश । बड़ श्रपराघ कीन्ह फल पाया ॥

स्राप श्रनुश्रह करहु कृपाला । बोले नारद दीनद्याला ॥

निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ । बैमव बिपुल तेज बल होऊ ॥

भुज बल बिस्व जितब तुम्ह जहिशा । घरिहाँह बिष्मु मनुज तनु तहिश्रा ॥

समर मरन हरि हाश तुम्हारा । होइहहु भुकृत न पुनि संसारा ॥

चले जुगल भुनि पद सिर नाई । मये निसाचर कालहि पाई ॥

१---[प्र०, द्वि०: अन्ध्यान ]। तृ०: अन्धान । च०: तृ० । [(८) अन्ध्यान ]।

दो - एक कलप एहिं हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार ।

सुर रंजन सज्जन सुखद हरि मंजन मुनि भार ॥१३६॥
एहि निधि जनम करम हरि केरे । संदर सुखद निचित्र घनेरे ॥
कलप कलप श्रित प्रमु अनतरहीं । चारु चरित नाना निधि करहीं ॥
तन तन कथा मुनीसन्ह गाई१ । पर्म पुनीत प्रबंध बनाई२ ॥
निनिध असंग अनूप बखाने । करिंह न सुनि आचरजु सयाने ॥
हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहिंह सुनिह बहुनिध सन संता ॥
रामचंद्र के चरित सुहाए । कलप कोटि लिंग जाहिं न गाए ॥
यह प्रसंग मैं कहा भवानी । हरि मायाँ मोहिंह मुनि ज्ञानी ॥
प्रमु कौतुकी पनत हितकारी । सेनत सुन्तम सकल दुखहारी ॥
सो० — सर नर मनि कोड नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल ।

श्रस बिचारि मन माहिं मजिश्र महामाया पतिहि ॥१४०॥
श्रपर हेतु सुनु सैलकुमारी। कहों विचित्र कथा विस्तारी॥
जेहिंदै कारन श्रज श्रगुन श्ररूपा। ब्रह्म भएउ कोसलपुर मूपा॥
जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा। बंधु समेत धरे मुनि नेषा॥
बासु चरित श्रवलोकि मवानी। सती सरीर रहिहु बौरानी॥
श्रजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी। तासु चरित सुनु श्रम रूज हारी॥
लीला कीन्हि जो तेहि श्रवतारा। सो सब कहिहों मित श्रनुसारा॥
सरद्वाज सुनि संकर बानी। सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी।॥
लगे बहुरि बरनै बृषकेत्। सो श्रवतार मएउ जेहि हेत्॥
टो०—सो मैं तुम्ह सन कही सब सन् मुनीस मन लाइ।

रामकथा कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाइ ॥१४१॥

• -

१ — प्रव: तन तब कथा मुर्नामन्ह गाहे। द्विव: प्रव। तृव: तब नन कथा विश्वित्र सहादे। चव: प्रव।

३-[प्र0: केहि ]। दि०: जेहि। नृ०, च : दि०।

स्वायंभ् मनु श्ररु सतरूपा। जिन्हतें मै नर सृष्टि श्रन्णा।। दंपित धरम श्राचरन नीका। श्रजहुँ गाव श्रुति जिन्हकै लीका।। नृप उत्तानपाद सुत तास्। श्रुव हरि मगत भएउ सुन जास्।। लघु सुत नाम भियत्रत ताही। बेद पुरान प्रससिंह जाही।। देवहूर्ति पुनि तासु कुमारी। जो मुनि कदम कै भिय नारी।। श्रादि देव प्रसु दीन दयाला। जठर घरेउ जेहिं कपिल कुपाला।। सांख्य साख जिन्ह प्रगट बखाना। तत्व बिचार निपुन मगवाना।। तेहिं मनु राज कीन्ह बहु काला। प्रसु श्रायसु सब १ विधि प्रतिपाला।। सो०-होइ न बिषय बिराग मवन बसत मा चौथ पन्।

हृदयँ बहुत दुल लाग जनम गएउ हिर भगित बिनु ॥१४२॥

बरबस राज सुनाह तबर दीन्हा। नारि समेत गवन बनर कीन्हा॥
तीरथ वर नैमिष बिख्याता। श्रति पुनीत साधक सिधि दाता॥

बसिह तहाँ सुनि सिद्ध समाजा। तहँ हिश्रँ हरिष चलेड मनु राजा॥

पंथ जात सोहिंह मितधीरा। ज्ञान मर्गात जनु घरे सरीरा॥

पहुँचे जाह धेनुमित नीरा। हरिष नहाने निरमल नीरा॥

श्रांप मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। घरम धुरंघर नृपरिष ज्ञानी॥

जह बहँ तीरथ रहे सुहाए। मुनिन्ह सकल सादर करवाए॥

कुस सरीर मुनि पट परिधाना। सत्र समाज नित सुनहिं पुराना॥

वो०-ह्यादस श्रन्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित श्रन्राग।

बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन श्रति लाग ॥१ ४३॥ करिहं श्रहार साक फल. कंदा । सुमिरिहं ब्रह्म सच्चिदानंदा ॥ पुनि हरि हेतु करन तप लागे । बारि श्रधार मूल फल त्यांगे ॥

१—मा : सब। [डि०: हि]। गुल, च०: प्रण।

र—[म०:नव]। दि०:वन। तृ०, च०:द्वि०।

उर श्रभिलाष निरंतर होई। देखिश्र नयन परम प्रमु सोई॥ श्रमुन श्रखंड श्रनंत श्रनादी। जेहि चिन्तहिं परमारथवादी॥ नेति नेति जेहि बेर् निरूपा। निजानर् निरुपाधि श्रमुपा॥ संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उप बहि जासु श्रमंस तें नाना॥ ऐसेड प्रमु सेवक बस श्रह्ई। भगत हेतु लीला तनु गह्ई॥ जों यह बचन सत्य श्रुति माषा। तौ हमार पूजिहि श्रमिलाषा॥ दो०—पर्हि बिधि बीते बरष षट सहस बारि श्राहार।

संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥ १ ४ ४॥ बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ। ठाढ़े रहे एक पद दोऊ॥ विधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा॥ माँगहु बर बहु माँति लोभाए। परम घीर निहं चलिंह चलाए॥ अस्थि मात्र होइ रहे सरीरा। तदिप मनाग मनिहं निहं पीरा॥ अस्थ मात्र होइ रहे सरीरा। तदिप मनाग मनिहं निहं पीरा॥ अस्थ सर्वज्ञ दास निज जानी। गित अनन्य तापस नृप रानी॥ माँगु माँगु धुनिर मह नमवानी। परम गँमीर कृपामृत सानी॥ मृतक जिआविन गिरा सुहाई। अन्त रंश्र होइ उर जब आई॥ हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए। मानहु अविहं भवन तें आए॥ दो० — सवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रपूर्णितत गात।

बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृत्यँ समात ॥१४५॥ धुनु सेवक सुरतरु सुरधेन्द्र । बिधि हिर इंदित पद रेन् ॥ सेवत सुलम सकल सुखदायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥ जो स्रनाथ हित हम पर नेहू । तो प्रसन्न होइ यह वर देहू ॥ जो सरूप बस सित्र मन माहीं । जेिंद कारन सुनि जतन कराहीं ॥ जो सुसुंहि मन मानस हंसा । समुन श्रमुन जेहि निगम प्रसंसा ॥

१--प्रव: निजा न : । द्विव: प्रव [(४) चिदानं :] । तृव, चव: प्रव।

२---प्रव: बुनि । डिव: प्रव। [तृव: इर ] । चः ; प्रव | (६) (६ऋ) : बर ] ।

देखिहं हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारित मोचन ॥ द्पति बचन पग्म प्रिय लागे । मृदुल बिनीत प्रेम ग्म पागे ॥ भगतबञ्चन प्रभु कृपानिधाना । बिस्वबाम प्रगटे भगवाना ॥ दो०—नील सर्रारुह नील मिन नील नीरपर १ म्याम ।

लाजिह तनु सोमा निर्शल कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ सरद मयक बरन छिब सीवाँ। चारु क्योल चिबुक दर श्रीवा॥ श्राघर श्ररून रद सुंदर नासा। बिधु कर निकर बिनिंदक हासा॥ नव श्रंबुज श्रंबक छिब नीकी। चितविन लिलत भावतीं जी की॥ भृकुटि मनोज चाप छिबहारी। तिलक लला-पटल दुतिकारी॥ कुंडल मकर मुकुट सिर आजा। कुंटल केस जनु मधुप सम'जा॥ उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला। पिदक हार मूपन मिन जाला॥ केहिर कंघर चारु जनेऊ। बाहु बिभूपन सुंदर तेऊ॥ किर कर सरस्रोदंडा॥ किर कर सरस्रोदंडा॥ दो०—तहित बिनिन्दक पीत पट उदर रेख बर तीनि।

नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भैंवर छिंब छीनि ॥१४०॥
पद राजीव बरिन निहं जाहीं । मुनि मनम्भुप बसिहंजिन्ह र माहीं ॥
बाम भाग सोमित अनुकूला । आदिसक्ति छिंबिनिधि जगमुला ॥
जासु श्रंस उपजिहें गुन खानो । अगिनत लिच्छ उमा ब्रह्मानी ॥
भृकुटि बिलास जासु जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई ॥
छिंबिसमुद्र हरि रूप बिलोकी । एकटक रहे नयनपट रोकी ॥
चितविहं सादर रूप अनुपा । तृप्ति न मानिहं मनु सतरूपा ॥
हरप बिबस तन दसा भुलानी । परे दंड इव गहि पद पानी ॥
सिर परसे प्रमु निज कर कंजा । तुरत उठाए करुनापुंजा ॥

१---[प्रव:नीरनिषि ]। द्विव: नीम्थर। तृव, चव: द्विव।

२-- प्रि : बेन्ट ]। डि : जिन्ह । तु : डि । चि : (६) (६ प्र) जेन्ड, (८) तेन्ड ।

दो०-बाले कृपानिधान पुनि श्रति प्रसन्न मोहि जानि ।

माँगहु वर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ॥१४८॥
मुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी । घरि धीरजु बोले मृदु बानी ॥
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे । श्रव पूरे सब काम हमारे ॥
एक लालसा बिंड उर माहीं । सुगम श्रगम किं जाति सो नाहीं ॥
तुम्हिंह देत श्रति सुगम गोसाई । श्रगम लाग मोहि निज कृपनाई ॥
जथा दिख बिबुधतरु पाई । बहु सपिन माँगत सकुचाई ॥
तासु प्रमास जान हिश्वरे सोई । तथा हृदयँ मम संसय होई ॥
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी । पुरवहु मोर मनोस्थ स्वामी ॥
सकुच बिहाइ माँगु नृप मोही । मोरें निहं अदेय कछु तोही ॥
दो०—दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहीं सितमाउ ।

चाहीं तुम्हिंहं समान स्रुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४१॥
देखि प्रीति स्रुनि बचन श्रमोले । एवमस्तु करुनानिषि बोले ॥
श्रापु सिरस खोजों कहँ जाई । नृप तव तनय होब मैं श्राई ॥
सत्ररूपिह बिलोकि कर जोरे । देबि माँगु बरु जो रुचि तोरें ॥
जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा । सोइ कृपालु मोहि श्रिति प्रिय लागा ॥
प्रभु परंतु स्रुठि होति ढिठाई । जदिष मगतर हित तुम्हिंहं सहाई ॥
तुम्ह ब्रह्मादि जन क जगस्वामी । ब्रह्म सकल उर श्रंतरजामी ॥
श्रस समुभ्यत मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥
जे निज भगत नाथ तब श्रह्मीं । जो सुख पावहिं जो गित लह्मीं ॥
दी०—सोइ सुख सोइ गित सोइ भगित सोइ निज चरन सनेह ।

सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रमुहमहि कृपा करि देहु ॥१५०॥

१-- प्रव: नोली। द्विव: बोले। नृव, चव: द्विव।

२—प्रo: जान विश्व। [डिo, नृo: न जानहि]। । चo: (६) (६॥) जानि, (५) न जानती।

ह—[प्रवः भगति]। द्विवः भगत। नृवः द्विवः (६) (६ म) भगति, (८) में शब्द छुटा हुमा है ]।

सुनि मृदु गृह हिचर बचर रचना । कृपासिन्धु बोले मृदु बचना ॥ जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं । में सो दीन्ह सब संसय नाहीं ॥ मातु बियेक अलोकिक तोरों । कबहुँ न मिटिहि अनुपह मारें ॥ बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी । अवर एक विनती प्रभु मोरी ॥ मृत बिपयक तब पर गि होऊ । मोहि बड़ मृदु कही किन कोऊ ॥ मिनिबनु फिन जिमि जलबिनु मीना । ममजीवन मितिर तुम्हि अधीना ॥ अस बरु माँगि चरन गहि रहेऊ । एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥ अब तुम्ह मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ मुग्पति रजधानी ॥ सो०-तहँ करि भोग बिसालर तात गएँ कछु काल पुनि ।

होइहहु अवध मुम्राल तब मैं होब तुम्हार सुन ॥१५१॥
इच्छामय नर बेष सँबारे । होइहों प्रगट निकेत तुम्हारें ॥
अंसन्ह सिहत देह घरि ताता । करिहों चरित मगत सुख दाता ॥
जे४ सिन सादर नर बढ़मागी । मव तरिहिंह ममता मद त्यागी ॥
आदिसिक्त जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥
पूर्व मैं अमिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥
पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना । अंतरधान मए भगवाना ॥
दंपति उर घरि मगतकृपाला । तेहि आश्रम निवसे कञ्ज काला ॥
सम्य पाइ तनु तिज्ञ अनयासा । जाइ कीन्ह अमराविन बासा ॥
दो०-यह इतिहास पुनीत अति उमिह कही वृषकेत्र ।

भरद्वाज सुनु श्रपर पुनि राम जनम कर हेनु ॥१५२॥ सुनु सुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संसु बलानी॥

१—प्रवः बचा [द्विवः बर्]। [तृवः १र]। चवः प्रवः [(=): वर]। १—प्रवः किति। छः प्रवः [(४)(५): निमि]। [तृवः निः]। चवः इदिव [(=): निमि]। १—प्रवः विकास । दिवः विभाव । ववः चवः रिवः।

र—[प्र० : निलास ] । द्वि० : निसाल । तृ०, च० : द्वि० । ४---प्र० : बै द्वि०, तृ० : प्र० । [च० : (द) (र्घ) केरि, (ऽ) जो |

विस्व विदित एक कैक्य देस् । सत्यकेतु तहँ वसै नरेस् ।। धरम धुरंघर नीति निधाना । तेज प्रताप सील बलवाना ।। तेहि कें भए जुगल स्रुत बीरा । सब गुन धाम मह। रनधीरा ॥ राजधनी जो जेठ सुन आही । न।म प्रतापमानु अस ताही ॥ अपर स्रुनहि अरिमर्हन नामा । मुज बल अतुल अचल संग्रामा ॥ भाइहि भाइहि परम समीती । सकल दोष छल बर्राजत प्रीती ॥ जेठे सुतिह राज नृप दीन्हा । हिर हित आपु गवन बन कीन्हा ॥ दो०—जब प्रतापरिव भएउ नृप फिरी दोहाई देस ।

प्रजा पाल श्रिति बेद बिधि कतहुँ नहीं श्रिष्ठ लेस ।।१ ५३॥ नृप हितकारक सचिव सयाना । नाम धरमर्शच सुक समाना ॥ सचिव सयान बंधु बलबीरा । श्रापु , प्रतापपुंज रनधीरा ॥ सेन सग चतुरंग श्रपारा । श्रीमित सुभट सब समर जुम्हारा ॥ सेन बिलोकि राउ हरषाना । श्ररु बाजे गहगहें निसाना ॥ बिजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥ जहाँ तहुँ परीं श्रानेक लराई । जीते सकल मूप बरिश्राई ॥ सप्त दीप सुज बल बस कीन्हे । लै लै दंढ छाँड़ि नृप दीन्हं ॥ सकल श्रवनि मंडल तेहि काला । एक प्रतापभानु महिपाला ॥ दां०—स्वबस बिस्व करि बाहु बल निज पुर कीन्ह प्रवेसु ।

श्ररथ घरम कामादि सुल सेवै समयँ नरेसु ॥१ ५ ४॥
मूप प्रतापभानु बल पाई। कामघेनु मै भूमि सुहाई॥
सब दुख बर्राजत प्रजा सुखारी। घरमसील सुंदर नर नारी॥
सचिव घरमरुचि हरि पद प्रीती। नृप हित हेतु सिखव नित नीती॥
गुर सुर संत पितर महिदेवा। करें सदा नृप सब कै सेवा॥
मूप घरम जे बेद बखान। सकल करें सादर सुख माने॥
दिन प्रति देह बिबिध बिच दाना। सुनै सास्त्र बर बेद पुराना॥
नाना बापीं कूप तड़ागा। सुनन बाटिका सुंदर बागा॥

विप्रमवन सुरभवन सुहाए। सब तीरथन्ह विचित्र बनाए।। दो०-जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग।

बार सहस्र सहस्र तृप किए सहित अनुराग ।।१५५।। हृद्यं न कळु फल अनुसंघाना । भूप विवेकी परम मुजना ।। करै जे घरम करम मन बानी । बामुदेव अपिंत तृप ज्ञानी ।। चिह बर बाजि बार एक राजा । मृगया कर सब साजि समाजा ।। बिन्ध्याचल गैंभीर बन गएक । मृग पुनीत बहु मारत भएक ।। फिरत बिपिन तृप दीख बराहू । जनु बन दुरेड सिसिह प्रसि राहू ।। बड़ बिघु निहं समात मुख माहीं । मनहु क्रोध बस उगिलत नाहीं ।। कोल कराल दसन छिन गाई । तनु बिसाल पीवर अधिकाई ।। घुरुषुरात हथ आरी पाएँ । चिकत बिलोकत कान उठाणं ।। दो०—नील महीधा सिखर सम देखि बिसाल बराह ।

चपरि चलेउ हय सुदुकि नृप हाँकि न होइ निवाहु ॥१५६॥ आवत देखि अधिक रव बाजी | चलेउ बराह मरुत गित भाजी ॥ तुरत कीन्ह नृप सर संघाना । मिह मिलि गएउ विलोकत बाना ॥ तिक तिक तीर महीस चलावा । करि छल सुझर सरीर बचावा ॥ प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा । रिस बस मृप विलेउ संग लागा ॥ गएउ दूरि घन गहन बराहू । जहाँ नाहिंन गज बाजि निवाहू ॥ अति अकेल बन बिपुल कलेसू । तदिप न मृग मग तजै नरेसू ॥ कोल बिलोकि मृप बड़ धीरा । भागि पैठ गिरि गुहाँ गँभीरा ॥ अगम देखि नृप अति पिछलाई । फिरेउ महावन परेउ भुलाई ॥ दो॰ खेद खिल छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत ।

स्रोबत ब्याकुल सरित सर जल बिनु भएउ अचेत ॥१५७॥ फिरत बिपिन आश्रम एक देखा । तहँ बस नृपति कपट स्र्रान बेया ॥

१--[प्र0: रिस भूष ]। द्वि०, तृ०, च० : रिस बस भूष ।

जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई। समर सेन तिज गएउ पराई। समय प्रतापमानु कर जानी। आपन श्रांत श्रसमय अनुमानी।। गएउ न गृह मन बहुत गलानी। मिला न राजिह नृप श्रमिमानी।। रिस उर मारि रंक जिमि राजा। बिपिन बसै तापस कें साजा।। तासु समीप गवन नृप कीन्हा। यह प्रतापरित्र तेहिं तब चीन्हा।। राउ तृषित निहं सो पहिचाना। देखि मुबेष महामुनि जाना।। उतिर तुरग तें कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा।। दो० — मूर्पत तृषित बिलोकि तेहिं सरबर्ठ दीन्ह देखाइ।

मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाह ॥१५८॥
गै श्रम सकल सुली नृप भएऊ | निज श्राश्रम तापम लै गएऊ ॥
श्रासन दीन्ह श्रस्त रिव जानी । पुनि तापस बोलेड मृदु बानी ॥
को तुम्ह कस बन फिरहु श्रकेलें । सुंदर जुवा जीव परहेलें ॥
वक्रवित के लच्छन तोरें । देखत दया लागि श्रति मोरें ॥
नाम प्रतापभानु श्रवनीसा । तासु सचिव में सुनहु मुनीसा ॥
फिरत श्रहेरे परेडें मुलाई । बहें माग देखेडें पद श्राई ॥
हम कहँ दुर्लम दरस तुम्हारा । जानत ही कछु मल होनिहारा ॥
कह मुनि तात मएउ श्रवियारा । जोजन सर्चार नगरु तुम्हारा ।।
दो॰ —िनसा घोर गंमीर बन पंथ न सुनहु सुजान ।

बसहु त्राजु त्र्यस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान ।। तुलसी जसि भवितब्यतां तैसी मिलै सहाइ।

श्रापुनु श्रावइ ताहि पहिं ताहि तहाँ लै जाइ ॥१५६॥
भलेहिं नाथ श्रायस घरि सीसा । बाँघि तुरग तरु बैठ महीसा ॥
नृप बहु माँति प्रसंसेट ताही । चरन बंदि निज भाग्य सराही ॥
पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई । जानि पिता प्रमु करो दिठाई ॥
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बसानी ॥

तेहि न जान तृप नृपहि सो जाना । भूप सुहृद सो ऋपट सयाना ।।
हैरी पुनि छत्री पुनि राजा । छल बल कीन्ह चहै निज का जा ।।
समुिक राजसुस दुसित अराती । अर्थों अनल इव सुलगे छाती ।।
सरल बचन नृप के सुनि काना । बयर सँमारि हृद्य हरपाना ।।
दो०—कपट बोरि बानो मृदुल बोलेड जुगुति समेत ।

नाम हमार मिलारि अब निधन रहित निकेत ॥१६०॥
कह नृप जे बिज्ञान निधाना । तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥
सदा रहिह अपनपौ दुराए । सब बिधि कुसल कुबेष बनाएं ॥
तेहि तें कहिंहें संत श्रुति टेरें । परम अकिंचन पिय हिर केरें ॥
तुम्ह सम अधन भिलारि अगेहा । होत बिरंचि सिनिह संदेहा ॥
जोसि सोसि तव चरन नमामी । मो पर कृपा करिश्र अब स्वामी ॥
सहज भीति मूर्पति कै देखी । आपु बिपय बिस्वास बिसेपी ॥
सब प्रकार राजिह अपनाई । बोलेड अधिक सनेह जनाई ॥
सुनु सित माउ कहो महिपाला । इहाँ बसत बीते बहु काला ॥
दो०—अब लिंग मोहि न भिलेड कोड मैं न जनावों काह ।

लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु।। सो०--तुलसी देखि सुबेषु मूलिंह मूढ़ न चतुर नर।

सुदर केकहि पेखु बचन सुघा सम श्रसन श्रहि ॥१६१॥
तातें गुपुत रहीं जग माहीं । हिर तिजि किमिप प्रयोजन नाहीं ॥
प्रभु जानत सब बिनहि जनाएँ । कहहु कवन सिघि लोक रिम्माएँ ॥
तुम्ह सुचि सुमित परम प्रिय मोरें । प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें ॥
श्रव जों तात दुरावों तोही । दारुन दोष घटै श्रति मोही ॥
जिमि जिमि तापसु कथे उद्यस्ता । तिमि तिमि नृपहि उपज विस्वासा ॥

९ - [प्रवःतन]। द्विवः समा। (तुवः तन् । चवः द्विव

देखा स्वबस कर्म मन बानी । तब बोला तापस बगर ध्यानी ।। नाम हमार एकतनु भाई । सुनि नृप बोलेंड पुनि सिरु नाई ॥ कहहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ।। दो ० — आदि सुष्टि उपजी जबहि तब उत्पति मै मोरि ।

नाम एकतनु हेतु तेहिं देह न घरी बहोरि ॥१६२॥ जिन श्राचरजु करहु मन माहीं । स्त तप तें दुर्लम कछु नाहीं ॥ तप बल तें जग सजै विधाता । तप बल विष्नु मए परित्राता ॥ तपवल संभु करहिं संघारा । तप तें श्रगम न कछु ससारा ॥ भएउ नृपहि स्रिन श्रति श्रनुरागा । कथा पुरातन कहैं सो लागा ॥ करम धरम इतिहास अनेका । करें निरूपन बिरित विवेका ॥ उदमव पालन प्रलय कहानी । कहेंसि श्रमित श्राचरज बलानी ॥ स्रिन महीप तापस बस भएऊ । श्रापन नाम कहन तब लएऊ ॥ कह तापस नृप जानो तोही । कीन्हें कुपट लाग भल मोही ॥ सो०—सुनु महीस श्रसि नीति जहुँ तहुँ नाम न कहिं नृप ।

मोहि तोहि पर श्रति शीति सोइ चतुरता विचारि र तव ॥१६३॥ नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥ गुर प्रसाद सव जानिश्र राजा । कहिश्र न श्रापन जानि श्रकाजा ॥ देखि तात तव सहज सुघाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ उपिज परी ममता मन मोरें । कही कथा निज पूँ तोरें ॥ श्रव प्रसन्न में ससय नाहीं । माँगु जो भूप माव मन माहीं ॥ सुनि सुवचन मूपित हरषाना । गहि पद विनय कीन्हि विघि नाना ॥ कृपासिंघु मुनि दरसन तोरें । चारि पदारथ करतल मोरें ॥ प्रमुहि तथापि प्रसन्न विलोकी । माँगि श्रगम वरु होउँ श्रसोकी ॥

१——प्रः दसः। द्विः प्रः [(४) (५) (५ছ) : वक् ]। বি৹ : ৰক]। ব৹ : प्रः [(ম) : वक ]।

२---प्र० ; बिचारि॥ दि० ; प्र०। [तृ० : देश्य ]। च० ; प्र० [ (∸) : जानि ]।

दो०-त्ररा मरन दुख रहित तनु समर जितै जिन र कोड

एक इत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ ॥१६४॥ कह तापस नृप ऐसेई होऊ। कारन एक कठिन मुनु साऊ॥ काली तुम्र पर नाइहि सीसा। एक बिम कुल छाडि महीसा॥ तप बल बिम सदा बरिम्रारा। तिन्हकें कोप न कोउ रखनाग॥ जी बिमन्ह बस करहु नरेसा। ती तुम्र बस बिघ बिष्नु महेसा॥ बल न ब्रह्मकुल सन बरिम्राई। सत्य कहीं तोउ भुजा उठाई॥ बिम्र माप बिनु सुनु महिपाला। तोर नास नहिं कवनेहु काला॥ हरषेउ राउ बचन सुनि तासू। नाथ न होई मोर म्नन नास्॥ तन प्रसाद मभुं कृपानिधाना। मोकहुँ सर्व काल कल्याना॥ दो०—एनमस्तु कहि कपट मुनि बाला कुटिल बहोरि।

मिलब हमार भुलाब निज कहहु त हमिह न स्रोरि ।।१ ६५॥ तातें मैं तोहि बरजी राजा। कहें कथा तव परम श्रमाजा।। इस्टें श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम बानी।। यह प्रगटें श्रथवा द्विज स्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा॥ श्रान उपायँ निधन तव नाहीं। जो हिर हर कोपहि मन माहीं।। सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा। द्विज गुर कोप कहहु को गला॥ रास्तै गुर जो कोप बिधाता। गुर बिरोध नहिं कोउ जग त्राना।। रास्तै गुर जो कोप बिधाता। गुर बिरोध नहिं कोउ जग त्राना।। जों न चलब हम कहें तुम्हारें। होउ नास नहिं सोच हमारें॥ 'एकहिं हर हरपत मन मोरा। प्रमु महिदेव स्राप श्रनि घाग।। थी०—होहिं बिप्र बस कवन विधि कहहु कुपा किर सोउ।

तुम्ह तिज दीनद्याल निज हितू न देखें। कोउ ।।१६६॥ सुनु नृष विविध जतन जग माहीं। कष्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीं ॥

१—प्रवः जनि । दिवः प्रवः (५८): जिनि ] । तृवः प्रवः [चवः जिनि ] । २—प्रवः चलै । दिवः चल । तृवः चवः कि ।

श्रहे एक श्रित सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कठिनाई।।

मम श्राधीन जुगुित नृप सोई। मोर जाब तव नगर न होई॥

ग्राजु लगें श्ररु जब तें भएउँ। काह्न के गृह ग्राम न गएऊँ॥

जी न जाउँ तव होइ श्रकाजू। बना श्राइ श्रसमंजस श्राजू॥

सुनि महीस बोलेउ मृदु बानी। नाथ निगम श्रास नीति बसानी॥

बड़े सनह लघुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरन्हि सदा तृन घरहीं॥

जलि श्रिगाध मौलि बह फेनू। संतत घरनि घरत सिर रेनू॥

दो०—श्रस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु क्रुपाल।

मोहि लागि दुस सहिश्र प्रमु सज्जन दीनदयाल ॥१६०॥ जानि नृपिह श्रापन श्राधीना । बोला तापस कपट प्रवीना ॥ सत्य कहों मूपित सुनु तोही । जग नाहिंन दुर्लम कछु मोही ॥ श्रविस काज मैं करिहों तोरा । मन कम बचन मगत तें मोरा ॥ जोग जुगुति जपर मंत्र प्रभाऊ । फलै तबिह जब करिश्र दुराऊ ॥ जौ नरेस मै करौ रसोई । तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई ॥ श्रव्स सो जोइ जोइ मोजन करई । सोइ सोइ तव श्रायसु श्रनुसरई ॥ पुनि तिन्हकें गृह 'जेंवे जोऊ । तव बस होइ मूप सुनु सोऊ ॥ जाइ उपाय रचहु नृप एहू । संवत मिर संकलप करेहू ॥ दो०—निन नृतन द्विज सहस सत बरेह सहित परिवार ।

मै तुम्हरे संकलप लिंग दिनहिं करिव जैंवनार ॥१६८॥ एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरें । होइहिंह सकल बिप्र बस तोरें ॥ करिहिंह बिप्र होम मख सेवा। तेहि प्रसंग सहजेहिं बस देवा॥ और एक तोहि कहा लखाऊ। मैं एहिं बेष न आउब काऊ॥

१--[प्रव: जल ]। [द्विव: जल ]। तृ: जलिय। चव: तृव।

२—प्र०: क्रम । डि०, तृ०, च०: प्र० [ (६) (६४): तन ]।

३---प्र: तप । द्वि० : प्र० । [तृ० : तप ] । [च० : (६) (६म) तप, (८) जो ] ।

तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया । हिर श्रानव मै करि निज माया ।।
तपबल तेहि करि श्रापु समाना । रिखहीं इहाँ बर्ग्य पग्वाना ।।
मैं घरि तासु बेष सुनु राजा । सब बिधि नीर सबौरब काजा ।।
मैं तिसि बहुत सयन श्रव कीजै । मोहि तोहि भूष मेंट दिन तीजै ।।
मैं तपबल तोहि तुर्ग समेता । पहुँचेही सोवतिं निकेता ।।
दो०-मै श्राउब सोइ बेपु घरि पहिचानेहु तब मोहि ।

जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावों तोहि॥१६१॥
सयन कीन्ह नृप श्रायस मानी। श्रासन जह बैठ खलज्ञानी॥
श्रमित भूप निद्रा श्रिति श्राई। सो किमि सोन सोच श्रिकाई॥
कालकेतु निस्चिर तहें श्रावा। जेहिं सूकर होइ नृपिह मुलावा॥
परम मित्र तापस नृप केरा। जानै सो श्रिति कपट बनेरा॥
तेहि के सत स्रुत श्रक दस माई। लल श्रित श्रजय देव दुखदाई॥
प्रथमहिं भूप समर सब मारे। बिप्र संन स्रुर देखि दुखारे॥
तेहिं खल पाखिल बयक सँमारा। तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा॥
जेहि रिपुखय सोइ रचेन्हि उपाऊ। मावीबस न जान कछु राऊ॥
दो०—रिपु तेजसी श्रकेल श्रिप लघु करि गनिश्र न ताइ।

श्रजहुँ देत दुल रिव ससिहि सिर श्रवसेषित राहु ॥१७०॥
तापस नृप निज सलहि निहारी। हरिष मिलेड उठि मएउ मुलारी॥
मित्रहि कहि सब कथा मुनाई। जातुधान बोला मुल पाई॥
श्रव साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा। जौं तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसाः॥
परिहरि सोत्र रहहु तुम्ह सोई। बिनु श्रीषध विश्वाधि बिधि खोई॥
कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथे दिवस मिलव मैं द्राई॥
तापस नृपहि बहुत परिहोषी। चला महा कपटी श्रति रोषी॥
म्।नुमतापहिं बाजि समेता। पहुँचाएसि छन माँमा निकेता॥
नृपहि नारि पहिं सयन कराई। हयगुहँ बाँधिस्न बाजि बनाई॥

दो ० - राजा के उपरोहितहि हरि लै गएउ बहोरि ।

लै रास्नेसि गिरिस्नोह महुँ माया करि मित भोरि ॥१७१॥ आपु बिरिच उपरोहित रूपा। परेउ जाइ तेहि सेज अनुपा॥ जागेउ नृप अनमएँ बिहाना। देखि भवन अति अचरजु माना॥ मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी। उठेउ गवहिं जेहि जान न रानी॥ कानन गएउ बाजि चिंद तेहीं। पुर नरनारि न जानेउ केहीं॥ गएँ जाम जुग मूपित आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा॥ उपरोहितहि देख जब राजा। चिंकत बिलोक सुमिरि सोइ काजा॥ जुग सम नृपहि गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रहि मैति लीनी॥ समय जानि उपरोहित आवा। नृपिंद मतें सब कहि समुम्हावा॥ दो० — नृप हर्षेउ पहिचानि गुरु अमबस रहा न चेत।

बरे तुरत सत सहस बर बिम कुटुंब समेत ॥१७२॥ उपरोहित जेंवनार बनाई । छरस चारि विधि जिस श्रुति गाई ॥ मायामय तेहिं कीन्हि रसोई । बिजन बहु गंन सकै न कोई ॥ बिबिध मृगन्ह कर श्रामिष राँधा । तेहि महँ बिम मौनु खल साँधा ॥ भोजन कहुँ सब बिम बोलाए । पद् पखारि सादर बैठाए ॥ परुसन जबहि लाग महिपाला । मै श्रकासबानी तेहि काला ॥ बिमवृंद उठि उठि गृह जाहू । है बिंदू हानि श्रव जिन खाहू ॥ मएउ रसोई मूझर माँसू । सब द्विज उठे मानि बिस्वास् ॥ मूप बिकल मित मोहँ मुलानी । मावी बस न श्राव मुख बानी ॥ दो० — बोले बिम सकोप तब निहं कुछु कीन्ह बिचार ।

जाइ निसाचर होहु नृप मृद सहित परिवार ॥१०३॥ छत्रबधु तें विश्र बोलाई। घानै लिए सहित समुदाई॥ ईस्वर राखा धरम हमारा। जैहसि तें समेत परिवारा॥

१-- प्रः पर । डि०, नृ०, च० : प्र० [ (६) (६ +) : पग]।

संबत मध्य नास तव होऊ | जलदाता न रहिहि कुल कोऊ ||
नृप सुनि आप बिकल श्रांति त्रासा | मैं बहोरि बर गिरा श्रकासा ||
बिश्रहु स्नाप बिचारि न दीन्हा | निहं श्रपराध मूप कछ कीन्हा ||
चिकत बिन सब सुनि नमबानी | मूप गएउ नहाँ भोजन खानी ||
तहाँ न श्रसन निहं बिन सुआरा | फिरेउ राउ मन सोच श्रपारा ||
सब प्रसंग महिमुरन्ह सुनाई | त्रसित परंउ श्रवनी श्रकुलाई ||
दो० -मूपि मावी मिटै निह जदिप न द्षन तोर |

धूरि मेठ सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम ।।१ ७५।। काल पाइ मुंनि मुनु सोइ राजा । भएउ निसाचर सहित समाजा ।। दस सिर ताहि बीस मुजदंडा । रावन नाम बीर बरिबंडा ।। मूप अनुज अरिमर्हन नामा । भएउ सो कुंमकरन बल धामा ।। सचिव जो रहा घरम रुचि जासू । भएउ बिमात्र बंधु लघु तासू ।। नाम बिमीषन जेहि जगु जाना । बिष्नु मगत बिज्ञान निधाना ।। रहे जे सुत सेवक नृप केरे । भए निसाचर घोर घनेरे ।।

१---[प्रव:तेहां]।दिव:जेही। तृव, चव: दिव।

कामरूप खल जिनस श्रमेका | कुटिल भयंकर बिगत बिबेका || कृपा रहित हिंसक सब पापी | बरिन न जाइ १ बिस्व परितापी || दो० – उपजे जदिप पुलस्त्य कुल पावन श्रमल श्रनुप |

तदिप महीसुर श्राप बस मए सकल अघ रूप ॥१७६॥ कीन्ह बिबिघ तप तीनिहुँ माई। परम उम निहं बरिन सो जाई॥ गएउ निकट तप देखि बिघाता। माँगहु बर प्रसन्न में ताता॥ किर बिनती पद गहि दससीसा। बोलेउ बचन सुनहु जंगदीसा॥ हम काहू के मरिहं न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारे॥ एवमस्तु, तुम्ह बड़ तप कीन्हा। में ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा॥ पुनि प्रमु कुंमकरन पिहं गएऊ। तेहि बिलोकि मन बिसमय मएऊ॥ जो एहिं खल नित करव श्रहारू। होइहि सब उजारि संसारू॥ सारद प्रोरे तासु मित फेरी। माँगेसि नींद मास षट केरी॥ दो०—गए बिमीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर माँगु।

तेहि मौँगेउ मगवंत पद कमल अमल अनुरागु ॥१७७॥
तिन्हिं देई बर ब्रह्म सिधाए। हरिषत ते अपने गृह आए॥
मयतनुजा मंदोदिर नामा। परम सुंदरी नारि ललामा॥
सोइ मय दीन्हि रावनिह आनी। होइहि जातुधानपित जानी॥
हरिषत भएउ नारि मेलि पाई। पुनि दोउ बंधु विआहेसि जाई॥
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मम्तारी। बिधि निर्मित दुर्गम अति मारी॥
सोइ मय दानव बहुरि सँवारा। कनक रचित मनिभवन अपारा॥
भोगावित जिस अहिकुल बासा। अमरावित जिस सक निवासा॥
तिन्हितें अधिक रम्य अति बंका। जग बिरुपात नाम तेहि लंका॥
दो०—खाई सिंधु गँभीर अति चारिहैं दिसि फिरि आव।

कृतक कोट मिन खचित दढ़ बरनि न जाइ बनाव ।।

१-प्रव: जाहा [ द्विव: जाहि ]। तृव, चव: प्रव [ (८) जाि ]।

हरि प्रेरित जेहि कलप जोइ जातुषानपति होइ।

सूर प्रतापी अनुल बल दल समेत वस सोइ।।१७८॥
रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब मुग्न्ह समर संघारे॥
अब तहँ रहिं सक के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपित केरे॥
दसमुख कतहुँ खबिर असि पाई। सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥
देखि बिकट मट बिड़ कटकाई। जच्छ जीव लै गए पराई॥
फिरि सब नगर दसानन देखा। गएउ सोच मुख भएउ बिसेखा॥
छुदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहाँ रावन रजघानी॥
जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हे। छुखी सकल रचनीचर कीन्हे॥
पक बार कुबेर पर घावा। पुष्पक जान जीति ले आवा॥
दो० की तुक ही कैलास पुनि लीन्हिस जाइ उठाइ।

मनहुँ तौलि निज बाहु बल चला बहुत सुल पाइ ॥१७२॥
सुल संपति सुन सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई॥
नित नूनन सब बाइत जाई। जिमि प्रति लाम लोम श्रिष्ठिकाई॥
श्रतिबल कुंमकरन श्रस श्राता। जेहि कहुँ नहिं प्रतिमट जग जाता॥
करै पान सोवै षट मासा। जागत होइ तिहुँ पुर त्रासा॥
जी दिन प्रति श्रहार कर सोई। बिस्व बेगि सब चौपट होई॥
समर धीर नहिं जाइ बलाना। तेहि सम श्रमित बीर बलवाना॥
बारिदनाद जेठ सुत तास्। मट महुँ प्रथम लीक जग जास्॥
जेहि न होइ रन सनमुल कोई। सुरपुर नितहिं परात्रन होई॥
दो०-कुमुल श्रकंपन कुलिसरद भूमकेतु श्रतिकाय।

एक एक जग जीति सक ऐसे सुमट निकाय ॥१८०॥ कामरूप जानहिं सब माया। सपनेहुँ जिन्ह के घरम न दाया॥

१--[प्रवःबलसमे । ]। डिवः बनदल सभे । नृव, चैवः विवा

र--- प्रवः शर। दिवः प्रव [ (६) बेरः ] । तृव, चवः प्रव।

३—प्रः पर । दि०: प्र० [ (४) : कहुँ ] । तृ०, च०: प्र० ।

दसमुख बैठ समाँ एक बारा । देखि अमित आपन परिवारा ॥ सुन समृह जन परिजन नाती । गनै को पार निसाचर जाती ॥ सेन बिलोकि सहज अमिमानी । बोला बचन क्रोध मद सानी ॥ सुनहु सकल रजनीचर जूथा । हमरे बैरी बिबुध बरूथा ॥ ते सनमुख निहं करिं लराई । देखि सबल रिपु जािं पराई ॥ तेन्ह कर भूरन एक बिधि होई । कहीं बुम्हाइ सुनहु अब सोई ॥ द्विज मोजन मख होम सराधा । सबकै जाह करिं तुम्ह बाधा ॥ दो०— छुधा छीन बल हीन सुर सहजेिंह मिलिहिंह आह ।

तब मारिहों कि छाड़िहों मली माँति अपनाइ॥१८१॥ मेधनाद कहुँ पुनि हँकरावा । दीन्ही सिख बलु बयरु बदावा ॥ जें सुर समर घीर बलवाना । जिन्हकें लरिबे कर श्रमिमाना ॥ तिन्हिं जीति रन श्रानेसु बाँबी । उठि सुन पितु श्रनुसासन काँबी ।। एहिं बिधि सबही श्रज्ञा दीन्ही । श्रापुनु चलेउ गदा कर लीन्ही ॥ चलत दसासन डोलत श्रवनी । गर्जत गर्म स्रवहिर सुररवनी ॥ रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तकेउ मेरु गिरि खोहा 🛚 । दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पुनि पुनि सिंघनाद करि मारी । देइ देवतन्ह गारि पचारी १।। रनभद्र मत फिरै जग धावा । प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा ॥ रिव सिस पवन बरुन धनघारी । अगिनि काल जन सब अधिकारी ॥ किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । हिंठ सबही के पंथहि लागा ।। ब्रह्म सृष्टि जहँ लगि तनुधारी । दसमुख बसनती नर त्रायसु करहिं सकल मयमीता । नविंह त्राइ नित चरन बिनीता ।।

१—प्रवः स्रवनः द्विवः प्रवः तृवः स्रवृद्धः चवः तृवः

२—प्रवः पचारी। [डिवः प्रचारी]। [तृवः प्रचारी]। चवः प्रवः [(६) (म): प्रचारी]।

दो०—मुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र ।

मंडलीकमिन रावन राज करे निज मंत्र ॥

देव जच्छ गधर्व नर किलर नाग कुमारि ।

जीनि बरी निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारि ॥१८२॥

इद्जीत सन जो कछु कहेऊ । सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ ॥

प्रथमहिं जिन्ह कहुँ श्रायस दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥
देखत मीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥
करिं उपद्रव श्रसुर निकाया । नाना रूप घरिह करि माया ॥
जीहं बिध होइ धर्म निर्मूना । सो सब करिं बेद प्रतिकृता ॥
जीहं जीहं देस धेनु द्विज पाविहें । नगर गाउँ पुर श्रागि लगाविहें ॥
सुम श्राचरन कतहुँ निहं होई । देव बिन गुर मान न कोई ॥
नीई हिर भगति जज्ञ जप ज्ञाना । सपनेहुँ सुनिश्च न बेद पुराना ॥

श्रापुन उठि घावे रहे न पावे घरि सब घाले सीसार ॥ श्रम भ्रष्ट श्रचारा मा संसारा घर्म सुनिश्च नहिं कानार । तेहि बहु विधि त्रासे देस निकासे जो कह बेद पुरानार ॥ सो०-बरनि न जाड श्रनीति घोर निसाचर जो करहिं।

छं ०-जप जोग बिरागा तप मल भागा श्रवन सनै दससीसा ।

हिंसा पर श्रांत प्रीति तिन्ह के पापिह कविन मिति ॥१८३॥ बाढ़े खल बहु चार जुश्रारा। जे लंपट पर धन पर दारा॥ मानहिं मातु पिता निह देवा। साधुन्ह सन करवाविह सेवा॥ जिन्ह के यह श्रावरन भवानी। ते जानहुर निसिचर समर प्रानी॥ श्रातिसय देखि धर्म के हानी४। परम समीत धरा श्राकुलानी॥

१—[प्रo: क्रमशः सीस, बीम, कान, पुरान]। द्वि०, नृ०, च०: मीसा, गीसा, काना, पुराना [(३) (६%): सोस, खीस, कान, पुरान]। २—प्रo: जानहु। द्वि०, नृ०, च०: प्र० [ई(६) (६%): जानेहु]।

१—[प्र०: सन ] । द्वि०, नृ०, च०: सम [ (६) (६४): सब]।

<sup>, -</sup>प्र० ; हानी । द्वि०, तृ०, च० ; प्र० [ (६) (६आ), ग्नानी]।

गिरि सिर सिंधु भार निह मोही। जस मोहि गरुष्ठ एक परदोही।। सकल धर्म देखे बिपरीता। कित न सकै रावन भय भीता।। धेनु रूप धरि इद्यँ विचारी। गई तहाँ जह सुर मुनि महारी।। निज संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कछु काज न होई॥ छं०—सर मुनि गंधर्ज मिलि किर सर्जा में बिरंचि के लोका ।

सँग गो तनु घारी मूमि बिचारी परम बिकल भय सोका ।।

ब्रह्मा सब जाना मन श्रनुमाना मोर कड्डू न बसाई ।।

जा किर तैं दासी सो श्रविनासी हमरउ तोर सहाई ।।
सो ०--धरनि धरहि मन धीर कह बिरवि हिरपद सुमिरु।

जानत जन की पीर प्रमु मजिहि दारुन विपित ।।१८४॥ वैठे सुर सब करिहं बिचारा। कहँ पाइश्र प्रमु करिश्र पुकारा॥ पुर बैकुंठ जान कह कोई। कोउ कह पयनिधि बस प्रमु सोई॥ जाकें हृदयँ भगति जसि प्रीती। प्रमु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती॥ तेहिं समाज गिरिजा में रहेऊँ। अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ॥ हिर ब्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना॥ देस काल दिसि बिदिसिंहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रमु नाहीं॥ अग जगमय सब रहित बिरागी। प्रेम तें प्रमु प्रगटै जिमि आगी॥ मोर बचन सबकें मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म बसाना॥ दो०-सुनि बिरचि मन हरष तन पुलिक नथन बह नीर।

श्रस्तुति करत जीरि कर सावधान मित धीर ।।१८५॥ इं ७ — जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवता । गो द्विज हितकारी जय श्रसुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ।

१---[प्रायः क्रोक, सोक]। द्विण, तृष्,च्यः लोका, सोवा [(६) (६॥): लोक, सोक]।

२---[प्रव:क्रमञः वसारै, महार्ड]। द्विव,तृव, चवः प्रव [(६) (६व्र)) वसार, सहार]। अ----[प्रव:क्रमञः मगवंत, प्रिय कत्]। डिव, तृव, चवः भगवंता, प्रिय कंता [(६) (६व्र); भगवंत, प्रिय कत्]।

पालन सुर धरनी अदसुत करनी मरम न जानै कोई र । जो सहज कृपाला दीनद्याला करी श्रनुयह सोई? ॥ जय जय ऋबिनासी सब घट बासी ब्यापक परमानंदार । श्रविगत गोतीत चरित पुनीतं मायारहित मुक्तुंदार ॥ जेहि लागि बिरागी ऋति अनुरागी बिगत मोह मुनिवृंदा ३। निसिबासर ध्यावहिं गुन गन गावहिं जयति सच्चिदानं दा रे ॥ जेहिं सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाइ न दूजा । सो करह अवारी विंत हमारी जानिश्र मगति न पूजाध ॥ जो भव भय भजन मुनिमन रंजन गंजन६ निपति बरूथा । मन बच क्रम वानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुर जूथा ।। सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहुँ को उ नहिं जाना । जेहि दीन पित्रारे बेद पुकारे द्रवा सो श्री भगवाना ॥ मव बारिधि मंदर सब बिधि संदर गुनमंदिर मुखपुंजा । मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा ।। दो ०- जानि सभय सुर मूमि सुनि बचन समेत गगनगिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेह ॥१८६॥

१—[प्रo: क्रमशः कोइ, सोद ] । द्वि, तृo, चo: कोई, सोई; [(६) (६म): कोई, सोद ] ।

<sup>॰—[</sup>प्र०: क्रमशः परशनः, मुकु'द]। कि०, तृ०, च०: परमान'दा, मुकु'दा [(६)

र---प्रश्नितंत, सिचरानः]। १०, तृ०, त्र०: मुनिनंृगा, सिचरानंश [(३)(६क्ष): मुनिन्द, सिचरानः]।

४—[प्रवःन कोड नद्रा,]। दिव, तृव, यवः नद्रा।

५-- प्रः । दि०, तु०, च० : प० [ (;) : न ककु पृशा ]।

६ - प्रवः गंजन । द्वि०, नृ०, च०: प्र० [ (६) छ इन ] ।

ও—[प्र ः क्रमरः रूप, ज्य]। डि॰, नृ०,च०: ६ रूथा, ज्या[।(६) (६४): बरूथ, জ্য]।

य-[प्रवः क्रसद्यः जात, भगवात ]। डिव, तृव, चवः जाना, स्थाना [(६) (६८) : जान, स्थाना ]।

९ — [प्रवः क्रमचः पुरंज, कृत] । द्वि०,तृ०, चवः पुरंजा, कृता [(३) (३व्र) : पुरंज,क्षं ]।

Ø

जिन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हिं लागि घरिहौं नर बेसा ।: अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहौं दिनकर बस उदारा ।! कस्थप अदिति महा तप कीन्हा । तिन्ह कहुँ मैं पूरव बर दीन्हा ॥ ते दसरथ कौसल्या रूपा । कोसलपुरी प्रगट नर भूपा ॥ तिन्हकें गृह अवतिरहौं जाई । रघुकुल तिलक सो चारिउ माई ॥ नारद बचन सत्य सब करिहौं । परम सिक्त समेत अवतिरहौं ॥ हिरहौं सकल भूमि गरुआई । निर्भय होहु देव समुदाई ॥ गगन ब्रह्मवानी सुनि काना । तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥ तब ब्रह्मा घरनिहिं समुक्तावा । अभ्रय भई मरोस जिश्र आना ॥ दो०--निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहै सिखाइ ।

बानर तनु घरि घरि महिर हिर पद सेवहु जाइ ॥१८७॥
गए देव सब निज निज घामा | मूमि सहित मन कहुँ बिश्रामा ॥
जो कछु श्रायसु ब्रह्मा दीन्हा | हरषे देव बिलंब न कीन्हा ॥
बनचर देह घरी छिति माहीं | श्रदुलित बल प्रतापतिन्ह पाहीं ॥
गिरि तरु नख श्रायुध सब बीरा | हिर मारग चितवहिं मित धीरा ॥
गिरि कानन जहँ तहँ मिर पूरी | रहे निज निज श्रमीक रचि रूरी ॥
यह सब रुचिर चरित मैं माषा | श्रव सो सुनहु जो बीचिहं राषा ॥
श्रवधपुरी रघुकुलमिन राऊ । बेदबिदित तेहि दसरथ नाऊ ॥
धर्म घुरंघर गुननिधि ज्ञानी । हृदयँ मगित मित सारँगपानी ॥
दो०-कौसल्यादि नारि प्रिय सब श्राचरन पुनीत ।

पति अनुकूल प्रेम दढ़ हरि पद कमल बिनीत ॥१८८॥

१ — [प्रः फिरेख] । डि॰, तृ०, च०: फिरे [(६) (६ आ): फिरेख] । २ — प्रः धिर धिर सि । डि॰: प्र० [() धिर बरिन सि हुँ, (५) धिर धिर धरिन | [तृ०: धिर धिर धरिन ]। य०: प्र० (६) (६ आ): धिर धरिन सि है। ३ — प्र०: सि । [दि॰: सि ]। तृ०, च०: प्र० । ४ — [प्र०: किच] । डि॰: रिच [(५): किच] । तृ०, च॰: दि॰।

एक बार म्पित मन माहीं | भै गलानि मोरे मृत नाहीं ||
गुर गृह गएउ तुरत महिपाला | चरन लागि किर बिनय बिसाला ||
निज दुख मुल सव गुरिह सुनाएउ | किह बिसष्ठ बहु बिधि समुम्ताएउ ||
धरहु धीर होइहिं सुत चारी | त्रिमुवन बिदित मगन मयहारी ||
शृंगी रिपिहि बिसष्ठ बोलावा | पुत्रकाम मुम जम्य करावा ||
मगित सिहत मुनि श्राहुति दीन्हे | प्रगटे श्रिगिनि चरू कर लीन्हे ||
जो बिसष्ठ कञ्ज हृद्य बिचारा | सकल काजु मा सिद्ध तुम्हारा ||
येह हिब बाँटि देहु नृप जाई | जथा जोग जेहि माग बनाई ||
दो०—तब श्रदृस्य मए पावक सकल समिह समुमाइ |

परमानंद मगन नृष हरष न हृदयँ समाह ।।१८६॥ तबहिं राय भिय नारि बोलाईं। कौसल्यादि तहाँ चिल त्राईं॥ श्रद्धं माग कौसल्यहि दीन्हा। उभय माग श्राघे कर कीन्हा॥ कैकेई कहँ नृष सो दएऊ। रह्यों सो उभय माग पुनि भएउ॥ कौसल्या कैकेई हाथ घरि। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न कृरि॥ एहि बिघ गर्म सहित सब नारीं। मई हृदय हरषित सुख मारी॥ जा दिन तें हरि गर्भहि श्राए। सकल लोक सुख संपति छाए॥ मंदिर महुँ सब राजहिं सानीं। सोमा सील तेज की खानी॥ सुख जुत कळुक काल चिल गएऊ। जेहि प्रसु प्रगट सो श्रवसर मएऊ॥ दो०—जोग लगन गृह बार तिथि सकल मए श्रनुकूल।

्चर श्ररु श्रचर हरष जुत राम जनम सुल मुल ॥११०॥ नौमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ श्रमिजित हरि शीता ॥ मध्य दिवस श्रिति सीत न् घामा । पावन काल लोक विश्रामा ॥ सीतल मंद सुरमि वह बाऊ । हरिषत सुर संतन्ह मन चाऊ ॥ बन कुसुमित गिरिगन मनिश्रारा । सर्विहं सकल सरितामृतधारा ॥ सो श्रवसर विरंचि जब जाना । चले सकल सुर साजि विमाना ॥ गनन विमल संकुल सुर जूगा । गाविहं गुन गंवर्ष बरूथा ॥ बरषिं सुमन सुश्रंजिल साजी । गहगिह गगन दुंदुमी बाजी ।। श्रस्तुति करिंह नाग सुनि देवा । बहु बिधि लाविंह निज निज सेवा ।। दो०-सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम ।

जग निवास श्रमु प्रगटे श्रक्षिल लोक विश्राम ।।१६१॥ छ०-भए प्रगट क्रुपाला परम दयाला कौसल्या हितकारी । हरिषत महतारी मुनिमनहारी श्रद्भुत रूप विचारी ।।

भूषन बनमाला नयन बिसाला सोमासिंघु खरारी ।। कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं अनंता? । माया गुन ज्ञानातीत अमाना बेद पुरान मनंता? ।।

लोचन अभिरामं तन् घन स्यामं निज आयुष भुज चारी।

करुना सुल सागर सब गुन त्रागर जेहि गावहिँ श्रुति संता । सो मम हित लागी जनस्रनुरागी मएउ प्रगट श्रीकंता ।।

ब्रह्मांडनिकाया निर्मित माथा रोम रोम प्रति बेद कहैं।

मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मित थिर न रहै ।। उपजा जब ज्ञाना प्रमु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै ।

कहि कथा सुहाई मातु बुस्ताई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ।।

माता पुनि बोली सो मित डोली तजहु तात येह रूपार । कीजै सिसु लीला ऋति पिय सीला येह सुख परम ऋनूपार ।।

क्षाज सिंधु लाला आत । अब ताला वर छल परा जारू । सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हो**इ बाल**क सुरम्पा<sup>र</sup> ।

येह चरित जे गावहिं हरपद पावहिं ते न परहिं भवकूपारे।।

दो ० -- बिप घेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज ऋवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार।।१६२॥

१—[प्रः क्रमशः अनंत, सनंत, सा, श्रीकृत ] । द्विः अनंता, सनंता, सता, श्रीकृता । तृ, चः द्विः [(६)(६अ): अनंत, सनत, संत, श्रीकृत ]।

२--[प्रः क्रमशः ह्रप, श्रनूप, सूप, क्रप]। द्विः ह्रपा, श्रनूपा, सूपा। तृ०, चः द्वि० [(६) (६) (६) : ह्रप, श्रनूप, सूप, क्रुप]।

धुनि सिसु रुदन परम पिय बानी । संभ्रम चिल श्राई सब रानीं ॥ हरिषत जहाँ तहाँ धाई दासी । श्रानँद मगन सकल पुर बासी ॥ दसर्थ पुत्रजन्म सुन काना । मानहुँ ब्रह्मानंद समाना ॥ परम प्रेम मन पुलक सरीरा । चाहत उठन करत मित धीरा ॥ जाकर नाम सुनत सुम होई । मीरें गृह श्रावा प्रमु सोई ॥ परमानंद पूरि मन राजा । कहा बुलाइ बजावह बाजा ॥ गुर बिस कहाँ गएउ हँकारा । श्राप द्विजन्ह सहित नृपद्वारा ॥ श्रमुपम बालक देखिन्हि जाई । रूप रासि गुन कहि न सिराई ॥ दो०—नंदीमुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह ।

हाटक धेनु बसन मिन नृप बिमन्ह कहँ दीन्ह ॥११२॥ ध्वज पताक तोरन पुर छावा। किह न जाइ जेहिं भाँति बनावा॥ सुमनबृष्टि श्वकास तें होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई१॥ बृंद बृंद मिलि चलीं लोगाई। सहज सिंगार किएँ उठि घाई॥ कनक कलस मंगल मिर थारा। गावत पैठिहं मूप दुश्चारा॥ किर श्चारती नेवछाविर करहीं। बार बार सिस्स चरनिह परहीं॥ मागध स्त बंदिगन गायक। पावन गुन गाविह रघुनायक॥ सर्वस दान दीन्ह सब काहूँ। जेहिं पावा राखा नहिं ताहूँ॥ सृगमद चंदन कुंकुम कीचा। मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा॥ दो०—गृह गृह बाज बधाव सुम प्रगटेउ प्रमु सुसकंदर।

हरषवंत सब जहँ तहँ नगर नारि नर वृंद ॥११४॥ कैकयस्रता सुमित्रा दोऊ। सुंदर स्रुत जनमत में श्रोऊ॥ बोह स्रुल संपति समय समाजा। कहि न सकै सारद श्रहिराजा॥

१—प्र•ः सब लोई। [द्वि०:(३) (५ म) नर लोई; (४) (५) सब कोई]। [तृ०: सब 'कोई]। च॰:प्र०[(५): सबकोई]।

र-प्रा : प्रगटेख प्रमु सुलक्षेद्र । [ द्वि० : प्रमु प्रगटे सुलक्षेद ] । गृ० : प्र० । [ च० : (६) (६म) प्रगटेख सुलक्षेद : (८) प्रगट सप सहक्षद ] ।

३-- प्र० : सारद । द्वि०, तृ० : प्र० । [च० : सादर ] ।

श्रवधपुरी सौहै एहिं भौती। प्रभुहि मिलन श्राई जनु राती।। देखि भानु जनु मन सकुचानी। तदिप बनी संघ्या श्रनुमानी।। श्रगर धृप जनु बहु श्राँधश्रारी। उड़े श्रबीर मनहुँ श्ररुनारी।। मंदिर मिन समूह जनु तारा। नृप गृह कलस सो इंदु उदारा।। भवन बेद धुनि श्रति मृदु बानी। जनु खग मुखर समय जनु सानी।। कौतुक देखि पतंग मुलाना। एक मास तेइँ जात न जाना॥ दो०—मासदिवस कर दिवस मा मरम न जानै कोइ।

रथ समेत रिं थाकेड निसा कवन विधि हो है। १६५।।
यह रहस्य का हूँ निहं जाना। दिनमिन चले करत गुनगाना।।
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले मवन बरनत निज भागा।।
श्रीरी एक कहाँ निज चोरी। सुनु गिरिजा श्रति दृढ़ मित तोरी॥
काकमुसुंडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जाने निहं कोऊ॥
परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथिन्द फिरहिं मगन मन १ मूले॥
यह सुम चरित जान पै सोई। कृपा राम के जापर होई॥
तेहि श्रवसर जो जेहिं विधि श्रावा। दीन्ह मूप जो जेहिं मन मावा॥
गजरथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नृप नाना विधि चीरा॥
दो०—मन संतोष सबन्हि कें जहँ तहँ देहिं श्रसीस।

सकल तनय चिरजीवहु तुलसिदास के ईस ॥११६॥ कि कुक दिवस बीते एहिं भाँती। जात न जानिश्र दिन श्ररु राती॥ नामकरन कर श्रवसरु जानी। भूप बोलि पठए मुनि ज्ञानी॥ किरि पूजा भूपित श्रस माला। धरिश्र नाम जो मुनि गुनि राखा।। इन्हकें नाम श्रनेक श्रनूपा। मैं नृप कहब स्वमित श्रनुरूपा। जो श्रानंदिसंधु मुलरासी। सीकर तें त्रैलोक मुपासी॥

१—[पः सकत रस] । दिः सगन मन [(३)(४) (५३) : सकत रस]। [तृः सकत रस]। वः प्रः।

सो मुसधाम राम श्रास नामा । श्राखिल लोक दायक विश्रामा ।। विस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत श्रास होई ॥ जाकें सुमिरन तें रिपु नासा । नाम सन्नुहन वेद प्रकासा ॥ दो०—लच्छन धाम राम भिय सकल जगत श्राधार ।

गुरु बसिष्ठ तेहि राखा लिखमन नाम उदार ॥११७॥ घरे नाम गुर इदयँ विचारी । बेद तत्त्व नृप तव सुत चारी ॥ सुनि घन जन सरबस सिव प्राना । बाल केलि रस तेहिं सुख माना ॥ बारेहि तें निज हित पति जानी । लिखमन राम चरन रित मानी ॥ भरत सन्नुहन दृनी माई । प्रभु सेवक जिस प्रीति बड़ाई ॥ स्याम गीर सुंदर दोउ जोरी । निरखिं छिब जननीं तृन तोरी ॥ चारिउ सील रूप गुन घामा । तदिप अधिक सुखसागर रामा ॥ इदयँ अनुप्रह इंदु प्रकासा । स्चत किरन मनोहर हासा ॥ कबहुँ उछंग कबहुँ बर पलना । मातु दुलारै किह पिय लिलना ॥ दो० — व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्मुन बिगत विनोद ।

सो अज प्रेम भगति वस कीसल्या के गोद ॥१ ६८॥ काम कोटि छवि स्थाम सरीरा । नील कंज बारिद गंभीरा ॥ अरुन चरन पंकज नसजोती । कमलदलिह बैठे जनु मोती ॥ रेस कुलिस घ्वज अंकुस सोहे । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ कि कि किनी उदर त्रय रेखा । नामि गँभीर जान जेहिं देखा ॥ मुज विसाल भूषनजुत भूरी । हिय हरिनस अति सोभा र रूरी ॥ उर मनिहार पाँदक की सोभा । विभवरन देखत मन लोमा ॥ कंजु कंठ अति चित्रक सुहाई । आनन अमित मदन छवि छाई ॥ इह दुइ दसन अधर अरुनारे । नासा तिलक को बरनै पारे ॥

१---प्र०ः स्रति सोमा। दि०:प्र०। वि. : सोमा स्रति ]। च०:प्र० [(क):सोमा स्रति ]।

सुंदर श्रवन सुचारु कपोला। श्राति प्रिय मधुर तोतरे बोला।। चिकन कच कुंचित गमुश्रारे। बहु प्रकार रचि मातु सँवारे।। पीत भागुलिश्रा तनु पहिराई। जानु पानि बिचरिन मोहि माई॥ रूप सकहिं निहं कहि श्रुति सेषा। सो जानै सपनेहुँ जेहिं देला।। दो०—सुल संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत।

दंपित परम प्रेम बस कर सिम्रु चिरत पुनीत ॥१८६॥
पहिं बिघि राम जगत पितु माता । कोसलपुर बासिन्ह मुख दाता ॥
जिन्ह रघुनाथ चरन रित मानी । तिन्हकी यह गित प्रगट भवानी ॥
रघुपित बिमुख जतन कर कोरी । कवन सकै भव बंघन छोरी ॥
जीव चराचर बस कैर राखे । सो माया प्रमु सों भय भाखे ॥
मृकुटि बिलास नचावै ताही । अस प्रमु छाँ हि मिजिस्र कहु काही ॥
मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई । मजत क्रपा करिहिंह रघुराई ॥
पहि बिधि सिम्रु बिनोद प्रमु कीन्हा । सकल नगर बासिन्ह मुख दीन्हा ॥
ती उछंग कबहुँक हलरावे । कबहुँ पालने घालि मुलावे ॥
दो ० —प्रेम मगन कीसल्या निस दिन जात न जान ।

सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥२००॥
एक बार जननी अन्हवाए। करि सिंगार पलना पौढ़ाए॥
निज कुल इष्टदेव मगवाना। पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना॥
करि पूजा नैबेध चढ़ावा। आपु गई जहाँ पाक बनावा॥
बहुरि मातु तहवाँ चिल आई। मोजन करत देखि सुत जाई॥
गै जननी सिस्रु पहिं मयमीता। देखा बाल तहाँ पुनि स्ता॥
बहुरि आइ देखा सुन सोई। हृदयँ कंप मन घीर न होई॥
इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा। मतिअम मोर कि आन बिसेषा॥

हम्-[प्रवः समको]। द्विवः वस किरि। नृवः दिव। चिवः (६) (६ व्य) सवके, (८) जो किरि]।

देखि राम जननी श्रकुलानी। प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी। दो०—देखरावा मातिह निज श्रद्भुत रूप श्रखंड।

रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मड ॥२०१॥
अगिनत रिव सीस सिव चतुरानन । बहु गिरि सित सिंघु मिह कानन ॥
काल कर्म गुन ज्ञान सुमाऊ । सोउ देखा जो सुना न काऊ ॥
देखा माया सब बिधि गाड़ी । अति समीत जोरे कर ठाड़ी ॥
देखा जीव नचावै जाही । देखी भगित जो कोरे ताही ॥
तन पुलकित मुख बवन न आवा । नयन मूँ दि चरनिह सिरु नावा ॥
बिसमयवंत देखि महतारी । भए बहुरि सिसु रूप खरारी ॥
अस्तुति करि न जाइ मय माना । जगतिपता में सुत करि जाना ॥
हिर जननी बहु विधि समुमाई । यह जिन कतहुँ कहिस सुनु माई ॥
दो०—बार बार कौसल्या बिनय करे कर जोरि ।

श्रव जिन कबहूँ ज्यापै प्रमु मोहि माया तोरि ॥२०२॥ बालचरित हरि बहु विधि कीन्हा । श्रित श्रनंद दासन्ह कहूँ दीन्हा ॥ कञ्चक काल बीते सब माई । बड़े भए परिजन मुखदाई ॥ चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई । बिश्रन्ह पुनि दिखना बहु पाई ॥ परम मनोहर चरित श्रपारा । करत फिरत चारिउ मुकुमारा ॥ मन क्रम बचन श्रगोचर जोई । दसरथ श्रजिर विचर प्रमु सोई ॥ भोजन करत बोल जब राजा । निहं श्रावत तींज बाल समाजा ॥ कौसल्या जब बोलन जाई । दुमुकु दुमुकु प्रमु चलिंद पराई ॥ निगम नेति सिव श्रंत न पावा । ताहि धरै जननी हिंठ धावा ॥ धूसर धूरि मरे तनु श्राए । मूपित बिहँसि गोद बैठाए ॥ व्ही०--भोजन करत चपल चित इत उत श्रवसरु पाइ ।

माजिर चले किलकतर मुख दिघ श्रोदन लपटाइ ॥२०३॥

१--प्र०: माजि। दिः : मागि । तुः, चः प्र०।

२---प्रः किल्कृत । दि० : प्र० [(५) (५३); किलकात] । [तृ० : किलकात] । च० : प्र० ।

बालचरित श्रिति सरल सुहाए। सारद सेष संमु श्रुति गाए॥ जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता। ते जन बंचित किए विधाता॥ भए कुमार जबहिं सब श्राता। दीन्ह जनेऊ गुर पितु माता॥ गुर गृह गए पढ़न रघुराई। श्रलप काल विद्या सब पाई॥ जाकी सहज स्वास श्रुति चारी। सो हिर पढ़ यह कौतुक भारी॥ विद्या बिनय निपुन गुन सीला। खेलहिं खेल सकल नृपलीला॥ करतल बान धनुष श्रति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा॥ जिन्ह बीथिन्ह विहरिं सब माई। श्रिकत होिं सब लोग लुगाई॥ दो०—कोसलपुर बासी नर नारि बृद्ध श्रुरु बाल।

प्रानहुँ तें प्रिय लागत सब कहुँ राम कृपाल ॥२०४॥
बंधु सखा सँग लेहिं बुलाई। बन मृगया नित खेलहिं जाई॥
'पावन मृग मारहिं जिश्रॅं जानी। दिन प्रति नृपहि देखाविं श्रानी॥
जे मृग राम बान के मारे। ते तनु तिज सुरलोफ सिधारे॥
अनुज सखा सँग मोजन करही। मातु पिता श्रज्ञा अनुसरहीं॥
जेहिं विधि सुखी होहिं पुर लोगा। करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा॥
बेद पुरान सुनिहं मन लाई। श्रापु कहिं अनुजन्ह समुमाई॥
पातकाल उठि के रघुनाथा। मातु पिता गुर नाविं माथा॥
श्रायसु मौँगि करिं पुर काजा। देखि चरित हरषे मन राजा॥
दो०—व्यापक श्रकल श्रनीह श्रज निर्मुन नाम न रूप।

भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥२०५॥
यह सब चरित कहा में गाई । आगिलि कथा मुनहु मन लाई ॥
बिस्वामित्र महामुनि ज्ञानी । बसिंह बिपिन सुभ आश्रम जानी ॥
जहाँ जप जज्ञ जोग मुनि करहीं । अति मारीच सुबाहुहि डरहीं ॥
देखत जज्ञ निसाचर घाविंह । करिंह उपद्रव मुनि दुख पाविंह ॥
गाधितनय मन चिंता ब्यापी । हरि बिनु मरिंह न निसिचर पापी ॥
तब मुनिबर मन कीन्ह बिचारा । प्रमु अवतरेउ हरन महिमारा ॥

पहुँ मिस देखों १ पद जाई। करि बिनती श्रानों दोउ माई।। ज्ञान बिराग सकल युन श्रयना। सो प्रमु मैं देखन भरि नयना।। दो०—बहु विधि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार।

करि मज्जन सरक जल गए मूप दरबार ॥२०६॥
मुनि श्रागमन सुना जब राजा । मिलन गएउ ले बिन्न समाजा ॥
करि दंडवत मुनिहि सनमानी । निज श्रासन बैठारेन्हि श्रानी ॥
चरन पखारि कीन्हि श्रित पूजा । मो सम श्राजु धन्य निहं दूजा ॥
बिबंध भाँति भोजन करवावा । मुनिबर हृदयँ हरष श्रित पाना ॥
पुनि चरनिन मेले सुत चारी । राम देखि मुनि देह बिसारी ॥
भए मगन देखत मुख सोमा । जनु चकोर पूरन सिस लोमा ॥
तब मन हरिष बचन कह राज । मुनि श्रस कृपा न कीन्हिहु काऊ ॥
केहि कारन श्रागमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावों बारा ॥
श्रमुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बध में होब सनाथा ॥
बो०— देह मूप मन हरिषत तजह मोह श्रजान ।

धर्म सुजस प्रमु तुम्हकों र इन्ह कहुँ श्राति कल्यान ॥२००॥
सुनि राजा श्राति श्राप्तिय बानी । हृदय कंप मुखदुति कुमुलानी ॥
बीश्रेंपन पाएउँ सुत चारी । बिप्र बचन नहिं कहेहु बिचारी ॥
माँगहु सूमि धेनु धन कोसा । सर्बस देउँ आजु सह रोसा ॥
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं । सोउ मुनि देउँ निमिष एक माहीं ॥
सब सुत प्रियर प्रान की नाईं । राम देत नहिं बनै गुसाईं ॥
कहँ निसिचर श्राति धोर कठोरा । कहँ संदर सुत परम किसोरा ॥

१—प्रः पहूं मिस देशी पद । डि॰:प्र॰ [ (४) (५) (५प्र): पहि मिम में देशी पद ] [तृ॰: यहि मिस्र देशी प्रस् पदी । च॰:प्र॰ ।

२-- प्र : तुन्हको । [द्वि । तुन्हकाई ] । च । प्र । [(द) : तुन्हकाई ] ।

रू—प्रः प्रिय। [(र) (४) (५) प्रिय मोहि ; (५झ) प्रिय सम ]। [तुरुः प्रिय मोहि ]। चरः प्ररु।

सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी । हृदयँ हरष माना मुनि ज्ञानी ॥
तब बसिष्ठ बहु बिधि समुक्तावा । नृप संदेह नाम कहँ पाना ॥
त्राति आदर दोउ तनय बोलाए । हृदयँ लाइ बहु माँति सिखाए ॥
मेरे पान नाथ सुत दोऊ । तुम्ह मुनि पिता आन नहिँ कोऊ ॥
दो०—सौपे मृष रिषिहि सुत बहु बिधि देइ असीस ।
जननी भवन गए प्रमु चले नाइ पद सीस ॥

सो०-पुरुष सिंह दोउ बीर हरिष चते मुनि मय हरून ।

कृपासिंघु मित धीर श्रिखल बिस्त कारन करन ॥२०८॥
श्राप्तन नयन उर बाहु बिसाला। नील जलज तनु स्थाम तमाला।।
किट पट पीत कसे बर माथा। रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा॥
स्याम गीर सुद्रर दोउ माई। बिस्वाभित्र महानिधि पई॥
प्रभु ब्रह्मन्य देव में जाना। मोहि नितिर पिता तजेउ भगवाना॥
चने जात मुनि दीन्हि देखाई। सुनि ताइका कोध किर धाई॥
प्रकृहि बान पान हरि लोन्हा। दीन जानि तेहि निज पर दीन्हा॥
तब रिषि निज नाथहि जिश्रं चीन्ही। बिद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्ही॥
जा तं लाग न सुधा पिश्रासा। श्रदुलित बज तनु तेज प्रकासा।।
दो०—श्रायुध सर्व समर्पि के प्रभु निज श्राश्रम श्रानि।

कद मूल फल भोजन दीन्ह भगित रहित जानि ॥२०१॥ प्रात कहा मुनि सन रघुराई । निर्भय जज्ञ करहु तुन्ह जाई ॥ होम करन लागे मुनि स्तारी । आपु रहे मल की रखनारी ॥ मुन मारीच निसाचर कोही । ले सहाय धावा मुनि द्रोही ॥ बिनु फर बान राम तेहि मारा । सत जाजन गा सागर पारा ॥

१ अ०६ निर्मित द्विष्ट अ० [(): प्ति ] । पृष्ट इति ] । पण्ड अग । २ -- प्रण्ड सर्वाने । [कि०, तृष्ट सर्वते ] । चण्ड प्रण्ड (८): स्वते । ६ -- प्रिः जो ] । कि. तृष्ट, चण्ड कोदी ] (६) (६५): कोदी ]

पावकसर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कटकु सधारा ॥
मारि असुर द्विज निर्मय कारी । अस्तुति करिं देव मुनि मारी ॥
तह पुनि कञ्चक दिवस रघुगया । रहे कीन्हि विभन्ह पर दाया ॥
भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे वि । जर्धाप प्रभु जाना ॥
तब मुनि सादर कहा बुमाई । चरित एक प्रभु देखि प्र जाई ॥
धनुष जज्ञ सुनि रघुकुलनाथा । हरिष चले मुनिवर के साथा ॥
आश्रम एक दील मग माहीं । खग मृग जीव जंतु तह नाहीं ॥
पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी । सकल कथा मुनि कही विसेषी ॥
दो० —गौतम नारि साप बस उपल देह धरि धीर ।

चरन कमल रज चाहित कृपा करहु रघुनीर ॥२१०॥ छं०-परसन पद पावन सोक नसावन प्रगट मई तप पुंज सही । देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ श्रित प्रेम श्रधीरा पुलक सरीरा मुख निहं श्रावे बचन कही । श्रित प्रेम श्रधीरा पुलक सरीरा मुख निहं श्रावे बचन कही । श्रित प्रेम श्रधीरा पुलक सरीरा मुख निहं श्रावे बचन कही ॥ धीरजु मनु कीन्हा प्रमु कहुँ चीन्हा रघुपित कृपाँ भगति पाई । श्रित निर्मल बानी श्रस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुगई ॥ में नारि श्रपावन प्रमु जगपावन रावनरिपु जन सुचदाई । राजीव बिलोचन मव भय मोचन पाहि पाहि सरनिह श्राई ॥ सुनि साप जो दीन्हा श्रति मल कीन्हा परम श्रमुग्रह मे माना । देखें अरि लोचन हिर भव मोचन इहै लामु संकर जाना ॥ विनती प्रमु मोरी में मित भोरी नाथ न माँगों वर श्राना । पद कमल परागा रस श्रमुरागा मम मन मधुन करे पाना ॥ जेहिं पद सुन्सरिता परम पुनीता प्रगट मई सिव सीस घरी । सोई पद पंकज जेहि पूजत श्रज मम निर घरेड कृपाल हरी ॥

१ — म॰ ঃ जाता। द्वि॰ : म॰ [(५) : कारा ]। तृ॰, च॰ : प्र॰ [(६) (६व्य) : +ारा ]।
﴿ সে : कई। दि॰ : सुि [ (५६) : करि ]। तृ॰, च॰ : दि॰ [(६) (६व्य) : करि ]।

एहिं मॉित सिधारी गौतमनारी बार बार हरि चरन परी। जो अति मन भावा सो वरु पात्रा गै पति लोक अनंद मरी॥ दो०-अस प्रमु दीन बघु हरि कारन रहित दयाल।

तुलसीदास सठ ते हि १ मजु छोड़ि कपट जं जाल ॥२११॥
चले गम लिख्यन मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनि गगा॥
गाधिस्तुनु सब कथा सुनाई। जेहिं प्रकार सुरसिर मिह आई॥
तब प्रमु रिषिन्ह समेत नहाए। बिबिध दान मिहदेवन्हि पाए॥
हरिष चले मुनि खंद सहाया। बेगि बिदेह नगर निम्नराया॥
पुर रम्यना राम जब देखी। हरेष अनुज समेत बिसेषी॥
बापी कूप सरित सर नाना। सिलल सुधा सम मिन सोपाना॥
गंजत मजु मत्त रस मुंगा। कूजत कल बहु बरन बिहंगा॥
बरन बरन बिकसे बनजाता। त्रिबिध समीर सदा सुखदाता॥
दो०-सुनन बाटिका बाग बन बिजल बिहंग निवास।

फ़लत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुँ पास ॥२१२॥ बनइ न बरनन नगर निकाई । जहां जाइ मन तहें लोमाई ॥ चाठ बजार बिचित्र श्रेंबारी । मनिमय जनु विश्व स्वकर सं शरी ॥ धनिक बनिक बर धना समाना । बैठे सकल बस्तु ली नाना ॥ चौडट सुंदर गलीं सुहाई । सतत रहाँह सुगव निचाई ॥ मंगलमय मदिर सब केरे । चित्रित जनु रितनाथ चितेरे ॥ पुर नर नारि सुभग सुच सं॥ । धरमसील ज्ञानी गुननंता ॥ श्रित श्रमण जहं जनक निवासू । विश्वकाँह विबुध बिलोकि बिलासू ॥

१ — प्र०: तेरे। द्वि०: प्र० [(४) (·) (२४) . ताहि ]। चि०: ताहि ]। च०: प्र० [(≒): तारि]।

च्या । जनु निथि स्वकार। [डि॰:निथि जनुस्यकार]। तृ०:प्र०। [च०:(६) (६ आ निथि जनुस्वकार, (८) निथि निज कार]।

होत चिकत चिन कोट विलोकी । सकल अवन सोमा जनु रोकी ।। दो०-धवल धाम मुनि पुरट पट सुघटित नाना माँति ।

सिय निवास सुंदर सदन सोमा किमि कहि जाति ॥२१३॥
सुमग द्वार सब कृलिस कपाय । मृप मीर नट गागघ माया ॥
बनी बिसाल बिज गज साला । हय गय रथ संकुल सब काला ॥
सूर सिवव सेनप बहुतेरे । नृप गृह सरिस सदन सब केरे ॥
पुर बाहिर सर सिरत समीपा । उतरे जहाँ तहाँ बिपुल महीपा ॥
देखि अनूप एक अँबराई । सब सुपास सब मौति मुहाई ॥
कौसिक कहेउ मोर मनु माना । इहाँ रहिश्च रघुबीर सुजाना ॥
मतेहिं नाथ कि कृपानिकेता । उतरे तहाँ मुनि खंद समेता ॥
बिस्वामित्रु महामुनि आए । समाचार मिथिलापित पाए ॥
दो०—सग सचिव मुनि मूरि सट मूसुर बर गुर जाति ।

चते मित्तन मुनिरायकि मुदित राउ एहिं माँति ॥२१४॥ कीन्ह प्रनामु चरन घरि माथा । दोन्हि श्रसीस मुदित मुनिनाथा ॥ बिप्र बृंद सब सादर बंदे । जानि माग्य बढ़ राउ श्रनंदे ॥ कुसल प्रस्न किह बारिं बारा । बिस्प्रामित्र नृपिंह बैठारा ॥ तेहि श्रवसर श्राए दोउ माई । गए रहे देखन फुलवाई ॥ स्याम गौर मृदु बयस किमोरा । लोचन मुखद बिस्प्र चित चोरा ॥ उटे सकल जब रधुपति श्राए । बिस्वामित्र निकट बैठाए ॥ मए सब मुक्षी देखि दोउ आता । बारि बिलोचन पुलिकत गाता ॥ मूरित मपुर मनोहर देखी । भएउ बिदेहु बिदेहु बिसेपी ॥ दो० — प्रेम मगन मनु जानि नृपु किर बिवेकु धिर धीर ।

बोलेड मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरां गेंभीर ॥२१५॥ कहहु नाथ सुंदर दोड बालक । मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक ॥

१ - [प्र०: नृत]। डि०, नृ०, च०: नृप।

ब्रश्नु जे निगम नेति कहि गावा। उमय वेष धरि की सोह आवा॥ सहज निराग रूप मनु मोरा। शकित होत जिमि चंद चकोरा॥ ता तें प्रमु पृद्धी सितेमाऊ। कहहु नाथ जिम करहु दुराऊ॥ इन्हिंह विलोकत अति अनुरागा। वरवस ब्रह्ममुखिह मन त्यागा॥ कह मुनि विहिस कहेहु नृप नीका। वचन तुम्हार न होइ अलीका॥ ये प्रिय सब हे जहाँ लिग प्रानी। मनु मुसुकाहिं रामु सुनि वानी॥ रघुकुल्वमिन दसरथ के जाए। मम हित लागि नरेस पठाए॥ दो०—रामु लखनु दोउ वंधु वर रूप सील वल धाम।

मल राखेड सबु साखि जगु जिते श्रेष्ठार संप्राम ।।२१६।।
मुनिर तव चरनरे देखि कह राऊ । किह न सकों निज पुन्य प्रमाऊ ।।
सुंदर स्थाम गौर दोड आता । आनंदह के आनंददाता ॥
इन्ह के प्रीति परसपर पावनि । किह न जाइ मन भाव मुहाविन ॥
सुनहु नाथ कह मुदित बिदेह । ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू ॥
पुनि पुनि प्रमुहि चितव नरनाह । पुलक गात उर अधिक उछाह ॥
मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू । चलेउ लवाइ नगर अवनीसू ॥
सुदर सदनु मुखद सब काला । तहाँ बामु लै दीन्ह मुआला ॥
करि पूजा सब बिधि सेवकाई । गएउ राउ गृह बिदा कराई ॥
दो० —रिषय सग रघुबंसमनि करि भोजनु बिश्राम् ।

मैठे प्रभु आता सहित दिवमु रहा मिर जामु ॥२१०॥ लघन हृदयं लालसा बिसेखी। जाइ जनकपुरु आइम्र देखी॥ प्रभु भन्न बहुरि मुनिहिं सकुचाहीं। प्रगट न कहिं मनिह मुसुकाहीं॥ राम अनुज मन की गति जानी। भगत बद्धलता हिम्र हुलसानी॥ परम बिनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुर अनुमासन पाई॥

१- प्रः तिते । डि०: प्र०। [ तु०: जीति ] । च०: प्र० [ (४) . जीति ] ।

२— [प्र०: सुनि ] । द्वि : सुनि । तृ०, चः दि० ।

२-- प्रि : चीरन । द्वि : चरन । तृ ०, च ०: डि ०।

नाथ लवनु पुरु देवन चहही। प्रमु मकोच डर प्रगट न कहरी।।
जी राउर आयमु मैं पाने। नगरु देखाइ तुरत ले आने।।
मुनि मुनीमु कह बचन सत्रीती। कस न राम तुम्ह राखहु नीती।।
धरम सेतु पालक तुम्ह नाना। प्रेम विकस सेवक सुख दाना।।
दो०--जाइ देखि आवहु नगरु सुख निधान दोउ भाइ।

करहु मुफल मन कं नयन सुर्। नदन देखाइ ॥२१८॥
सुनि पद कमल बंदि दोउ आता | चले लोक लोचन सुन दाला ॥
बालक बृद देखि अति सोभा । लगे संग लोचन मनु लोमा ॥
पीत बसन परिकर किट भाथा | चारु चाप सर सोहत हाथा ॥
तन अनुहरत सुचदन खींगे । स्थामल गौर मनोहर जोरी ॥
केहिर कघर बाहु विसाला । उर अति रुचिर नाग मिन माला ॥
सुमग शोन सरसीरुह लोचन । बदन मयंक ताप त्रय मोचन ॥
कानिह कनकफूल छनि देही । चिनवत चिनहि चोरि जनु लेहीं ॥
चितविन चारु मुकृटि बर बाँकी । तिलक रेख सोमा जनु चाँकी ॥
दो०-रुचिर चौतनी सुमग सिर मेचक कुंचित देस ।

नस्त सिख सुदर बंधु दोउ सोमा सकत सुदेस ॥२१६॥
देखन नगरु मृप सुत आप । समाचार पुरबासिन्ह फए ॥
धाप धाम काम सग त्यागी । मनहुँ रंक निधि लूटन लागी ॥
नि'लि सहज सुदर दोउ माई । होिंह सुखी लोचन फल पाई ॥
जुवती मवन महोलिन्ह लागी । निरखिंह राम रूप अनुगा ॥
कहिं परसपर बचन सप्रीती । सिखहिंह राम क्रम अनुगा ॥
सुर नर असुर नाग सुनि माहीं । सोमा असि कहुँ मुनिअति नाहीं ॥
बिष्नु चारिभुज विधि मुखचारी । विकट मेष मुखपंच पुगरी ॥
अपर देउ अस कोउ न आही । येह अबि सखी पटतरिअ जाही ॥
दो०—वय किसोर सुलमा सदन स्थाम गीर सुख धाम ।

अंग अग पर वारिश्विहिं कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥

कहहु सली श्रस को तनु घारी । जो न मोह येहु रूप निहारी ॥ को उ समेप बोली मृदु बानी । जो मै धुना सो मुनहु सयानी ॥ ए दोऊ दसरथ के ढोटा । बाल मरालिन्ह के कल जोटा ॥ मुन कौसिक मख के रखनरे । जिन्ह रन श्राजर निसाचर मारे ॥ स्थाम ग.त कत कज बिलोचन । जो मारी च सुमुज मदु मोचन ॥ कौसल्यामुन सो सुख खानी । नामु रामु घनु सायक पानी ॥ गीर किसोर बेषु बर कार्छे । कर सर चाप राम के पार्छे ॥ लिखननु नामु रामु लघु आता । सुनु सिख तासु सुमित्रा माता ॥ दो०—बिप कर्ज़ करि बघु दोउ मग मुनि बघु उधारि ।

श्राए देखन च प मख सुनि हरषीं सब नारि ॥२२१॥ देखि राम छिब कोउ एक कहई। जोगु जानिकिह येहु बरु श्रहई॥ जी सिल इन्हिंदें देख नरनाह। पन परिहिर हिंठ करें विवाह ॥ कोउ कह ए भूपांन पहिचाने। मुनि समेत सादर सनमाने॥ सिख परनु पनु राउ न तर्जई। विधि बस हिंठ श्रविवेकिह भर्जई।। कोउ कह जी भन्न श्रहे बिशाता। सब कहुँ सुनिश्र उचित फलदाता।। ती जानिकिह मिलिहि बरु पहू। नाहिन श्रालि इहाँ सदेह ॥ जो विधि बस श्रस बनै संजोगू। ती कृतकृत्य होइ सब लोगू॥ सिख हमरें श्रारित श्रित तातें। कबहुँक ए श्राविंदं येहिं नातें॥ दो०—नाहिंत हमकहुँ सुनह सिख इन्ह कर दरसनु दृरि।

येह सबदु तब होइ जब पुन्य पुराकृत मृरि ॥२२२॥ बोली अपर कहेहु सिख नीका। येहिं बिवाह अति हित सबहीं का ॥ कोउ कह संकर चाप कठोरा। ये स्यामल मृदु गात किसोरा॥ सबु असमंजस अहइ सयानी। येह सुनि अपर कहे मृदु बानी॥ सिखइ हकह कोउ को उअस कहहीं। बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं॥ परित जासु पद पंक्रज घूरी। तरी अहल्या कृत अप भूरी॥ सं कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरें। येह प्रतीति परिहरिय न मोरें॥

जेहिं बिरचि रचि सीय सँवारी। तेहि स्यामल बरु रचेउ बिचारी॥ तासु बचन सुनि सब हरणनीं। ऐसेइ होउ कहिं मृदु बानीं॥ दो०—हिश्रं हरपिंह बरषिं सुनन सुमुखि मुलोचिन बृदं।

जाहिं जह रै बधु दोछ तहँ तहं परमानर ॥२२३॥
पुग्पूरव दिस गे दोछ माई। जह धनु मस हित मूमि बनाई॥
श्रानि बिस्तार चारु गच ढारी। बिमल बेदिका रुचिर संवारी॥
चहुँ दिसि कंचन मंच बिसाला। रचे जहाँ बैठिहं महिपाला॥
तेहि पाछें सभीप चहुँ पासा। श्रमर मंच मंडली बिलासा॥
कछुक ऊँचि सब माँति सुहाई। बैठिहं नगर लोग जह जाई॥
तिन्हकें निकट बिसाल सुहाए। घवल धाम बहु बरन बनाए॥
जह बैठे देखिं सब नारी। जथाजोग निज कुल श्रमुहारी॥
पुर बालक किह किह मृदु बचना। सादर प्रमुहि देखाविं रचना॥
दो०—सब सिसु येहि भिसु प्रेम बस परिस मनोहर गान।

तन पुलकहिं श्रित हरप हिश्रं देखि देखि दो अगत ।।२२४॥ सिसु सब राम भेनवस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने॥ निज निज रुचि सव लेहिं बोलाई। सहित सनेह जाहिं दो अपई॥ रामु देखाविं श्रनुजहि रचना। कहि मृदु मधुर मनोहर बचना॥ लव निमेष महुँ भुवन निकाया। रचै जासु श्रनुसासन माया॥ मगिते हेतु सोई दीन स्थाला। चितवत चिकत घनुष मख साला॥ कौतुकु देखि चले गुर पाहीं। जानि बिलंबु त्रास मन माहीं॥ जासु त्रासु हर कहुँ हर होई। मजन प्रमाउ देखावत सोई॥ कहि बातें मृदु मधुर सुहाई। किए बिदा बालक बरिश्नाई॥ दो०—समय समेम बिनीत श्राति सकुव सहित दोड भाइ।

गुर पद पंक्रज नाइ सिर बैठे आयसु पाइ ॥२२५॥

१---प्रः जहां जहां हिं०, नृ०: प्र०। [च०: (६) (६ प्र) जहां जहां, (३) जहां जहां है

निसि प्रबेस मुनि श्रायेसु दीन्हा । सबहीं संघ्या बंदनु कीन्हा ॥ कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजिन जुग जाम सिरानी ॥ मुनिवर सयन कीन्हि तब जाई । लगे चरन चापन दोउ माई ॥ जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत बिबिध जप जोग बिरागी ॥ तेइ दोउ बधु प्रेम जनु जीते । गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ बार बार मुनि श्रज्ञा दीन्ही । रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही ॥ चापज चरन लघनु उर लाएँ । समय सप्रेम परम सचु पाएँ ॥ पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पौढ़े धिर उर पद जज्ञाता ॥ दो०—उठे लघनु निसि बिगत सुनि श्ररुर्नासला धुनि कान ।

गुर तें पहिलेहिं जगतपित जागे रामु सुजान ।।२२६।। सकल सौच किर जाइ नहाए । नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए ॥ समय जानि गुर आयेसु पाई । लेन प्रमून चले दोड माई ॥ मूप बागु बर देखेड जाई । जहं बसंत रितु रही लोमाई ॥ लागे बिटप मनोहर नाना । बरन बरन बर बेलि बिताना ॥ नव पल्लव फल सुमन सुहाए । निज संपित सुरह्म लजाए ॥ चातक कोकिल कीर चकोरा । कूजत बिहग नटत कल मोरा ॥ मध्य बाग सरु सोह सुहावा । मिन सोपान बिचित्र बनावा ॥ बिमल सिलालु सरसिज बहुरंगा । जल खग कूजत गुंजत भूंगा ॥ दो० — त्रागु तहागु बिलोकि प्रभु हरषे बंधु समेत ।

परम रम्य श्रारामु येहु जो रामिह मुख देत ॥२२०॥ चहुँ दिसि चितै पूँछि मालीगन। लगे लेन दल फूल मुदित मन ॥ तेहि श्रवसर सीता तहँ श्राई। गिरिजा पूजन जनि पठाई॥ सग सखीं सब मुभग सयानी। गाविह गीत मनोहर बानी॥ सर सभीप गिरिजागृहु सोहा। बरिन न जाइ देखि मनु मोहा॥

१—प्रवः कमल । [ िर, तृवः पदुम ] । चवः प्ररः [ (८) : पदुम ] ।

मज्जनु करि सर सिखन्ह समेता। गई मुदित मन गौरि निकेता।।
पूजा कीन्हि श्रिधिक श्रनुरागा। निज श्रनुरूप सुमग वरु माँगा।।
एक साली सिय संगु बिहाई। गई रही देखन फुलवाई।।
तेहिं दोउ बधु बिलोके जाई। प्रेम बिबस सीता पहि आई।।
दो०—तासु दसा देखी सिखन्ह पुलक गात जलु नयन।

कहु कारनु निज हरष कर पूछाईं सब मृदु बयन ॥२२८॥
देखन बागु कुँग्रर दुइ श्राए । बय किसोर सब माँति मुहाए ॥
स्याम गौर किमि कहौं बखानी । गिरा श्रनयन नयन बिनु बानी ॥
सुनि हरषीं सब सखीं सयानी । सिय हिश्रँ श्रति उतकठा जानी ॥
एक कहइ नृपसुन तेइ श्राली । सुने जे मुनि सँग श्राए कालो ॥
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी । कीन्हे स्वबस नगर नर नारी ॥
बरनत छिब जहँ तहँ सब लोगू । श्रविस देखिश्रहि देखन जोगू ॥
तासु बचन श्रति सियहि सोहाने । दरम लागि लोचन श्रद्धलाने ॥
चली श्रश्र करि प्रिय सिख सोई । प्रीति पुरातन लखै न कोई ॥
दो० — सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत ।

चित बिलोकित सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत ॥२२१॥ कंकन किंकिन नृपुर घुनि सुनि । कहत लघन सन रामु इदयँ गुनि ॥ मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा बिस्व बिजय कहुँ कीन्ही ॥ अस किंह फिरि चितए तेहि श्रोरा । सिय मुख सिस भए नयन चकोरा ॥ भए बिलोचन चारु श्रमंचल । मनहुँ सकुचि निमि तजे दगचल ॥ देखि सीय सोमा सुखु पावा । इदयँ सराहत बचनु न श्रावा ॥ जनु बिरंचि सब निज निपुनाई । बिरचि बिस्व कहुँ प्रगटि देखाई ॥ सुंदरता कहुँ सुंदर करई । छिब गृहुँ दीप सिखा जनु बरई ॥ सा उपमा किन रहे जुठारी । केहि पटतरी बिदेहकुमारी ॥

१-- प्रवः दुइ। [ डि०, तु०: शेख ]। च०: प्रव।

२-मः तेर । दि०: प्रः । [ तुः सोः ] । यः १४० [ (८) : ते ]।

दो० — सिय सोमा हिश्रॅं बरिन प्रमु श्रापिन दसा बिचारि ।

बोले सुचि मन श्रमुज सन बचन समय श्रमुहारि ॥२३०॥

तात जनकतनया येह सोई । धनुषजज्ञ जेहि कारन होई ॥

पूजन गौरि सखी लै श्राई । करत प्रकास फिरिहें फुलवाई ॥

जास्र बिलोकि श्रलौकिक सोमा । सहज पुनीत मोर मनु छोमा ॥

सो सबु कारनु जान बिधाता । फरकिं सुमद १ श्रम सुनु आता ॥

रघुवंसिन्ह कर सहज सुभाऊ । मनु कुपंय पगु घरै न काऊ ॥

मोहि श्रतिसय प्रनीति मन केरी । जेहिं सपनेहुँ परनारि न हेरी ॥

जिन्ह के लहिं न रिपु रन पीठी । निहं पावहिं परितिश्र मनु डीठी ॥

मंगन लहिं न जिन्ह के नाहीं । ते नरबर थोरे जग माहीं ॥

दो० — करत बतकही श्रमुज सन मनु सिय रूप लोमान ।

मुख सरोज मकरंद छवि करें मधुप इव पान ॥२३१॥ चितवित चिकित चहुँ दिसि सीता। कहँ गए नृपिकसोर मनु चिंता ॥ जहँ विलोक मृग सावक नयनी। जनु तहँ बिरस कमल सित श्रेनी॥ लता श्रोट तब सिलन्ह लखाए। स्यामल गौर किसोर मुहाए॥ देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जनु निज निधि पहिचाने॥ शके नयन रघुपित छवि देखें। पलकन्हिहूँ परिहरीं निमेखें॥ श्रिवक सनेह देह मै मोरी। सरद सिसिह जनु चितव चकोरी॥ लोचन मग रामिहं उर श्रानी। दीन्हे पलक कपाट सयानी॥ जब सिय सिलन्ह प्रेमबस जानी। कहिन सकहिं कछु मन सकुचानी॥

१---प्र०: सुभः । [ द्वि०, तृ०: सुमग ] । च०: प्र० ।

६—प्रः पार्माहे । द्विः प्रः [(४): लावि ि]। [तृः लावि ि]। चः प्रः [(८): लावि ि]।

४—प्र० : विता। द्वि० : प्र०। [ तृ० : बी.ा ]। च० : प्र० [ (५) . ची ग ]।

दो०-लता भवन तें पगट मे तेहि श्रवसर दोउ भाइ।

निकसे जनु जुग बिमल बिधु जनद पटल बिलगाइ ॥२३२॥
सोमा सींव सुभग दोउ बीरा। नील पीत जलजात सरीरा॥
मोर्ग्सर सिर सोइत नीकें। गुच्छ बीच बिच कुमुमकली कें॥
भाल तिलक अमिंबंदु सुहाए। अवन सुभग भूषन छिब छाए॥
बिकट भृकुटि कच घूँ घुरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे॥
चारु चिडुक नासिका क्ष्पोला। हास बिलास लेत मनु मोला॥
मुख छिब कहि न जाइ मोहि पाहीं। जो बिलोकि बहु काम लजाही॥
उर मनिमाल कंबु कल बीवा। काम फलम कर भुज बल सींवा॥
सुमन समेत बाम कर दोना। साँवर कुँ अर सखी सुठि लोना॥
दो ० —केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सील निधान।

देखि मानुकुल मूबनिह बिसरा सिखन्ह अपान ॥२३३॥ धरि धीरज एक आलि सयानी। सीता सन बोली गिह पानी॥ बहुरि गौरि कर घ्यानु करेडू। भूप किसोर देखि किन लेडू॥ सकुचि सीय तब नयन उघारे। सनमुख दोउ रघुसिंघ निहारे॥ नखसिख देखि राम कै सोमा। सुमिरि पिता पनु मनु अति छोमा॥ परवस सिखन्ह लखी जब सीता। मएउ गहरु सब कहिं समीता॥ पुनि धाउब एहि बेरिआँ काली। अस किह मन बिहसी एक आली॥ गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी। मएउ बिलबु मातुमय मानी॥ धरि बिह धीर राम उर आने। फिरी अपनपउ पितु बस जाने॥

१ - प्रव, दिव, तृव, चव: जलना [ (६) (६४) जनजाम ]।

र—प्रायः मोरपैव । द्विष्ः प्रायः (४) : कार्यपक्ष ] । [नुष्: कारापक्ष ] । चरः प्रायः प्रायः । (३) : कार्यपद्ध ] ।

३—प्रः गुच्छ बीच विव । [दि०, नृ०, : गुच्छे विच विच ]। च० : प्र० [(=) गुच्छे विच विच ]।

४---प्रं : वेश्यां । द्विर : प्ररु [ (३) वरिका, (४) (५) विश्विमा ] । [ नृरु : विरिक्या ] । चरु: प्ररु ।

५--प्र७ : फिरी अपनपड । [ द्वि० : फिरि आपनपड ] । नृ०, च० : प्र० ।

दों - देखन मिस मृग बिहग तरु फिरै बहोरि बहोरि।

निरसि निर्रास रघुबीर छवि बाढे प्रीति न थोरि ॥२३४॥ जानि कठिन सिव चाप विस्र्रति । चली राखि उर स्थामल म्रिति ॥ प्रमु जब जात जानकी जानी । सुस रनेह सोमा गुन श्वानी ॥ परम प्रेम मय मृदु मिस कीन्ही । चारु चित्त मीतीं शिलिख लीन्ही ॥ गईं मवानी मवन बहोरी । बिद चरन बोलीं कर जोरी ॥ जय जय गिरिवरराज किसोरी । जय महेस मुख चंद चकोरी ॥ जय गजबदन षडानन माता । जगत जननि दामिनि दुति गाता ॥ निहं तव आदि अत अवसाना । अमित प्रमाउ बेदु निहं जाना ॥ मव भव बिमव पराभव कारिनि । बिस्व बिमोहनि स्ववस बिहारिनि ॥ दो० — पति देवता स्रतीय महँ मातु प्रथम तव रेख ।

महिमा श्रमित न सकि कि सहस सारदा सेष ॥२३५॥ सेवत तोहि धुलम फल चारी । बरदायनी पुरारि पिश्रारी ॥ देिब पूजि पद कमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहिं धुलारे ॥ मोर मनोरथु जानहु नीकें । बसहु सदा उर पुर सबही कें ॥ कीन्हेउँ प्रगट न कारन तेहीं । श्रस कि चरन गहे पै बैदेहीं ॥ बिनय प्रेम बस मई भवानी । खसी माल मुरित मुसुकानी ॥ सादर सिय प्रसाद सिर घरेऊ । बोलीं गौरि हरष हिश्रँ मरेऊ६ ॥ सुनु सिय सत्य श्रसीस हमारी । पूजिहि मनकामना तुम्हारी ॥

१ प्रवः श्रुन । [हिवः के ] । नृव, पर्वः प्रव [ (प)ः कै ]।

२- प्र∘ः चिता सीता । [दिं०: चित्र सीतर] । तृ०, च०ः प्र० [(३) विचित्र सीतिः (२) ः चित्र सीतर]।

६— प्रव: अ।।[डिव, तृव: मध्य]। चव: प्रव।

४--- प्र : बरुशयनी पुरारि । द्वि : प्र । [ नृ ० : बरदायिनि त्रिपुरारि ] । च ० : प्र ० [ (=) : बरदायिनि त्रिपुरारि ] ।

५---प्रवः गहे । द्विवः प्रवः [तृवः गही ]। चवः प्रवः।

६—प्र०: भरेख । द्वि०, तृ०, च०: प्र० [ (६য়): मयख ] ।

नारद बचनु सदा धुचि साचा | सो बर मिलिहि जाहि मन राचा |। छं०-मनु जाहि राचेड मिलिहि सो बरु सहज सुंद्र साँवरो १ । करुनानिधान सुजान सील सनेह जानत रावरो १ ॥ येहि माँति गौरि श्रसीस धुनि सिय सहित हिश्र हरषीं श्रलीं । तुलसी मवानिहि पूजि पुनि पुनि सुदित मन मंदिर चलीं ॥ सो०-जानि गौरि श्रनुकूल सिय हिश्र हरषु न जाइ कहि ।

मंजुल मंगल मूल बाम श्रंग फरकन लगे ॥२३६॥ इत्याँ सराहत सीय लोनाई । गुर समीप गवने दोउ भाई ॥ रामु कहा सबु कौसिक पाहीं । सरल मुभाउ छुत्रा छल नाहीं ॥ मुफल पाइ मुनि पूजा कीन्ही । पुनि श्रसीस दुहुँ माइन्ह दीन्ही ॥ मुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे । राम लवन मुनि मए मुखारे ॥ किर भोजनु मुनिबर बिज्ञानी । लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ बिगत दिवसु गुर श्रायेसु पाई । सध्या करन चले दोउ माई ॥ प्राची दिसि ससि उपउ मुहावा । सियमुख सरिस देखि मुखु पावा ॥ बहुरि बिचार कीन्ह मन माही । सीय बदन सम हिमकर नाही ॥ दो०—जनम सिंधु पुनि बंधु बिखु दिन मलीन सक्तंकु ।

सिय मुख समता पाव किमि चदु बापुरो रंकु ॥२३०॥ घटै बढ़े बिरिहिन दुखदाई। प्रसे राहु निज संधिहिं पाई॥ कोक सोकप्रद पक्रज द्रोही। श्रत्रगुन बहुन चद्रमा तोही॥ बैदेही मुख पटतर दीन्हे। होइ दोषु बड़ श्रनुचिन कीन्हे॥ सिय मुखळ्ळा बिघुळ्याज बखानी। गुर पिर्ट चले निसा बिड़ जानी॥ किरि मुनि चरन सरोज प्रनामां। श्रायेष्ठ पाइ कीन्ह बिश्रामा॥ बिगत निसा रघुनायकु जागे। बघु बिलोकि कइन श्रस लागे॥ उपउ श्रुक्त श्रुवलोकहु ताता। पंकृज कोक लोक मुख दाता॥ बोले लखन जोरि जुग पानी। प्रमुप्रमाउ सूचक मृदु बानी॥

१—प्र०, द्वि०, तृ०, च० : ब्रसञ्चः सॉवरी रावनी, [(६क्र): ब्रसञ्जः सॉवरे,रावरे ]

दो०-श्ररुनोदय सकुचे कुमुद उहगन जोति मलीन l

जिम तुम्हार श्रागमन सुनि भए नृपित बलहीन ॥२३८॥
नृप सब नखत करिं उजिश्रारी । टारि न सकिं चाप तम भारी ॥
कमल कोक मधुकर खग नाना । हरिषे सकल निसा श्रवमाना ॥
ऐसेहिं प्रमु सब भगत तुम्हारे । हो इहिं हुटें धनुष सुखारे ॥
उएउ मानु बिनु श्रम तम नासा । दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥
रिव निज उदयब्याज रघुगया । प्रमु प्रतापु सब नृपन्ह देखाया ॥
तव मुज बल मिहमा उदघाटी । प्रगटी धनु विघटन परिपाटी ॥
वंधु बचन सुनि प्रमु मुसुकाने । होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥
नित्य किया करि गुर पिंड श्रप । चरन सरोज सुमग सिर नाप ॥
सतानदु तब जनक बोलाए । कौसिक मुनि पिंड तुरत पठाए ॥
जनक बिनय तिन्ह श्रानिर सुनाई । हरिषे बोलि लिए दोउ भाई ॥
दो०—सतानंद पद बंदि प्रमु बैठे गुर पिंड जाइ ।

चत्रहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ ॥२३१॥
सीय स्वयवरु देखिन्न जई। ईस्रु काहि घोँ देइ बड़ाई॥
लखन कहा जसभाजनु सोई। नाथ कृपा तव जापर होई॥
हरषे मुनि सब सुनि वर बानी। दीन्हि असीस सबिं सुखु मानी॥
पुनि मुनिबुंद समेत कृपाला। देखन चत्ते धनुष मख साला॥
रगम्मि श्राए दोउ माई। श्रिस सुधि सब पुरवासिन्ह पाई॥
चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुवान जरठर नरनारी॥
देखी जनक मीर मै मारी। सुचि सेवक सब लिए हँकारी॥
तुरत सकल लोगन्ह पहिं जाह्न। श्रासन उचित देहु सब काह्न॥
दो०—कहि मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारि।

उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥२४०॥

१— प्रः । इतः । इतः प्रान्ति । [ तृतः प्राः ] । च०ः हि० । ५— [ प्रः, इत्यः अटर् ] । तृत्, च०ः अट् [ (८) . जटः ] ।

राजकुँश्वर तेहि श्रवसर श्राए। मनहुँ मनोहरता तन छाए।।

गुन सागर नागर बर बीरा। सुंदर स्थामल गौर सरीरा।।

राज समाज जिराजत रूरे। उडगन महुँ जनु जुग बिधु पूरे॥

जिन्ह के रही भावना जैसी। प्रमु मूरति तिन्ह देखी तैनी॥

देखिंह भूप महा रनधीरा। मनहुँ बीर रस्र घरे सगैरा॥

ढरे कुटिल नृप प्रमुहि निहारी। मनहुँ भयानक मूरति भारी॥

रहे श्रमुर छलछोनिप बेषा। तिन्ह प्रमु प्रगट काल सम देखा॥

पुरवासिन्ह देखे दोउ भाई। नरमूषन लोचन सुखदाई॥

दो०—नारि बिलोकहिं हरिष हिश्राँ निज निज रुचि श्रमुरूप।

जनु सोहत सिंगार घरि मुरित परम अनूप ।। २४१।।
बिदुषन्ह प्रभु बिराटमय दीसा । बहु मुख कर पग लोवन सीसा ।।
जनक जाति अवलोकिहें कैसें । सजन सगे प्रिय लागहिं जैसें ।।
सिहत बिदेह बिलोकिहें रानी । सिसु सम प्रीति न जाइ रे बखानी ।।
जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा । सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा ।।
हरिमगतन्ह देखे दोउ आता । इष्टदेव इव सब सुख दाता ।।
रामहि चितव भाय वे जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया ।।
उर अनुभवति न किह सक सोऊ । कवन प्रकार कहै किव कोऊ ।।
पहिं विध रहा जाहि जस माऊ । तेहिं तस देखेउ कोसलराऊ ॥
दो०-राजत राज समाज महुँ कोसलराज किसोर ।

सुंदर स्यामल गौर तन बिस्न बिलोचन चोर ॥२४२॥ सहज मनोहर मूरति दोऊ । कोटि काम उपमा लघु सोऊ ॥ सरद चंद निंदक मुख नीके । नीरज नयन मावते जी के ॥

१-[ प्रव ! सागर ] । डिव : मागर नागर । ५०, चव : ६० ।

२-- प्र : जाति । दि० : जाह [ (५४) : जात ] । तृ०, च० : हि०।

३—प्र : भाव । द्वि : प्र [ (४) भाव ] । [ तृ o, भाव च o : प्र o ] (=) भाव ] ।

४-- प्रः बेहि । दि ः जहि । तु ० यहि । च ० : नृ ० [ (=) जि रि ] ।

चितविन चारु मार मनु हरनी। मावित हृद्यँ जात निहं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। चिबुक श्रघर सुंदर मृदु बोला। कुमुदबंधु कर निंदक हासा। मृकुटी बिकट मनोहर नासा।। माल बिसाल तिलक मालकाहीं। कच बिलोकि श्रालिश्रविल लजाहीं।। पीत चौतनी सिरन्हि सुहाई। कुसुमकली बिच बीच बनाई।। रेखें रुचिर कंबु कल श्रीवा। जनु त्रिमुवन सुषमा की सींवा।। दो०—कुंजर मनि कठ। कलित उरन्हि तुलसिका माल।

बृषम कंघ केहरि ठविन बलिनिघ बाहु बिसाल ॥२४३॥ किट तूनीर पीत पट बाँधे। कर सर धनुष बाम बर काँधे। पीत जज्ञ उपबीत मुहाए। नखिस सं मंजु महा छिब छाए॥ देखि लोग सब भए सुलारे। एकटक लोचन चलत न तारे१॥ हरषे जनकु देखि दोउ माई। मुनि ण्द कमल गहे तब जाई॥ किर बिनती निज कथा सुनाई। रंगश्चविन सब मुनिहि देखाई॥ जह जह जाहि कुँशर बर दोऊ। तह तह चिकत चितव सबु कोऊ॥ निज निज रुख रामिह सबु देखा। कोउ न जान कछु मरमु बिसेषा॥ मिल रचना मुनि नृप सन कहेऊ। राजा मुदित महा सुखु लहेऊ॥ दो०—सब मंचन्ह तैं मंचु एकु सुंदर बिसद बिसाल।

मुनि समेत दोउ बधु तहँ बैठारे महिपाल ॥२४४॥
प्रमुहि देखि सब नृप हिश्रँ हारे। जनु राकेस उदय मएँ तारे॥
श्रम प्रतीति सब के मन माही। राम चाप तोरब सक नाहीं॥
बिनु मंजेहु भवधनुषु विसाला। मेलिहि सीय राम उर माला॥
श्रम बिचारि गवनहु घर माई। जसु प्रतापु बलु तेजु गँवाई॥
बिहसे श्रपर मूप मुनि बानी। जे अबिबेक श्रध श्रमिमानी॥
तोरेहुँ धनुषु ब्याहु श्रवगाहा। बिनु तोरे को कुँश्रिर बिश्राहा॥

१---प्र : चलन न तारं। [द्वि : (३) (४) चलन न टारं, (५) (५म) टर्रे न टारे]। [नृ : टर्न न टारं]। च : प्र [ (५): टर्रे न टारे]।

एक बार कालहुँ किन होऊ। सिय हित समर जितब हम सोऊ॥ बेह सुनि अवर महिप मुसुकाने। घरमसील हरिभगत सयाने॥ सो०-सीय बित्राहबि राम गरबु दूरि करि नृपन्ह कोरे।

जीति को सक समाम दसरथ के रन बाँकुरे ॥२४५॥ व्यर्थ मरहु जिन गाल बजाई | मनमोदकिन्ह कि मूल बताई ॥ सिल हमार सिल एम पुनीता । जगदं वा जानहु जिल्ला सिल हमार सुनि परम पुनीता । जगदं वा जानहु जिल्ला सिल हमार सुनि परम पुनीता । मिर लो चन लि लेहु निहारी ॥ सुंदर सुलद सकल गुन रासी । ए दो उ बंधु संभु उर बासी ॥ सुधासमुद समीप विहाई । मृगजलु निरिल मरहु कत घाई ॥ करहु जाइ जा कहुँ जोइ मावा । हम तो श्राजु जनम फलु पावा ॥ स्नस कहि भन्ने मूप अनुरागे । रूप अनुप बिलोकन लागे ॥ देखिं सुर नम चढ़े बिमाना । वरषिं सुमन करिं कल गाना ॥ दो वान सुश्रवसर सीय तब पठई जनक बोलाइ ।

चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं लवाइ ॥२४६॥ सिय सोमा नहिं जाइ बलानी । जगदिवका रूप गुन खानी ॥ उपमा सकल मोहि लघु लागी । प्राकृत नारि श्रंग श्रनुरागीं ॥ सिय बरनिश्र तेइ४ उपमा देई । कुकिब कहाइ श्रजसु को लेई ॥ जों पटतिश्र तीश्र सम सीया । जग श्रास जुवित कहाँ कमनीया ॥ गिरा मुखर तन श्ररघ मवानी । रित श्रित दुखित श्रतनुपित जानी ॥ विष बारुनी बंधु प्रिय जेही । कहिश्र रमा सम किमि बैदेही ॥ जो श्रिब सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छपु सोई ॥

१—प्र०: व्यवर महिष । द्वि०: प्र०। [ तृतः प्रपर भ्र ] । २०: प्र०।

<sup>»—[</sup>प्र**ः के**]। डिल, तृल, चल: को।

३—प्रः बतार्रे । दिरः प्र० [(र): युतार्रे] । विरः बुहार्र् । विशः प्र० [(८): स जार्रे] ।

४—प्रः सिय वर्रानय तेहा द्विः प्रः [ तृः सीय नर्गन तेह]। चः प्रः प्रः [ (मः : अविह वर्गन वेहि ]।

सोमा रजु मंदरु सिंगारू । मथै पानि पंकज निज मारू ॥ दो०-एहि बिधि उपजै लच्छि जब सुंदरता सुल मूल ।

तद्पि सकोच समेत किब कहिं सीय समत्त ॥२४०॥
चली सग लै सबी सयानी। गावत गीत मनोहर बानी॥
सोह नवल तनु सुदर सारी। जगतजनि श्रतुलित छिब मारी॥
मूषन सकल सुदेस सहाए। श्रंग श्रंग रिच सिलन्ह बनाए॥
रंगमूमि जब सिय पगु घारी। देखि रूप मोहे नर नारी॥
हरिष सुरन्ह दूँदुमी बजाई। बरिष प्रस्त श्रपछरा गाई॥
पानि सरोज सोह जयमाला। श्रवचट चितए सकल सुश्राला॥
सीय चिकत चित रामिह चाहा। मए मोहबस सब नरनाहा॥
मुनि समीप देखे दोउ माई। लगे ललिक लोचन निषि पाई॥
दो० -गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि।

लागि श बिलोकन सिलन्ह तन रघुबीरिह उर आनि ॥२४८॥
राम रूपु अरु सिय छिब देखें । नरनारिन्ह परिहरीं निमेषें ॥
सोविह सकल कहत सकुवाहीं । विधि सन बिनय करिह मन माहीं ॥
हरु विधि बेगि जनक जड़ताई र्मित हमारि असि देहि छुहाई ॥
बिनु बिचार पनु तिज नरनाहू । सीय राम कर करे बिआहू ॥
अगु मल कहिहि माव सब काहू । हठ कीन्हें अतहुँ उर दाहू ॥
येहिं लालसाँ मगन सबु लोगू । बरु साँबरो जानकी जोगू ॥
तब बंदीजन जनक बोलाए । विरिदावली कहत चिल आए ॥
कह नृपु जाइ कहहु पन मोरा । चले माट हिअँ हरषु न थोरा ॥

१ - प्र०ः लागि। ६०ः प्र०। [तृ०ः लगी]। च०ः प्र०[(८)ः लगी]।

२—प्रः देशे, निमेषे । दिः प्रः [तृः देशी, निमेखी ]। चः प्रः [(न्)ः देशी, निमेखी ]।

३-प्र० ; इमारि । द्वि०, तृ० : प्र०, । च० : प्र० [ (६३): हमार] ।

दो - बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल |

पन बिदेह कर कहिं हम अजा उठाइ बिसाल ॥२४१॥
नृप भुज बलु बिधु सिवधनु राहू । गरुभ कठ'र बिदित सब काहू ॥
रावनु बानु महाभट भारे । देखि सरासन गविंह सिधारे ॥
सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा । राज समाज आजु जोइ तोरा ॥
त्रिभुवन जय समेत वैदेही । बिनिह बिचार बरै हिंठ तेही ॥
सुनि पन सकल मूप अभिलाषे । मटमानी अतिसय मन माषे ॥
परिकर बाँधि उठे अञ्जलाई । चते इष्टदेवन्ह सिर नाई ॥
तमिक तािक रितिक सिवधनु धरहीं । उठे न कोटि माँति बलु करहीं ॥
जिन्हक कछु बिचार मन माहीं । चाप समीप महीप न जाँहीं ॥
दो०—तमिक धरहिं धनु मूढ़ नृप उठै न चलिह लजाइ ।

मनहुँ पाइ सट बाहु बलु श्रिधिकु श्रिधिकु गरुश्राइ ।।२५०॥
भूप सहस दस एकिं बारा । लगे उठावन टरे न टारा ।।
हमै न संभु सरासनु कैसें । कामी बचनु सती मनु जैसें ॥
सब नृप मए जोगु उपहासी । जैसें बिनु बिराम संन्यासी ॥
कीरति बिजय बीरता मारी । चले चाप कर बरबस हारी ॥
श्रीहत मए हारि हिश्रँ राजा । बैठे निज निज जाइ समाजा ॥
नृपन्ह बिलोकि जनकु श्रवुलाने । बोले बचन रोष जनु साने ॥
दीप दीप के मूपित नाना । श्राए सुनि हम जो पनु ठाना ॥
देव दनुज धरि मनुज सरीरा । बिपुल बीर श्राए रनधीरा ॥
दो०—कुँश्रिर मनोहर बिजय बिहु कीरित श्रांत कमनीय ।

पार्वानहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ॥२५१॥ कहहु काहि येहु लाभु न भावा । काहुँ न संकर चापु चढ़ावा ॥ रही चढ़ाउब तोरब माई । तिलु मिरं मूमि न सके छड़ाई२॥

१—प्रः नाकि । द्विः प्रः। [तृ०तमिकि ]। च०ः प्र० [(८)ः नमिकि ]।

२---प्र०: सके खडाई। दि०: प्र० [(४) (५) (५आ): मकेल खडाई]। नृ०, च०: प्र० [(६):सके लठाई, (५) काडुं खड़ाई]।

अब जिन कोउ मासै मट मानी | बीर बिहीन मही मैं जानी ||
तजह आस निज निज गृहँ जाहू | लिखा न बिघ बैदेहि बिबाहू ||
सुकृतु जाइ जो पनु परिहरकें | कुँआरि कुँआरि रही का करकें ||
जो जनतेउँ बिनु मट मुवि माई | ती पन करि होतेउँ न हँसाई ||
जनक बचन सुनि सब नर नारी | देखि जानिकहि मए दुसारी ||
मासे लघनु कृटिल में मोहैं | रदपट फरकत नयन रिसीहैं ||
दो० – कहि न सकत रघुबीर हर लगे बचन जनु बान |

नाइ राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान ।।२५२।। रघुवसिन्ह महुँ जहँ कोउ होई । तेहिं समाज श्रम कहै न कोई ।। कहीं जनक जिस श्रनुचित बानी । विद्यमान रघुकुल मिन जानी ।। धुनहु भानुकुल पंकज मानू । कहीं सुमाउ न कछु श्रमिमानू ।। जों तुम्हारि श्रनुसासन पानों । कंदुक इव ब्रह्मांड उठानों ।। काचे घट जिमि डारी फोरी । सकों मेरु मूलक जिमि तोरी ।। तव प्रताप महिमा मगवाना । कोर बापुरो पिनाकु पुराना ।। नाथ जानि श्रस श्रायेस होऊ । कौतुक करों विलोकिश्र सोठ ।। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो । जोजन सत प्रमान ले धावों ।। दो० —तोरी छन्नकदंड जिमि तव प्रताप बल नाथ ।

जो न करों प्रमु पद सपथ कर न घरों घनु भाथ ॥२५३॥ लपन सकोप बचन जब विले । हगमगानि महि दिग्गज होले ॥ सकल लोक सब मूप हेराने । सिय हिश्रॅं,हरषु जनकु सकुचाने ॥ गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं । मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ सयनहिं रघुपति लषनु नेवारे । प्रेम समेत निकट बैठारे ॥

१-- प्रव: जिभि । [द्विव: इव ] । नृव, चव: प्रव [ (८): इव ] ।

का]।

३--- प्रव: जब। द्वि०, तृ०, च०: प्र० [ (६४) : जे]।

बिस्वामित्र समय सुभ जानी | बोले श्रति सनेहमय बानी || उठहु गम भंजहु भत्र चापा | मेटहु तात जनक परितापा || सुनि गुर बचन चरन सिर नावा | हरपु बिषादु न कछु उर श्रावा || ठाढ़े भए उठि सहज सुभाएँ । ठवनि जुवा मृगराजु लजाएँ || दो०—उदित उदयगिरि मंच पर रघुमर बाल पतंग |

बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन मृंग ॥२५॥ नृपन्ह केरि श्रासा निसि नासी । बचन नखत श्रवली न प्रकासी ॥ मानी महिप कृमुद सकुवाने । कपटी मूप उल्कृ लुकाने ॥ भए बिसोक कोक मुनि देवा । बरिसिहं सुमन जनाबहिं सेवा ॥ गुर पद बंदि सहित श्रनुरागा । राम मुनिन्ह सन श्रायेमु मांगा ॥ सहर्जाहं चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु बर कृंजर गामी ॥ चलत राम सब पुर नर नारी । पुलक पूरि तन मए मुखारी ॥ बंदि पितर सुर सुकृत सँमारे । जों कछु पुन्य प्रमाउ हमारे ॥ तो सिवधनु मृनाल की नाई । तोरहुँ रामु गनेस गोसाई ॥ दो०—रामहिं प्रेम समेत लिख सिखन्ह समीप बोलाइ ।

सीता मातुं सनेह बस बचन कहै बिलखाइ। २५५॥ सिल सब कीतुकु देख़िनहारे। जेउ कहावत हितू हमारे॥ कोउ न बुम्ताइ कहै नृप पाहीं। ये,बालक श्रसि हठ मिल नाहीं॥ रावन बान छुन्ना निहं चापा। हारे सकल मूप किर दापा॥ सो धनु राजकुँवर कर देही। बाल मराल कि मंदर लेहीं॥ मूप सयानप सकल सिरानी। सिलिबिधिगितिक छुजाित नजानी॥ बोली चतुर सखीं मृदु बानी। तेजवंत लघु गनिश्च न रानी॥

१--प्रवः सुमार्षे । दिवः प्रव। [ तृवः सुहार ] चवः प्रव। [ (६)ः सु. वि]।

२-- प्र०: सुर । द्वि०, तृ०, च०: प्र० [ (६व्र): सब ] ।

३— प्र ः असि । [द्वि ः अस ] । तृ ः प्र । [च ः प्रस ] ।

४—प्र०: ककु बाति । [ दि०: ककु बाइ ] । तृ०, च०; प्र० [ (६ म्र) ; कि जाति] ।

कहँ कुंभज कहँ सिंधु श्रपारा । सोखेउ सुजसु सक्त संसारा ॥ रिवमंडल देखत लघु लागा । उदयँ तासु तिभुवन तम भागा ॥ दो०—मंत्र परम लघु जासु वस विधि हरि हर सुर सर्व ।

महा मत्त गजराज कहुँ बस कर श्रंकुस खर्ब ॥२५६॥ काम कुछुम घनु सायक लीन्हे । सकल मुवन श्रपने बस कीन्हे ॥ देबि तिज्ञ संसउ श्रस जानी । मंजब धनुषु राम छनु रानी ॥ सखी बचन छुनि मै परतीती । मिटा बिषादु बढ़ी श्रति १ प्रीती ॥ तब रामिह बिलोकि बैदेही । समय हृद्य बिनवित जेहि तेही ॥ मनहीं मन मनाव श्रकुलानी । होहु प्रसन्न महेस मवानी ॥ करहु सुफल श्रापिन सेवकाई । करि हितु हरहु चाप गरु शाई ॥ गननायक बरदायक देवा । श्राजु लगें कीन्हिउँ तुश्र ३ सेवा॥ बार बार बिनती छुनि मोरी । करहु चाप गुरुता श्रति थोरी ॥ दो०—देखि देखि रघुबीर तन छुर मनाव धरि धीर ।

भरे विज्ञोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर ॥२५७॥ नीकें निरित्त नयन मिर सोमा। पितु पनु छुमिरि बहुरि मनु बोमा॥ श्रहह तात दारुनि हठ ठानी। समुम्तत निहं कछु लामु न हानी॥ सचिव समय सिख देइ न कोई। बुध समाज बड़ अनुचित होई॥ कहँ धनु कुलिसहुँ चाहि कठोरा। कहँ स्थामल मृदु गात किसोरा॥ विधि केहि भाँति ध्यौं उर धीरा। सिरिस छुमन कन वेधि हीरा॥ सकल समा कै मित मै मोरी। श्रव मोहि संमुचाप गित तोरी॥ निज्ञ जड़ता लोगन्ह पर डारी। होहि हरु प्र रष्टुपितिह निहारी॥ श्रव परिताप सीय मन माही। लव निमेष जुग सय सम जाहीं॥

१---प्रः बढी ऋति । [द्वि०: (३) (४) (४) मर्दमन, (५६) सई ऋति] । नृ०,च०:प्र०। २---प्र०:की वेखः । द्वि०:की न्हिचः [(५):की न्हेखः]। नृ०,च०: द्वि०[(२): की न्हतवी।

**३—प्र०: तुम्र। द्वि०: प्र०[ (४): तव ]। तृ०, च०: प्र०[: (५) नव**]।

४--- प्रवः सय । [द्विव, तुवः सत ]। चवः प्रवः [(८)ः सम ]

दो०-प्रमुहि चितै पुनि चितव र महि राजत लोचन लोल।

खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधुमडल डोल ॥२५८॥
गिरा श्रलिनि मुख पंक्रज रोकी । प्रगट न लाज निसा श्रवलोकी ॥
लोचन जलु रह लोचन कोना । जैसें पग्म कृपन कर सोना ॥
सकुची ब्याकुलता बिंड जानी । घरि घीरजु प्रतीति उर श्रानी ॥
तन मन बचन मोर पनु साचा । रघुपति पद सरोज चितुर राचा ॥
तौ मगवानु सकल उर बासी । करिहिं मोहिं रघुवर कै दासी ॥
जीह कें जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलें न कछु संदेहू ॥
प्रमु तन चितै प्रेम पनु ठाना । कृपानिधान रामु सबु जाना ॥
सियहि बिलोकि तकें उधनु कैसें । चितव गरुरु लघु ब्यालिह जैसें ॥
दो० – लघन लखें उरधुबंस मिन ताकें इर को दुड़ ।

पुलिक गात् बोले बचन चरन चापि त्रह्मंडु ॥२५६॥ दिसि कृंजरहु कमठ श्रहि कोला । घरहु घरनि घरि घीर न डोला ॥ रामु चहिं संकर घनु तोरा । होहु सजग मुनि श्रायेमु मोरा ॥ चाप समीप रामु जब श्राए । नर नारिन्ह मुर मुक्तन मनाए ॥ सब कर संसड श्रह श्रज्ञानू । मंद महीपन्ह कर श्रमिमानू ॥ भृगुपति केरि गरब गहत्राई । मुर मुनिबरन्ह केरि कदराई ॥ सिय कर सोचु जनक पिछतावा । रानिन्ह कर दाहन दुस दावा ॥ संमु चाप बड़ बोहितु पाई । चड़े जाइ सब संगु बनाई ॥ राम बाहु बल सिंघु अपारू । चहत पाह नहिं कोड कड़हारू ॥ दो०—राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि ।

चितई सीय कृपायतन जानी विकल विसेपि ॥२६०॥

१—प्रवः चितः पुनि चित्रयः। | डिवः थितव गुनि चित्रवः ।। गृष्, यवः प्रवः।

२— प्रः चितु । डि०: प्र० [ (४) (५) (५य)ः सन् ] । तृ०: मन् ] । २०: प० [ (८)ः सन् ] ।

१----प्रः गरुरु । द्विरः प्ररु [(४) (५) (५म) : गरुड । निरु गरुट] । चरुः प्ररु [(५) : गरुड] ।

देली बिपुल विकल श्वेरेही। निर्मिष विहात कलप सम तेही। ।

तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा। मुएँ करें का सुधा तड़ागा। ।

कार बरषा सब श्वेष सुलाने। समय चुकें पुनि का पिछताने। ।

श्रम जिश्रें जानि जानकी देली। प्रमु पुलके लिख प्रीति विसेषी। ।

गुरिह प्रनामु मनिहं मन कीन्हा। श्रिति लाघवँ उठाइ धनु लीन्हा। ।

दमकें उदामिनि जिमि जब लएक। पुनि नम धनु भंडल सम भएक। ।

लेत चढ़ावत खैंचत गाढें। काहुँ न लखा देल सबु ठाड़ें। ।

तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। मरें अनुवन धुनि घोर कठोरा।।

छं ० — मरे अनुवन घोर कठोर रव रिंब बाजि तिज मारगु चले। ।

चिकरिहं दिग्गज डोल मिह श्रिह कोल करम कलमले।।

चिकरहिं दिगाज डोल महि श्रहि कोल कूरम कलमले ॥
सुरःश्रम्धर मुनि कर कान दीन्हें सकन विकल विचारहीं ।
कोदड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहीं ॥
सो०—संकर चापु जहाजुसागरु रघुवर बाहु बलु।

बूह सो४ सकल समाजु चढ़ा<sup>भ</sup> जो प्रथमहि मोह बस ॥२६१॥ प्रभु दोउ चाप खंड मिह डारे। देखि लोग सब मए झुलारे॥ कौसिकरूप पयोनिश्व पावन। प्रेम बारि श्रवगाह सुहावन॥ रामरूप राकेसु निहारी। बढ़त बीचि पुलकाविल भारी॥ बाजे नम गहगहे निसाना। देख्य नाचिह करि गाना॥ ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुहि प्रसंसिह देहिं श्रसीसा॥ बिरसिहं सुमन रंग बहु माला। गाविहं किन्नर गीत रसाला॥ रही मुवन मिर जय जय बानी। घनुष मंग धुनि जात न जानी॥

१-- प्रव: विपुत्त विवान । [ढि०: विवात स्रतिहि ]। नृ०, च०: प्रव।

२— [प्रवः को ]। हि०, गृ०, च०: का।

३—प्र०: सन। ६०: प्र० [ (५): जब ]। [तृ०: जब ]। च०: प्र० [ (ឝ): जी ]।

४--- प्रः बृड सो। [दिः : (३) (४) बृडा, (५) बृडे, (५ प्र) बृडेख ]। [नृः बृडे ]। चः [(प्र): बृढे ]।

५—प्रवः नढ़ा । दिवः प्रव [(४) चढ़े,(५५)चढ़ेड]। [तृवः चढ़े]। चवः प्रव[(६)(५): चढ़ेवा।

मुदित कहिं बहेँ तहँ नर नारी । मंजेउ राम संमुधनु भारी ॥ दो - बंदी मागध सूत गन बिरिद बदहिं मनिधीर ।

करहिं निद्याविर लोग सब हय गय घन मिन चीर ॥२६२॥
माँभि मृदंग संख सहनाई | मेरि ढोल दुंदुभी सुहाई ॥
बाजिह बहु बाजिने सुहाए । जह तह जुवितिन्ह मंगल गाए ॥
सिखन्ह सिहत हरषीं सबर रानी । सूखन धानु परा जनु पानी ॥
जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई । पैरत थकें थाह जनु पाई ॥
श्रीहत भए भूप धनु टूटें । जैसे दिवस दीप छिब छूटें ॥
सीय सुखहि बरिन केहि माँती । जनु चातकी पाइ जनु स्वाती ॥
रामिह लखनु बिलोकत कैसें । सिसिह चकोर किसोरकु जैसें ॥
सतानंद तब श्रायेस दीन्हारे । सीता गमनु राम पिहं कीन्हारे ॥
दो० — संग सखीं संदरि चत्रर गाविं मंगलचार ।

गवनी बाल मराल गित सुषमा श्रंग श्रपार ॥२६३॥ सिलन्ह मध्य सिय सोहित कैसी। छिब गन मध्य महाछिब जैसी॥ कर सरोज जयमाल सुहाई। बिस्व बिजय सोमा जेहि छाई॥ तन सकोचु मन परम उछाहू। गूढ़ प्रेमु लिख परै न काहू॥ जाइ समीप राम छिब देखी। रहि जनु कुँ श्रिर चित्र श्रवरेखी॥ चतुर सखी लिख कहा बुम्ताई। पिहरावहु जयमाल महाई॥ सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम बिबस पिहराइ न जाई॥ सोहत जनु जुग जलज सनाला। सिसिह समीत देत जयमाला॥ सोविह छिब श्रवलोकि सहेली। सिय जयमाल राम उर मेली॥ सो०—रखबर उर जयमाल देखि देव बरिसिह सुमन।

सकुचे सकल मुत्राल जनु बिलोकि रिब कुमुद गन ॥२६४॥

१-मः दुंदुमी सुहारं । दि० : प्र०। [नृ० : दुंदमी बनारं ]। च० : प्र०।

२-- प्रवः अति। दि०, तृ०: प्रव। च०: सव।

पुर श्रारु ब्योम बाजने बाजे। स्वल मए मिलन साधु सब राजे? ॥ धुर किलर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहिं श्रासीसा ॥ नाचिहं गाविहं बिबुध बधूटी। बार बार कुमुमांजिल छूटी ॥ जह तह बिप्र बेद धुमि करहीं। बरी विरिदाबिल उच्चरहीं।। मिह पातालु नाकु के जसु ब्यापा। राम बरी सिय मंजेड चापा।। करहिं श्रारती पुर नर नारी। देहिं निकाबरि बिच बिसारी॥ सोहति सीय राम के जोरी। छिब सिंगारु मनहुँ एक ठोरी॥ सबीं कहिंद प्रमु पद गहु सीता। करित न चरन परस श्रात मीता॥ दो०-गौतम तिश्र गित सुरित किरी निहं परसित पग पानि।

मन बिह्से रघुबसमिन प्रीति श्रालौकिक जानि ॥२६५॥ तब सिय देखि मूप श्रमिलाषे । कूर कपूत मूढ़ मन माषे ॥ उठि उठि पहिरि सनाह श्रमागे । जहँ तहँ गाल बजावन लागे ॥ लेहु खड़ाइ सीय कह कोऊ । घरि बाँघहु नृप बालक दोऊ ॥ तोरें धनुषु चाँड़ नहिं सरई । जीवत हमिहं कुँ प्रीर को बरई ॥ जी बिदेहु कछु करें सहाई । जीतहु समर सहित दो उमाई ॥ साधु मूप बोले सुनि बानी । राज समाजहि लाज लजानी ॥ बलु प्रतापु बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ सोइ स्रता कि श्रव कहुँ पाई । श्रसि बुधि तौ बिधि मुहुँ मिस लाई ॥ दो ० —देखहु रामहि नयन भरि तिज इरषा मद् कोडुं ॥

लषन रोषु पावकु प्रबलु जानि सलम जिन होहु।।२६६॥ बैनतेय बलि जिमि चह कागू। जिमिसपु६ चहहिनागऋरिमागू॥

१--- प्र०: राजे । द्वि०: प्र०।[ तृ०: गाजे ] । च०: प्र० [(८): गाजे ] ।

२--प्रव : कुसुनाजलि । [हिव : कुसुनावालि] । नृव : प्रव । च व: प्रव [(र): कुसुनावित]

३-- प्रव : नाक । [द्विव: ब्योस ] । तुर, : प्रव चव : प्रव [ (८): नम मह ] ।

४-- प्रव: सोवि । दिव: प्रव। [ तृव: सोवत ] । चव: प्रव।

५-- प्रः कोडु । [ द्वि०, तृ०: मोडु ] । च०: प्र०: [ (८). मोडु ] ।

६--प्र० : सम्र [ (२): सिम्र ]। द्वि०, नृ०, च० : प्र० ।

जिमि चह कुसल अकारन कोही । सब सपदा चहै सिव द्रोही ॥
लोभलोलुप कल र कीरित चहई । अकलकता कि कामी लहई ॥
हिर पद बिमुख परां गितर चाहा । तस तुम्हार लालचु नरनाहा ॥
कोलाहलु सुनि सीय सकानी । सली लेबाइ गईं जहं रानी ॥
राम मुमाय चले गुर पाहीं । सिथ सनेहु बरनत मन माहीं ॥
रानिन्ह सहित सोच बस सीया । अब घों बिधिह काह करनीया ॥
सूप बचन सुनि इत उत तकहीं । लषनु राम हर बेलि न सकही ॥
दो ० — अकन नयन भृकृटी कुटिल चिनवत नृपन्ह सकोप ।

मनहुँ मत्त गज गन निग्सि सिंध किसोरहि वोष ॥२६७॥ सरमर देखि विकल पुर नारीं । सब मिलि देहिं महीपन्ह गारीं ॥ तेहि अवसर धुनि सिवधनु मंगा। आउप भृगुकृत कमत पतंगा॥ देखि महीप सकल सकुचाने। बाज भाष्ट जनु लग लुकाने॥ गीर सरीर मृति भिला आजा। भाल विसाल त्रिपुंड विराजा॥ सीस जटा सिस बदनु छुहावा। रिस बस कछुक अरुन होइ आवा॥ मृकृटी कृटिल नयन रिसप राते। सहजहुँ चितवत मनहुँ रिसाते॥ वृषम कंघ उर बाहु विसाला। चारु जनेउ माल मृगवाला॥ किट मुनिवसन तून दुइ बाँघे। धनु सर कर कुठार कल काँघे॥ दों०—सांत वेषु करनी कठिन वरिन न जाइ सद्यप।

धरि मुनि तनु जनु बीर रसु आएउ जहँ सब म्प ॥२६८॥

१—प्रः लोसलोक्चप कल । [ि०, नृ०: लोमी लोक्चप]। च०:प्र० (१): लोमी लोक्चप]।

२—प्रः परा गि । [दि०: सुन्ति जिमि]। [तृ०: प्र.म गिनि]। चि०: (६ व्र) परम गित, (क) परम पद]।

३---प्र**ः किसोरहि । द्वि०, 7०, च० : प्र० [ (६**व): किसोर**ह** ] ।

४-- प्र० : पुर नारी । [दि०, नृ० : नर नारी ] । च० : प्र० [ (न) : नर नारी ।

५-- प्रः रिस । [द्विः रिसि ] । ए०: प्र०। [च०: रिसि ]।

६—प्रo : प्रनेउ माल। दि० : प्रo [(३) (४) (७): जनैक कटि]। नृo, च० : प्रo।

देखत भृगुपित बेखु कराला। उठे सकत्त भय विकल भुष्राला।।
पितु समेत किह किह निज नामा। लगे करन सब दंड प्रनामा।।
जेहि सुभाय वितवहि हितु जानी। सो जानै जनु श्राइ खुटानी।।
जनक बहोरि श्राइ सिरु नावा। सीय बोलाह प्रनामु करावा।।
श्रासिष दीन्हि सखी हरषानीं। निज समाज लै गई सयानीं।।
बिस्वामित्र मिले पुनि श्राई। पद सरोज मेले दोउ माई॥
रामु लषनु दसरथ के ढोटा। दीन्हि श्रसीस देखि मल जोटा।।
रामिह चितै रहे थिक लोचन। रूपु श्रापर मार मद मोचन॥
दो०—बहरि बिलोकि बिदेह सन कहह काह श्राति भीर।

पूँ खत जानि श्रजान जिमि ब्यापेड कीपु सरीर ।।२६१।।
समाचार किह जनक सुनाए । जेहि कारन महीप सब श्राए ।।
सुनत बचन फिरिर श्रमत निहारे । देखे चाप खड महि डारे ॥
श्रित रिस बोले बचन कठोता । कहु जड़ जनक धनुष केँ वित्रोरा ॥
बीग देखाड मृद्ध न त श्राजू । उलटों महि जहँ लिगि तव राजू ॥
श्रित डरू उतरु देत नृप नाहीं । कुटिल मृप हरषे मन माहीं ॥
सुर मुनि नाग नगर नर नारी । सोचिह सकत त्रास उर मारी ॥
मन पांछताति सीय महतारी । विधि श्रम सवँरी मत बिगारी ॥
मृगुपित कर सुमाउ सुनि सीता । अर्थ निनेप कलप सम बीता ॥
दो० – समय बिलोके लोग सम जानि जानकी मीरू ।

हृद्यं न हरषु विवाद कछु बोले श्री रघुवीरु ॥२७०॥ नाथ संमु धनु भजनिहारा । होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥

१--प्र०: भार। दि०: प्र०[(): ग्रायु]। च०: प्र०।

२---प्र०: फिरि। द्वि०: प्र०। [ तृ०: तब ]। च०: प्र०।

३-- प्र० : सै। द्वि० : प्र० [(न्थ्र): केहि]। [तृ० : को ] । च० : प्र० [ (८): केहि ]।

४--[प्र0: लिं ]। डि०, तृ०, च०: लिंग।

५-- प०: त्रव संबरो । द्वि०: प्र० [ (३) (४) (५): सॅवरी सब] । तृ०, च०: प्र० ।

आयेस काह कहित्र किन मोही । सुनि रिसाइ बोले सुनि कोही ॥ सेवकु सो जो करें सेवकाई । अरि करनी करि करिश्र लराई ॥ सुनहु राम जेहिं सिव धनु तोरा । सहसवाहु सम सो रिपु मोरा ॥ सो बिलगाउ बिहाइ समाजा । न त मारे जैहिंह सब राजा ॥ सुनि सुनि बचन लखनु सुसुकाने । बेले परसुघरिह अपमाने ॥ बहु धनुहीं तोरीं लरिकाई । कवहुँ नश्रसि रिसकीन्हि बोसाई ॥ येहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाइ कह भूगुकुलकेतू ॥ दो०—रे नृष बालक काल बस बोलत तोहि न सँमार ।

घनुही सम निपुरारि धनु बिदित सकल संसार ॥२०१॥ लखन कहा हाँसि हमरें जाना । सुनहु देव सब घनुष समाना ॥ का खित लामु जून धनु तोरें । देखा राम नएर कें मोरें ॥ खुवत टूट रघुपतिहु न दोसू । मुनि बिनु काज करिम्र कत रोसू ॥ बोले चितै परसु की स्रोरा । रे सठ सुनेहि सुमाउ न मोरा ॥ बालकु बोलि बर्घों निर्ह तोही । केवल मुनि बढ़ जानिहरें मोही ॥ बाल ब्रह्म बारी स्रिति कोही । बिस्व बिदित खित्रय कुल दोही ॥ मुज बल मूमि मूप बिनु दीन्ही । बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ सहसबाहु मुज छेरनिहारा । परसु बिलोकु महीप कुमारा ॥ दो०--मातु पितिह जिन सोच बस करिस महीप किसोर ।

गर्भन्ह के श्रम्भ दलन परसु मोर श्रितिघोर ॥२७२॥ विहसि लखनु बोले मृदु बानी । श्रहो सुनीसु महा भटमानी ॥ पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू । बहुत उड़ावन फूँकि पहारू ॥

१---प्रवःतुम्ह।द्विवः प्रव। तृवः मसि। चवः तृव।

२--प्र० : नए । द्वि० : प्र० [ (५%): नयन ] । तु०; च० : प्र० [ (६%): नयन ] ।

३—प्र० : जानहि । दि० : प्र० [ (५): जानेहि ] । तु०, च० : प्र० [ (५): जानेसि ] ।

४-- प्र : करसि । [ दि : करि ] । तृ ०, च । प्र ०।

४-- प्र०: सहीस । दि०: सहीप । नृ०, च०: दि० [(५): न सूर]।

इहाँ कुम्हड़बितिया कोउ नाहीं । जे तरजनी देखि मिर जाहीं ॥ देखि कुठारु सरासन बाना । मैं कछु कहा सहित अभिमाना ॥ मृगुकुल समुिक जिनेड बिलोकी । जो कछु कहहु सहीं रिस रोकी ॥ सुर मिहसुर हरिजन अरु गाई । हमरें कुल इन्ह पर न सुराई ॥ बचें पापु अपकीरित हारें । मारतहूँ पाँ पिर म तुम्हारें ॥ कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा । ज्यर्थ घरहु घनु बान कुठारा ॥ दो०—जो बिलोकि अनुचित कहेउँ छमहु महा सुनि धीर ।

सुनि सर्षेष भृगुबंस मिन बोले गिरा गँमीर ॥२७३॥ कौसिक सुनहु मंद येहु बालकु । कुटिल काल बस निज कुलघालकु ॥ भानु बंस राकेस कलंकू । निपट निरंकुसु अबुधु असकू ॥ काल कवलु होइहि छन माहीं । कहीं पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ तुम्ह हटकहु जों चहहु उबारा । किह प्रनापु बजु रोषु हमारा ॥ लघन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा । तुम्हिं अख्त को बरने पारा ॥ अपने मुख तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ निहं संतोषु ती पुनि कछु कहहू । जिन रिस रोकि दुसह दुख सहहू ॥ बीरजती तुम्ह धीर अखोमा । गारी देत न पावहु सोमा ॥ दो०—सूर समर करनी करिंद किह न जनाविह आपु ।

विद्यमान रन पाइ रिपु कायर करहिं प्रलापुर ।।२७१।।
तुम्ह ती कालु हाँक जनु लावा । बार बार मोहि लागि बोलावा ।।
सुनत लखन के बचन कठोरा । परस्र सुघारि घरेउ कर घोरा ।।
अब जिन देइ दोस्र मोहि लोगू। कटुबादी बालकु बघ जोगू ।।
बाल बिलोकि बहुत मै बाँचा । अब येहु मरिनहार मा साँचा ॥
कौसिक कहा छिमिश्र अपराघू। बाल दोप गुन गनिह न साघू॥

१— प्रवः कर्राह्म प्रजार्गा द्विष्ठ, तृष्ठ, चण्प्रपः [ (६४४)ः कथि प्रतार्गु]।

कर श्रुठार मैं श्राकरून शोही। श्रामं श्रापराधी गुर दोही॥ उतर देत आड़ों बिनु मारें। केवल श्रीसिक सील तुम्हारें॥ न त पहि काटि कुठार कठोरें। गुरिह उरिन होतेउँ श्रम थारें॥ दो०—गाधिमूनु श्रे कह हृद्यं हैंसि मुनिहि हरिश्राहर सूमा।

श्रयमय खाँड प न कलमय श्रजहुँ न बूक्त श्रव्यक्त ।।२०५॥ कहेउ ललन मुनि सीलु तुम्हारा । को निहं जान बिदित संसारा ।। माता पितिह उरिन भए नीकों । गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी को ।। सो जनु हमरेहिं माथें काड़ा । दिन चिन गएउ ज्याज बहु बाढ़ा ॥ श्रव श्रानिश्र ज्यवहरिश्रा बोली । तुरत देउँ मैं थेली खोली ॥ सुनि कटु वचन कुठार सुधारा । हाय हाय सब समा पुरुरारा ॥ मृगुबर परमु देखावहु मोही । बिन्न बिचारि बची नृप दोही ॥ मिले न कबहुँ सुमट रन गाढ़े । द्विज देवता घर्गहं के बाढ़े ॥ श्रनुचित कहि सब लोग पुकारे । रह्यपित सैनहि लखनु नेवारे ॥ वी - लखन उत्तर श्राहुति सरिस मृगुबर कोपु कृसानु ।

बद्दत देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भानु ॥२७६॥ नाथ करहु बालक पर छोहू। सूध दूधमुख करिश्र न कोहू॥ जों पै प्रमु प्रमाउ कछु जाना। तो कि बराबिर करे श्रयाना॥ जो लिरका कछु श्रचगिर करहीं। गुर पितु मातु मोद मन भरहीं॥ करिश्र कृपा सिम्रु सेवकु जानी। तुम सम सील भीर मुनि ज्ञानी॥ राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने। कहि कछु लखन बहुरि मुसुकाने॥

१—प्र०: बार । द्वि०, तृ०, च०: प्र० [ (६म): दार ] ।

२—[प्र०: प्रकारन ]। [िक्वि: प्रकारन ]। तृव: प्रकारन । पव: तृव [(प्र): प्रकारन ]।

३—प्रः गाधिस तु । द्विः प० । [ तृ० : गाधिसुदन ] । च० : प्र० [ (१ ': गार्थि-सुदन ] ।

४—प्र०: दरिप्ररेह । द्वि०: हरियरद । तृ०, च०: डि०।

५—प्र०: खांड। द्वि०: प्र० [ (४): ख'ट ]। नृ०, च०: प्र० [(८): ख'ट ]।

हँसत देखि नखसिख रिस ब्यापी | राम तोर आता बड़ पापी || गौर सरीर स्याम मन माहीं | कालकूट मुख पयमुख नाहीं || सहज टेड़ अनुहरै न तोही | नीचु मीचु सम देख न मोही || दो०—लखन कहेउ हँसि सुनह मुनि कोध पाप कर मूल |

जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिं रै विस्व प्रतिकृत ॥२७०॥
मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया । परिहरि कोप करिश्र अब दाया ॥
टूट चाप निहं जुरिहि रिसाने । बैठिआ होइहिं पाय पिराने ॥
जों अति प्रिय तो करिश्र उपाई । जोरिश्र कोउ बढ़ गुनी बोलाई ॥
बोलत लखनहि जनकु ढेराहीं । मष्ट करहु अनुचित मल नाहीं ॥
थर थर काँपिहं पुर नर नारी । छोट कुमारु खोट अति मारी ॥
मृगुपति सुनि सुनि निरमय बानी । रिस तनु जरै होइ बल हानी ॥
मृगुपति सुनि सुनि निरमय बानी । रिस तनु जरै होइ बल हानी ॥
बोले रामहि देइ निहोरा । बचौं बिचारि बंधु लघु तोरा ॥
मन मलीन तनु सुंदर कैसें । विष रस मग कनक घटु जैसें ॥
दो०—सुनि लिखमनु बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम ।

गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम ॥२७८॥ श्राति बिनीत मृदु सीतल बानी । बोले रामु जोरि जुग पानी ॥ सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना । बालक बचनु करिश्र निर्ह काना ॥ बररे बालकु एकु सुनाऊ । इन्हांह न बिदुष बिदूषिंह काऊ ॥ तेहिं नाहीं कछु काज बिगारा । श्रापराधी में नाथ तुम्हारा ॥ कृपा कोपु बघु बंघु गोसाई । मो पर करिश्र दास की नाई ॥ कहिंश्र बेगि जेहिं बिधि रिस जाई । मुनिनायक सोइ करों उपाई ॥ कह मुनि राम जाइ रिस कैसें । श्राजहुँ श्रानुज तव चितव श्रानैसें ॥

१.—प्र०: चर्राह्य । [द्वि०: होहिं] । [ तृ.०: पर्राह्य ] । च०: प्र० [ (८): जेन्ह्रै ] ।

<sup>&#</sup>x27; २--- प्र०: श्रति । द्वि०, तृ०, च०: प्र० [ (६%) : वड ] ।

३—प्र०: सकुचि ]। [द्वि०: ब्हुरि ]। तृ०, च०: प्र०।

४--[प्र : बधे] । द्वि : बंधु । तृ ०, च ० : द्वि ० [ (६ म्र) : बधे ]।

५--प्रः करी । [ द्विः करित्र ] । चः प्रः [ (८) : करह ] ।

एहि कें कंठ कुठारु न दीन्हा । तो मैं काह कोपु करि कीन्हा ।। दो०-गर्भ सर्वाह अवनिप स्वनि सुनि कुठार गति घोर ।

परसु श्रव्यत देखी जिश्रत बैरी म्प किसोर ॥२७६॥ बहै न हाथु दहै रिस काती। मा कुठार कुंठित नृपघाती॥ भएउ बाम बिधि फिरेउ सुमाऊ। मोरे हृद्यँ कृपा किस काऊ॥ श्रजु द्या दुखु दुमह सहावा। सुनि सौमित्रि बिहिस सिरु नावा॥ बाउ कृपा मूरित श्रनुकूला। बोलत बचन भरत जनु फूला॥ बौं पै कृपाँ जरिंह मुनि गाता। क्रोधु भएँ तनु राखु बिघाता॥ देखु जनकु हिठ बालकु येहू। कीन्ह चहत जडु जमपुर गेहू॥ बेगि करहु किन श्राँखिन्ह श्रोटा। देखत कोट खोट नृप दोटा॥ बिहिसे लखनु कहा मन माहीं। मूँदें श्राँखि कतहुँ कोउ नाहीं॥ दो०—परस्रामु तब राम प्रति बोले उर श्रांति कोधु।

सभु सगसनु तोरि सठ करिस हमार प्रबोध ॥२८०॥ बंधु कहै कटु संमत तोरे। तूं छल बिनय करिस कर जोरे॥ करु परितोपु मोर संप्रामा। नाहिंत छाड़ कहाउब रामा॥ छलु तिज करिह समरु सिवद्रोही। बंधु सहित न त मारों तोही॥ भृगुपित बकहिं कुठारु उठाए। मन मुसुकाहिं रामु सिर नाए॥ गुनहु लखन कर हम पर रोषू। कतहुँ सुधाइहु तें बड़ दोषू॥ टेड़ जानि संका सबर काहू। बक चंद्रमिह प्रसे न राहू॥ राम कहेउ रिस तिज्ञ मुनीसा। कर कुठारु आगे यह सीसा॥ जेहि रिस जाइ करिश्र सोइ स्वामी। मोहि जानिश्र आपन अनुगामी॥ वो०—प्रमुहि सेवकहि समरु कस तजहु विप्रवर रोसु।

बेषु बिलोकें कहेसि कछु बालक हूँ वर्षि दोस्र ।।२८१॥

१-- प्र०, द्वि०, नृ०, च० : दया (६) : दैव ।।

२---प्र०:संभासन। द्वि०, तृ० च०: प्र० [ (६८) : सन नंदे ]।

र--प्र∘ः ातक हूं। दि०, तृ०, च० : प्र० [ (६३) : दाजक ]

देखि कुठारु बान धनु धारी। मैं लरकहि रिस बीरु बिचारी।।
नामु जान पे तुम्हिह न चीन्हा। बंस सुमाय उत्तर तेहिं दीन्हा।।
जों तुम्ह श्रीतेहु मुनि की नाई। पद रज सिर सिसु धरत गोसाई।।
अमहु चूक श्रम्जानत केरी। चिह्न बिप्र उर कृपा घनेरी।।
हमहिं तुम्हिं सरबिर कस नाथा। कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा।।
राम मात्र लघु नाम हमारा। परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा।।
देव एकु गुनु धनुष हमारें। नव गुन परम पुनीत तुम्हारें।।
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। अमहु बिग्र अपराध हमारे।।
दो० — बार बार मुनि बिप्रबर कहा राम सन राम।

बोले भृगुपित सरुष हिस तहुँ बंधु सम बाम ॥२८२॥ निपटिह द्विज किर जानिह मोही। मैं जस बिप्र सुनावों तोही॥ चाप सुवा सर श्राहुित जानू। कोपु मोर श्राति घोर कृपानू॥ सिमिधि सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप मये पसु श्राई॥ मैं येहिं परसु काटि बिल दीन्हे। समर जग्य जगर कोटिन्ह कीन्हे॥ मोर प्रभाउ बिदित निहं तोरं। बोलिस निदिर बिप्र कें मोरं॥ मंजेउ चापु दापु बह बादा। श्रहमिति मनह जीति जगु ठादा॥ राम कहा सुनि कहहु बिचारी। रिस श्राति बिड़ लघु चूक हमारी॥ खुवतिहं टूट पिनाकु पुराना। मैं केहि हेतु करों श्रामिमाना॥ दो०—जों हम निदरिहं बिप्र बिद्र सत्य सुनहु भृगुनाथ।

तौ श्रस को जग सुमदु जेहि भयबस नावहिं माथ ।।२८३।। देव दनुज मूपति भट नाना । समबल श्रिषक होउ बलवाना ।। जों रन हमिह प्रचारै कोऊ । लरहिं सुलेन कालु किन होऊ ।। इत्रिय तनु धरि समर सकानार । कुल कलंकु तेहि पाँवर श्राना<sup>६</sup> ॥

१---प्र०: जग । द्वि०, तृ०, च०: प्र० [(६%): जप ]।

२-- प्र0: हेराना । द्वि० : सकाना । स्0, च० : द्वि० ।

३--प्र०: भाना। दि०: प्र०। [ तृ०, च०: जाना ]।

कही सुभाउ न कुलिह प्रससी। कालहु डरहिं न रन रघुवंसी।।
विश वंस के असि प्रभुताई। अभय होई जो तुम्हिं डराई॥
सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। उघरे पटल परसुवर मित के॥
राम रमामित कर धनु लोहू। खेंचहु मिटै मीर संदेहू॥
देत चापु आपुहि चिल गएक। परसुराम मन विसमय भएक॥
दो०—जाना रान प्रभाउ तब पुलक प्रफुल्लित गात।

जोरि पानि बोले बचन हृदयँ न प्रेमु श्रमात ।।२८॥ जय रघुबंस बनज बन मानू। गहन दनुज कृल दहन कृसानू॥ जय मुर बिश्र घेनु हितकारी। जय मद मोह कोह श्रम हारी॥ विनय सील करुना गुन सागर। जयित बचत रचना श्रितनागर॥ सेवक सुखद सुमग सब श्रंगा। जय सरीर छिब कोटि श्रमंगा॥ करीं काहर मुख एक प्रसंसा। जय महेस मन मानस हंसा॥ अनुचित बहुत कहेउँ श्रज्ञाता। छमहु छमा मंदिर दोउ श्राता॥ कहि जय जय रघुकुल केतू। मृगुपित गए बनिह तप हेतू॥ श्रम्भयँ कृटिल महीप हेराने। जहँ तहँ कायर गैंविह हराने॥ दो०—देवन्ह दीन्ही दुंदुमी प्रमु पर बरषिह फूल।

हरषे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय स्ल ॥२८५॥
अति गहगहे बाजने बाजे। सबहिं मनोहर मंगल साजे॥
जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनी। करहिं गान कल कोकिल बयनी॥
सुखु बिदेह कर बरनि न जाई। जन्म दरिद्र मनहुँ निधि पाई॥
बिगत त्रास भइ५ सीय सुखारी। जनु बिधु उदयँ चकोरकुमारी॥

१—-प्र०: म्रह्मा । [द्वि०: समात्र] । तृ०, च०: प्र० [ (८): समात्र ] ।

२----प्रवः काहा [द्विवः कहा ]। तृव, चवः प्रव।

३---प्र०: बहुन । द्वि० , तृ०, च०: प्र० [ (६व्र): बचन ] ।

४—प्रः सिटी । द्वि० : प्र० । [तृ० : सिटा ] । च० : प्र० [ (८) : सिटा ] ।

५---प्र०: भद्र [(२): मय]। [द्वि०: भय]। तु०, च०: प्र०।

जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा । प्रभु प्रसाद धनु मंजेउ रामा ।।
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ माई । श्रव जो उचित सो कहिश्र गोसाई ।।
कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीना । रहा बिबाहु चाप आधीना ॥
इटत हीं धनु भएउ बिबाहू । सुर नर नाग बिदित सब काहूँ ॥
दो०—तदिप जाइ तुम्ह करहु श्रव जथा बंस व्यवहारु ।

वृक्षि वित्र कृलवृद्ध गुर वेद विदित आचार ॥२८६॥
दृत अवधपुर पठवहु जाई। आनिहं नृप दसरथिह बोलाई॥
मुदित राउ किह भलेहिं कृपाला। पठए दूत बोलि तेहिं काला॥
बहुरि महाजन सकल बोलाए। आइ सविन्ह सादर सिर नाए॥
हाट बाट मंदिर सुरबासा। नगरु सवौरहु चारिहु पासा॥
हरिष चले निज निज गृह आए। पुनि परिचारक बोलि पठाए॥
रचहु विचित्र वितान बनाई। सिर घरि बचन चले सचु पाई॥
पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना। जे वितान विधि कृत्रल सुजाना॥
विधिह बंदि तिन्ह कीन्ह अरंमा। बिरचे कनक केदिल के खंमा॥
दो०—हरित मनिन्ह के पत्र फल पदमराग के फूल।

रचना देखि विचित्र श्रित मनु विरचि कर मूल !!२८७॥ बेनु हरित मनिमय सब कीन्हे । सरल सपरव १ परहिं नहिं चीन्हे ॥ कनक किलत श्रिहेबेलि बनाई । लिख नहिं परै सारन सोहाई ॥ तेहि कें रचि पिच बंध बनाए । विच बिच मुकुता दाम मुहाए ॥ मानिक मरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पिच रचे सरोजा ॥ किए मृंग बहु रंग बिहंगा । गुंजहिं कूजिंद पवन प्रसंगा ॥ मुरप्रतिमा खंमन्ह गढ़ि काड़ीं । मंगल द्रब्थ लिए सब ठाड़ीं ॥ चौकें माँति श्रमेक पुराई । सिंधुर मिन मय सहज मुहाई ॥

१—प्रः सपरव। द्विः प्रः [(३) (४): सपरव ]। [तृः सपरव ]। वः प्रः [(५): सपत्र ]।

दो ० — सौरम पल्लव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि।

हेन बौरु मरकत घवरि लसिन पाटपय डोरि ॥२८८॥
रचे रुचिर बर बंदिन नारे। मनहुँ मनोमन फंद सँगरे॥
मंगल कलस अनेक बनाए। ध्वज पताक पट चमर छुहाए॥
दीप मनोहर मिनमय नाना। जाइ न बरिन विचित्र विताना॥
जेहिं मंडप दुलहिनि बैदेही। सो बरने असि मित कि केहीं॥
दुलहु रामु रूप गुन सागर। सो यिनानु तिहुँ लोक उजागर॥
जनक भनन के सोमा जैसी। गृह गृह प्रति पुर देखि अतैसी॥
जेहिं तिरहुति तेहिं समय निहारी। तेहि लघु लाग अनुन दस चारी॥
जो संपदा नीच गृह सोहा। सो बिलोकि छुरनायक मोहा॥
दो० — बसै नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि बर बेषु।

तेहि पुर के सोमा कहत सकुविं सारद सेषु ॥२८१॥
पहुँचे दूत रामपुर पावन । हरषे नगरु विलोकि सुहावन ॥
मूप द्वार तिन्ह खबर जनाई । दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई ॥
करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही । मुदित महीप आपु उठि लीन्ही ॥
बारि विजोचन बाँचत पाती । पुलक गात आई मिर छाती ॥
रामु लखनु उर कर वर चीठी । रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥
पुनि घरि घीर पित्रका बाँची । हरषी समा बात सुनि साँची ॥
खेलत रहे तहाँ सुधि पाई । आए मरतु सहिन हितर माई ॥
पूँचत अति सनेहँ सकुचाई । तात कहाँ तें पाती आई ॥
दो० – कुसल प्रान प्रिष बंधु दोड अहिं कहहु केहि देस ।

सुनि सनेह साने बचन बाँची बहुरि नरेस ॥२१०॥ सुनि पाती पुलके दोउ आता। अधिक सनेहु समात न गाता॥

१—प्र०: लाग । द्वि०, २०, च०: प्र० [ (६घ्र): लगत ] ।

२—प्रः हिता दिश्ः प्रश् (४) (५) : श्रीख] । [तृश्र कञ्च]। चशः प्रश् [(८) :

प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल सभा सुखु लहेउ बिसेषी। तब नृप दृत निकट बैठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे। मैग्रा कहहु कुसल दोउ बारे। तुम्ह नीकें निज नयन निहारे॥ स्यामल गीर घरे धनु भाथा। बय किसोर कौसिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम्ह कहहु सुमाऊ। प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ॥ जा दिन तें मुनि गए लेवाई। तब तें श्राजु साँचि सुधि पाई॥ कहहु बिदेह कविन बिधि जाने। सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने। दो० — सुनहु महीपति मुक्टमिन तुम्ह सम धन्य न कोउ।

रामु लखनु जाकें र तनय बिस्व बिमूषन दोड ।।२ १ १।।
पूछन जोगु न तनय तुम्हारे । पुरुषिष तिहुँ पुर उजि आरे ।।
जिन्हकें जस प्रताप के आगे । सिस मलीन रिब सीतल लागे ।।
तिन्ह कहँ र किह आ नाथ किमि चीन्हे । देखि आ रिब कि दीप कर लीन्हे ।।
सीय स्वयंवर मूप अनेका । सिमटे सुमट एक तें एका ।।
संभु सरासन काहुँ न टा । हारे सकल बीर बिरिआरा ।।
तीन लोक महुँ जे मटमानी । सब के सकति संभुधनु भानी ॥
सकै उठाइ सरासुर मेळा । सोउ हि आँ हारि गएउ किर फेळा ॥
जेहिं कीतुक सिवसैलु उठावा । सोउ तेहि सभाँ पराभउ पावा ॥
दो० — तहरूँ राम रधुबसमिन सुनिआ महा महिपाल ।

मंजेउ चापु प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥२१२॥ सुनि सरोप भृगुनायकु श्राए । बहुत भौति तिन्ह श्राँखि देसाए ॥ देखि राम बलु निज घनु दीन्हा । करि बहु बिनय गवनु बन कीन्हा ॥ राजत रामु श्रतुलक्षल जैसें । तेज निधान लखनु पुनि तैसें ॥

१---प्र०: जाते । द्वि०: प्र०। [तृ०: जिन्हकी ]। च०: प्र० [(६स): जिन्हकी ]।

२--प्र०: तिन्दक्ष हो द्वि०, तृ०, च० [(६५): िन्ह् ]।

३—[प्र०: सुरासुर]। दि०: नगदुर [ (४): सु ।सु र]। [ तृ०: सुरासुर]। [च०: (६) (६॥) सुरासुर, (≒) सरासर ]

कंपिंह मूप बिलोकत जाकें। जिमि गज हरिकिसोर कें ताकें।। देव देखि तब बालक दोऊ। श्रव न श्राँखि तर श्रावत कोऊ।। दूत बचन रचना श्रिथ लागी। प्रेम श्रताप बीर रस पागी।। सभा समेत राउ श्रनुरागे। दूतन्ह देन निद्धाविर लागे।। कहि श्रनीति ते मूँदिं काना। धरमु बिचारि सबिहं मुखु माना।। दो०—तब उठि मूप बसिष्ठ कहुँ दीन्हि पत्रिका जाइ।

कथा सुनाई गुरिह सब सादर दृत बोलाइ।।२१३॥
सुनि बोले गुर श्वित सुखु पाई। पुन्य पुरुष कहुँ महि सुल काई।।
जिमि सरिता सागर महुँ जाही। जद्यपि ताहि कामना नाहीं।।
तिमि सुल संपति बिनहिं बोलाएँ। घरम सील पिहं जाहिं सुमाएँ॥
तुम्ह गुर बित्र घेनु सुर सेवी। तिस पुनीत कौसल्या देवी।।
सुकृती तुम्ह समान जग माहीं। भएउ न है कोउ होनेउ नाहीं।।
तुम्ह तें अधिक पुन्य बड़ काकें। राजन राम सिरस सुत जाकें।।
बीर बिनीत घरम ब्रत घारी। गुन सागर बर बाल क चारी।।
तुम्ह कहुँ सर्ब काल कल्याना। सजह बरात बजाइ निसाना।।
दो० — चलह बेगि सुनि गुर बचन मलेहि नाथ सिरु नाइ।

म्पति गवने मवन तब दूतन्ह बाधु देवाइ ॥२१४॥
राजा सबु रिनवाधु बोलाई । जनक पित्रका बाँचि धुनाई ॥
धुनि संदेखु सकल हरषानी । अपर कथा सब मूप बलानी ॥
प्रेम प्रफुल्लित राजिहें रानी । मनहुँ सिखिनि छुनि बारिद बानी ॥
मुदित असीस देहिं गुरनारी । अति आनंद मगन महतारी ॥
लेहिं परसपर अतिप्रिय पाती । इदयँ लगाइ जुड़ाविह बाती ॥
राम लखन कै कौरित करनी । बारिहं बार मूपबर बरनी ॥
मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए । रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥
दिए दान आनंद समेता । चले बिप्र बर आसिष देता ॥

१--- प्रः ग्रः। द्वि०, त्व०, च० : प्र० [ (६) : ग्रुनि ]।

सो०-जाचक लिए हँकारि दीन्हि निवावरि कोटि विधि।

चिरु जीवहुँ युत चारि चक्रविं दसरत्य के ॥२६५॥ कहत चले पहिरे पट नाना। हरिष हने गहगहे निसाना॥ समाचार सब लोगन्ह पाए। लागे घर घर होन बघाए॥ युवन चारि दस भरा विद्याह् । जनकसुता रघुबीर विश्वाह् ॥ युवन स्वर्थ लोग श्रनुरागे। मग गृह गली सवाँरन लागे॥ जद्यपि श्रवघ सदैव सुहावि। रामपुरी मंगलमय पावि।॥ तद्पि प्रीति के रीति सुहाई। मंगल रचना रची बनाई॥ घवज पताक पट चामर चारू। ज्ञावा परम विचित्र बजारू॥ कनक कलस तोरन मिन जाला। हरद दूव दिघ श्रच्छत माला॥ दो० — मंगलमय निज निजमवन लोगन्ह रचे बनाइ।

बीथीं सीचीं चतुरसम चौकें चारु पुराइ ॥२१६॥ जह तह तह जूथ जूथ मिलि भामिनि । सिज नक्सप्त सकल दृति दामिनि ॥ विधु बदनी मृग बालक वोचिनि । निज सरूप रित मानु बिमोचिनि ॥ गाविं मंगल मंजुल बानी । सुनि कलरव कलकं छि लजानी ॥ मूप भवनु किमि जाइ बलाना । बिस्व बिमोहन रचे उ बिताना ॥ मंगल द्रव्य मनोहर नाना । राजत बाजत बिपुल निसाना ॥ कतहुँ बिरिद बंदी उच्चरहीं । कतहुँ बेद धुनि मूसुर करहीं ॥ गाविं सुंदरि मंगल गीता । लै लै नामु रामु श्रुरु सीता ॥ बहुतु उछाहु भवनु श्रुति थोरा । मानहुँ उमिंग चला चहुँ श्रोरा ॥ दो । स्ति वो नामु रामु श्रुरु सीता ॥ वहुतु उछाहु भवनु श्रुति थोरा । मानहुँ उमिंग चला चहुँ श्रोरा ॥ दो । स्ति वो नामु रामु श्रुरु सीता ॥ वहुतु उछाहु भवनु श्रुति थोरा । मानहुँ उमिंग चला चहुँ श्रोरा ॥ दो । स्वा सिंप भवन के को कि बरने पार ।

जहाँ सकल सुर सीसमिन राम लीन्ह अवतार ॥२६७॥

१—प्र० : सरा । [द्वि० : (३) (४) (५) : मण्ड, (५घ) : भरेड] । नृ० : भरेड] । च० : प्र० [ (न) : भरेड ] ।

२-- प्रः प्रीति के रीति [ (+) : प्रांति के प्रांति ]। दि०, तु०, च० : प्र०।

३---प्रo: बालका [ दि०, तृ०: सावक]। च०: प्रo।

भूष भरतु पुनि लिए बोलाई । हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ चलहु बेगि रघुबीर बराता । सुनत पुलक पूरे दोउ श्राता ॥ भरत सकल साहनी बोलाए । श्रायेष्ठ दीन्ह मुदित उठि धाए ॥ रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे । बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ सुमग सकल सुठि चचल करनी । श्रय इव जरत घरत पग घरनी ॥ नाना जाति न जाहिं बसाने । निद्रि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥ तिन्ह सब कैल भए श्रसवारा । भरत सरिस बयर राजकुमारा ॥ सब सुंदर सबरे भूषन धारी । कर सर चाप तून किट भारी ॥ दो० — छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नबीन ।

जुग पदचर असवार प्रति जे असि कला प्रवीन ।।२१८॥ बौधे विरिद बीर रन गाढ़े। निकसि भए पुर बाहेर ठाढ़े॥ फेरहिं चतुर तुरग गित नाना। हरषिं सुनि सुनि पवन निसाना।। रथ सारिथन्ह विचित्र बनाए। घवज प गाक मिन मूपन लाए॥ चवँर चारु किंकिनि धुनि करहीं। मानुजान सोमा अपहरहीं॥ साँवकरन अगित हय होते। ते तिन्ह रथन्ह सारिथन्ह जोते॥ सुंदर सकल अलंकृत सोहे। जिन्हिंह विलोकत मुनि मन मोहे॥ जे जल चलिंह थलिंह की नई। टाप न बूड़ बेग अधिकाई॥ अस्त्र सक्त सबु साज बनाई। रथी सारिथन्ह लिए बोलाई॥ दो० — चढ़ि चिंद रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात।

हीत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥२ १ ६॥ किलत करिबरन्हि परी श्रॅंबारी । किह न जाहिं जेहिं भौति सँवारी ।।

१—प्रo: रचि रचि। द्विo:प्रo [(४): रचि रचि]। [तुo:रचि रचि। चo:प्रo [(८): रचि रचि]।

२—प्र∘ः बय । द्वि०ः प्र० [ं(४)ः सव ]। तिु०ः सव ]। च०ः प्र० [ं(प)ः सव ]।

३-- प्र : बहु । द्वि : सब । तृ०, च ० : द्वि ।

४—प्र०: सावकरन । द्वि०: प्र० [ (५) (५য়): त्यामकरन ] । [नृ०: स्यामकरन ] । च०:प्र० [(५): स्यामकरन ] ।

चले मत्त गज घंट बिराजी। मनहुँ सुभग सावन घन राजी।। बाहन अपर अनेक बिधाना। सिबिका सुभग सुलासन जाना।। तिन्ह चिह चले बिध्र बर बृंदा। जनु तनु घरें सकल श्रुति छंदा।। मागध सूत बंदि गुननायक। चले जान चिहं जो जेहि लायक।। बेसर ऊँट बृषम बहु जाती। चले बस्तु भरि अगिनत माँती।। कोटिन्ह काँविर चले कहारा। बिबिध बस्तु को बरनै पारा।। चले सकल सेवक समुदाई। निज निज साजु समाजु बनाई।। दो० —सब के उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर।

कर्बाह देखिने नयन भिर रामु लावनु दोउ बीर ॥३००॥
गरजहिं गज घंटा धुनि घोरा । रथ रव बाजि हिंस रै चहुँ स्रोरा ॥
निदिर घनहि घुम्मेरहिं निसाना । निज पराइ कछु सुनिम्न न काना ॥
महा भीर भूपित कें द्वारें । रज होइ जाइ पषानु पनारें ॥
चढ़ीं श्रद्धारिन्ह देखहिं नारीं । लिए श्रारती मगल थारीं ॥
गाविंह गीत मनोहर नाना । श्रिति श्रानंदु न जाइ बखाना ॥
तब सुमंत्र दुइ स्यदन साजी । जोते रिब हय निदक बाजी ॥
दोउ रथ रुचिर भूप पहिं श्राने । निहं सारद पहिं जाहिं बखाने ॥
राज समाजु एक रथ साजा । दूसर तेज पुंज श्राति श्राजा ॥
दो०—तेहिं रथ रुचिर बसिष्ठ कहुं हरिष चढ़ाइ नरेसु ।

श्रापु चढ़ेउ स्यदन धुमिरि हर गुर गौरि गनेधु । ३०१।।
सिहत बिसष्ठ सोह नृप कैसें। छुग्गुर संग पुरंदर जैसें।।
करि कुलशिन बेद बिघि राऊ। देखि सबिह सब मौति बनाऊ।।
धुमिरि रामु गुर श्रायेसु पाई। चले महीपित संख बजाई।।
हरषे बिबुध बिलोकि बराता। बरषिहं सुमन सुमगल दाता।।
भएउ कुलाहल हय गय गाजे। ब्योम बरात बाजने बाजे।।

१-प्रः हिंसहि । द्वि : दिस । तृ०, च० : द्वि ।

धुर नर नारि सुमंगल गाईँ। सरस राग बाजहिं सहनाईं।। घंट घंटि घुनि बरनि न जाही । सरी करहिं पाइकर फहराहीं ।। करिहं बिद्षक कौतुक नाना। हास कुसल कल गान सुजाना।। दो ०—तुरग ननावहिं कुँ अर बर श्रकृति मृदंग निसान।

नागर नट चितवहिं चिकत डगिहं न ताल बँघान ॥३०२॥ बने न दरनत बनी बराता। होहिं सगुन सुंदर सुम दाता॥ चापु बाम दिसि लेई। मनहुँ सकल मंगल किह देई॥ दाहिन काग सुखेत सुरावा। नकुल दरसु सब काहूँ पावा॥ सानुकूल बह त्रिबिघ बयारी। सघट सबाल आव बर नारी॥ लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा। सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा॥ मृग माला फिर दाहिनि आई। मंगल गन जनु दीन्हि देखाई॥ सेमकरी कह स्रेम बिसेषी। स्यामा बाम सुतरु पर देखी॥ सनमुख आएउ दिघ श्ररु मीना। कर पुस्तक दह बिन प्रबीना॥ दो०—मंगलमय कल्यानमय अभिपत फल दातार।

जनु सब साचे होन हित भए सगुन प्रुक्त बार ॥३०३॥
मंगल सगुन धुगम सब ताकें। सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाकें॥
राम सिरस बरु दुलिहिनि सीता। समधी दसरथु जनकु पुनीता॥
सुनि श्रम ब्याहु सगुन सब नाचे। श्रव कीन्हे विरंचि हम सौँचे॥
येहि बिधि कीन्ह बरात पयाना। हय गय गाजिहें हने निसाना॥
श्रावत जानि मानु कुल केतू। सिरतिन्ह जनक बँधाए सेतू॥
बीच बीच बर बासु बनाए। सुरपुर सिरस संपदा छए॥
श्रसन सयन बर बसन सुहाए। पाविहें सब निज निज मन माए॥

र—जिंः पाइक । दिं∘ः प्र० [(४)(५) (५६४)ःपायक]। [तृः पायक]। चः प्र०[(५)ः पायक]।

नित नूतन सुख लिख अनुकूले । सकल बरातिन्ह मंदिर मूले ॥ दो - आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान ।

सिज गज रथ पदचर तुरग लेन चले श्रगवान ।।३०४॥ कनक कलस कत कोपर थारा । भाजन लिलत अनेक प्रकारा ।। भरे सुधा सम सब पक्रवाने । भाँति भाँति निहं जाहिं बसाने ।। फल अनेक बर बस्तु सुहाई । हरिष भेंट हित मूप पटाई ।। मूपन बसन महा मिन नाना । स्वग मृग हय गय बहु बिधि जाना ॥ मगल सगुन सुगंध सुहाए । बहुत भाँति महिपाल पठाए ॥ दिधि चिउरा उपहार श्रपारा । भरि मिर कोंबिर चले कहारा ॥ अगवानन्ह जब दीखि बराता । उर आनदु पुलक भर गाता ॥ दिख बनाव सहित अगवाना । मुदित बगितिन्ह हने निसाना ॥ दी०—हरिष परसपर मिलन हित कक्षुक चले बगमेल ।

जनु त्रानंद समुद्र दुइ मिलत बिहाइ सुबेल ॥३०५॥ बर्ष सुमन सुर सुंदिर गाविहें । मुदित देव दुंदुमीं बजाविहें ॥ बस्तु सकल राखीं नृप आगें । बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागें ॥ भेम समेत राय सबु लीन्हा । मैं बकसीस जाचकिन्ह दीन्हा ॥ किरि पूजा मान्यता बड़ाई । जनवासे कहुँ चले लेवाई ॥ बसन बिचित्र पाँवड़े परहीं । देखि धनदु धन मदु परिहरहीं ॥ अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा । जह सब कहुँ सब भाँति सुपासा ॥ जानी सिय बरात पुर आई । कछु निज महिमा प्रगिट जनाई ॥ हृदयँ सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । मूप पहुनई करन पठाई ॥ दो०—सिधि सब सिद्ध बोलाई । मूप पहुनई करन पठाई ॥ दो०—सिधि सब सिद्ध आयेसु अकिन गई जहां जनवास ।

लिएँ संपदा सकल सुल सुरपुर भोग बिलास ॥३०६॥

१—प्र०:कल। द्वि०, तृ०, च०: प्र०[(६)(६ऋ): सरि]।

२--- प्रः बराती । द्विः प्रः [ (५अ) : बरातिन्ह ] । तुः बरातिन्ह । चः तुः ।

निज निज बास बिलोकि बराती । सुर सुख सकल सुलम सब भंती ॥ विभव भेद कल्लु कोउ न जाना । सकल जनक कर करिं बखाना ॥ सिय मिहमा रघुनायक जानो । हरषे हृद्याँ हेतु पिहचानी ॥ पितु आगमनु सुनत दोउ भाई । हृद्याँ न अति आनंदु अमाई ॥ सकुचन्ह कि न सकत गुर पाहीं । पितु दरसन लालचु मन माहीं ॥ विस्वामित्र बिनय बिड़ देखी । उपजा उर संतोषु बिसेखी ॥ हरिष बंधु दोउ हृद्याँ लगाए । पुलक अंग अंबक जल आए ॥ चले जहाँ दसरथु जनवासें । मनहुँ सरोवर तकेउ पिआसें ॥ दो० —मूप बिलोके जबहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत ।

उठे १ हरिष सुख सिंबु महुँ चले थाह सो लेन ॥२००॥
मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा। बार बार पद रज धिर सीसा॥
कौसिक राउ लिये उर लाई। किह असीस पूँछी कुसलाई॥
पुनि दंडवत करत दोउ भाई। देखि नृपति उर सुखु न समाई॥
सुत हिश्रँ लाइ दुसह दुख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु मेंटे॥
पुनि बसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम मुद्तित मुनिवर उर लाए॥
बिप वृंद वदे दुहुँ माई। मनमावती असीसे पाई॥
भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिए उठाइ लाइ उर रामा॥
हरेषे लखनु देखि दोउ आता। मिले प्रेम परिपूरित गाता॥
दो०—पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मैत।

भिले जथाविधि सबिह प्रमु परम क्रुपालु बिनीत ॥३०८॥ रामिह देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ नृप समीप सोहिह सुत चारी। जनु घन घरमादिक र.नु घारी॥ सुतन्ह समेत दसरथिह देखी। मुदित नगर नर नारि बिसेषी॥

१- प्रः चठे। द्विः प्रः [ तृः चठेउ ]। चः प्रः [ (६) (६व्र) : चठेउ ] २---[प्रः बंदेहु ]। द्विः, तृः वंदे। चः द्विः [ (६व्र) : वंदेहु ]।

स्रमन बरिसि सुर इनहिं निसाना । नाक नटी नाचिहें करि गाना ॥ सतानंदु अरु बिप्र सचिव गन । मागध सूत बिदुष बंदीजन ॥ सिहित बरात राउ सनमाना । श्रायेसु माँगि फिरे श्रगवाना ॥ प्रथम बरात लगन तें श्राई । ता तें पुर प्रमोदु श्रिषकाई ॥ ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं । बढ़हुँ दिवस निसि बिध सन कहहीं ॥ दो०—रामु सीय सोभा श्रावधि सुकृत श्रावधि दोउ राज ।

जहँ तहँ पुरजन कहिंद श्रस मिलि नर नारि समाज ॥३०१॥ जनक प्रकृत मुरित बैदेही । दसरथ प्रकृत रामु धरें देही ॥ इन्ह सम काहुँ न सिन श्रवराधे । काहुँ न इन समान फल लाधे ॥ इन्ह सम कोउ न भएउ जग माहीं । है नहिं कतहूँ होनेउ नाही ॥ इम सम सहल प्रकृत के रासी । भए जग जनिम जनकपुर बासी ॥ जिन्ह जानकी राम छिब देखी । को प्रकृती हम सिर बिसेवी ॥ पुनि देखव रघुवीर विश्वाह । लेव मली विधि लोचन लाहु ॥ कहिंद परसपर कोकिल बयनीं । येहि विवाह बड़ लाभु प्रनयनी ॥ बड़ें माग विधि बात बनाई । नयन श्रतिथि होइहिंद दोउ मई ॥ दो०—बारिंद बार सनेह बस जनक बोलाउव सीय ।

लेन श्राइहहिं बंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥३१०॥ विविध भौति होइहि पहुनाई। निय न काहि अस साधुर माई॥ तब तक राम लखनहि निहारी। होइहिं सब पुरलोग मुखारी॥ सिंख जस राम लखनं कर जोटा। तैसई मूप संग दुइ ढोटा॥ रयाम गौर सब श्रग मुहाए। ते सब कहिं देखि जे श्राए॥ कहा एक मैं श्राजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे॥ मरतु राम ही की श्रनुहारी। सहसा लिख न सकिं नर नारीं॥ लखनु सन्नुसूदनु एक रूपा। नख सिख तें सब श्रंग श्रनुपा॥ मन मावहिं मुख बरनि न जाहीं। उपमा कहुँ त्रिमुवन कोड नाहीं॥

छंदु—उपमा न कोउ कह दास पुलसी कतहुँ किन कोनिद कहैं।

बल बिनय निद्या सील सोमा सिंघु इन्हसे एइ अहैं।।

पुर न।रि सकल पसारि अचल निर्घाह बचन सुनावहीं।

ब्याहिअहुँ चारिउ माइ एहिं पुर हम सुमंगल गानहीं।।
सो०—कहहिं परसपर नारि नारि निलोचन पुलक तन।

सिंख सबु करव पुरारि पुन्य पयौनिधि सूप दोछ ॥३११॥
येहिं बिधि सकल मनोरथ करहीं । आनंद उमिंग उमिंग उर भरहीं ॥
जे नृप सीय स्वयंबर आए । देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए ॥
कहत राम जसु विसद बिसाला । निज निज गेह र गए महिपाला ॥
गएँ बीति कछु दिन येहि भाँती । प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥
मंगल मूल लगन दिनु आवा । हिमरितु अगहनु मासु सुहावा ॥
अह तिथि नखतु जोगु बर बारू । लगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू ॥
पठै दीन्हि नारद सन सोई । गनी जनक के गन मन्ह जोई ॥
सुनी सकल लोगन येह बाता । कहिंह जोतिथी अपर र बिधाता ॥
दो ०—धेनुधूरि बेला बिसल सकल सुमंगल मूल ।

बित्रन्ह कहेउ बिदेह सन जानि सगुन श्रनुकूल ॥३१२॥ उपरोहितहि कहेउ नरनाहा । श्रव बिलंब कर कारनु काहा ॥ सतानंद तब सचिव बोलाए । मंगल कलस साजि सब ल्याए ॥ संख निसान पवन बहु बाजे । मंगल कलस सगुन सुम साजे ॥ सुमग सुश्रासिनि गाविह गीता । करि बेद धुनि बित्र पुनीता ॥ लेन चले सादर येहि भाँती । गए बहाँ जनवास बराती ॥ कोसलपित कर देखि समाजू । श्रित लघु लाग तिन्हि सुरराजू ॥ मएउ समउ श्रव धारिश्र पाऊ । येह सुनि परा निसानिह घाऊ ॥

१---प्रः अपर । दि०, प्र० [(५आ): सर] । [तृ०: निप्र] च०: प्र० [(६) (६आ): आदि]।

गुरहि पूँचि करि कुलबिधि राजा। चले संग मुनि साधु समाजा॥ दो०-माग्य बिमव श्रवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि।

लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज बादि ।।३१३।।

सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना । बस्विह सुमन बजाइ निसाना ।।

सिव ब्रह्मादिक बिबुध बरूथा । चढे बिमानिन्ह नाना जूथा ।।

प्रेम पुलक तन हृदयँ उछाहू । चले बिलोकन राम बिश्राहू ॥

देखि जनकपुरु सुर अनुरागे । निज निज लोक सबिह लघु लागे ।।

चितविह चिकत बिचित्र बिताना । रचना सकल अलौकिक नाना ॥

नगर नारि नर रूप निधाना । सुघर सघरम सुसील सुजाना ॥

तिन्हें देखि सब सुर सुरनारी । मए नखत जनु बिधु उजिश्रारी ॥

बिधिह मएउ श्राचरजु बिसेषी । निज करनी कछु कतहुँ न देखी ॥

दो०—सिव समुमाए देव सब जिन श्राचरज भुलाहु ।

हृद्यँ विचारहु घीर घरि सिय रघुवीर वित्राहु॥३१४॥
जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं। सकल अमंगल मूल नसाहीं॥
करतल होहिं पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेउ कामारी॥
एहि विधि संमु सुरन्ह समुम्तावा। पुनि आगें वर वसहु चलावा॥
देवन्ह देखे दसरथु जाता। महामोद मन पुलकित गाता॥
साघु समाजु संग महिदेवा। जनु तनु घरे करहिं सुर सेवा॥
सोहत साथ सुमग सुत चारी। जनु अपवरग सकल तनुधारी॥
मरकत कनक वरन वर जोरी। देखि सुरन्ह मै प्रीति न थोरी॥
पुनि रामहि विलोकि हिश्रँ हरषे। नृपहि सराहि सुमैन तिन्ह वरषे॥
दो० — राम रूप नख सिख सुमग वारहिं वार निहारि।

पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥३१५॥ केकि कंठ दुति स्थामल श्रगा । तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा ॥

१— प्र॰: द्वर । द्वि॰: प्र॰। [तृ॰: सुल ] । च॰: प्र॰ (६) (६८): सुल ] ।

र--[प्र : बर बोरी ] । द्वि : बरन नन बोरी । तु : बरन बर बोरी । च : तु ।

व्याह विभूषन विविध बनाए । मंगलमय सब भाँति सुहाए ॥ सरद विमल विद्यु बदनु सुहादन । नयन नवल राजीव लजावन ॥ सकल श्रली किक सुंदरताई । किह न जाइ मनहीं मन भाई ॥ बंधु मनोहर सोहिं सगा । जात नचावन चपल तुरंगा ॥ राजकुँ अर वर बाजि देखाविं । बंसप्रसंमक बिरिद सुनाविह ॥ जेहि तुरंग पर रामु बिराजे । गति विलोकि खगनायकु लाजे ॥ किह न जाइ सब भाँति सुहावा । बाजि बेषु जनु काम बनावा ॥ छं०—जनु बाजि बेपु बनाइ मनसिजु राम हित श्रति सोहई ।

श्रापने बय बल रूप गुन गित सकल भुवन बिमोहई ।। जगमगत जीनु जरावर जोति सुमोति मिन मानिक लगे । किंकिनि ललाम लगामु लिलत बिलोकु सुर नर मुनि ठगे ।। दो०—प्रमु मनसिह लयलीन मनु चलत चालिर छबि पाव ।

मूबित उडगन तड़ित घनु जनु बर बरिह नचाव ॥३१६॥
जेहिं बर बाजि रामु श्रमवारा । तेहि सारदौ न बरने पारा ॥
संकरु राम रूप श्रमुरागे । नयन पंचदम श्रित प्रिय लागे ॥
हरि हित सहित रामु जब जोहे । रमा समेत रमापित मोहे ॥
निरित्त राम खिब विधि हरषाने । श्राठै नयन जानि पिछताने ॥
सुरसेनप उर बहुत उछाहू । बिधि तें डेबढ़ सुलोचन लाहू ॥
रामिह चितव सुरेसु सुजाना । गौनम छापु परम हित माना ॥
देव सकल सुरपितिहि सिहाहीं । श्राजु पुरंदर सम कोउ नाहीं ॥
सुदित देव गन् रामिह देखी । नृप समाज दुहुँ हर्ष बिसेपी ॥
छं ०—श्रित हरषु राज समाजु दुहुँ दिसि दुंदुमी बाजहिं घनी ।

बरषहिं सुमन सुर हरिष कहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥

१—प्रवः सगल सब सब । द्विव, नृव, चवः प्रव [(६म्र) : मंगल सन सब] ।

२-- प्रवः बराव । द्विव : प्रव । त्विव : जटाव ] चव : प्रव ।

ह— प्रवः चालि । द्विवः प्रवः (५) (५६) : दाजि ]। [तृवः दाजि ]। चवः प्रव [(न): बाजि ]

एहिं भाँति जानि बरात श्रावत बाजने बहु बाजहीं। रानी मुश्रासिनि बोलि परिव्हिन हेतु मंगल साजहीं॥ दो०—साजि श्रारती श्रनेक बिधि मंगल सकल सँवारि।

चलीं मुदित परिछिति वरन गृज गामिनि वर नारिं ॥३ १ ७॥ विधुवदनीं सब सब मृगलोचिन । सब निज तन छिव रित मृदु मोचिन ॥ पहिरे वरन बरन वर चीरा । सकल बिमूपन स्कें सरीरा ॥ सकल मुमंगल श्रंग बनाएँ । करिहं गान कलकंठि लजाएँ ॥ कंकन किंविन नूपुर बाजिहं । चाल बिलोकि कामगज लाजिहं ॥ बाजिहं बाजन बिबिध प्रकारा । नम श्रुरु नगर मुमंगल चारा ॥ सची सारदा रमा भवानी । जे मुरितश्र मुचि सहज स्यानी ॥ कपट नारि वर बेष बनाई । मिलीं सकल रनवासिहं जाई ॥ करिहं गान कल मंगल वानी । हरष विवस सब काहुँ न जानी ॥ छं० —को जान केहि श्रानंद बस सब ब्रम्स बरु वरु परिछिन चलीं ।

क्ल गान मधुर निसान बरषिहं छुमन छुर सोभा मली।। आनंदकंदु बिलोिक दूलहु सकल हिश्वँ हरिषेन मई। श्रंमोज श्रंबक श्रंबु उमिंग छुश्रंग पुलकाविल छई।। दो०—जो छुखु मा सिथ मातु मन देखि राम बर बेषु।

सो न सकहिं कहि कला सत सहस सारदा सेषु ॥३१८॥
नयन नीरु हटि मंगल जानी । परिछिनि करिह मुदित मन रानी ॥
बेद बिहित श्ररु कुल श्राचारूर । कीन्ह मली बिधि कुल ब्यवहारूर ॥
पंच सबद धुनिर मंगल गाना । पट पाँवड़े परिहं बिधि नाना ॥
करि श्रारती श्ररपु तिन्ह दीन्हा । राम गवनु मंडप तब कीन्हा ॥
दमरथु सहित समाज बिराजे । बिमान बिलोकि लोकपित लाजे ॥

१---प्रशः आचारू, व्यवहारू। द्विशः प्रशः [तुशः व्यवहारू, आचारू]। [च्यः (६) (६श) व्यवहारू, व्यवहारू, (८) व्यौहारू, विस्तारू]।

२--- प्रः बुनि । द्विः प्रः [ (५): सुनि ] । त्रः, चः । प्रः ।

समयँ समयँ सुर बरपहि फूला। सांति पद्दि महिसुर अनुकूला।। नभ अरु नगर कोलाहल होई। ग्रापनि पर कळु सुनै न कोई।। पिं बिधि रासु मंडपहि आए। अरघु देइ आसन बैठाए।। इं --बैठारि आसन आग्ती किर निरित्त बरु दुखु पावहीं।

मिन बसन भूषन भृरि वारिहं निरि मंगल गावही ॥ ब्रह्मादि सुर बर बिप्र बेष बनाइ कौतुकु देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रिव छिव सुफल जीवन लेखहीं॥

दो०—नाऊ बारी भाट नर राम निकावरि पाइ।

मुदित असीसहिं नाइ सिर हरपु न हृद्यँ समाइ ॥३११॥
भिले जनकु दसरथु अति पीतीं । किर बैदिक लौकिक सब रीसीं ॥
भिलेत महा दोउ राज बिराजे । उपमा खोजि खोजि कि लाजे ॥
लही न कतहुँ हारि हिअँ मानी । इन्ह सम एइ उपमा उर आनी ॥
सामध देखि देव अनुरागे । सुमन बरिष जसु गावन लागे ॥
जगु बिरंचि उपजावा जब तें । देखे सुने ब्याह बहु तब तें ॥
सकल माँति सम साजु समाजु । सम समधी देखे हम आजू ॥
देविगरा सुनि सुंदरि साँची । प्रीति अलौकिक दहु दिसि माची ॥
देव प्राँवड़े अरबु सुहाए । सादर जन में डपिह ल्याए ॥
खं० — मंडपु बिलोकि विचित्र रचना रुचिरता सुनि मन हरे ।

निज पानि जनक मुजन सब कहुँ आनि सिंघासन घरे।।
कुल इष्ट सरिस बसिष्ठु पूजे बिनय करि आसिप लही।
कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही।।
दो०—बासदेव आदिक रिषय पूजे मुदिन महीस।

दिए दिब्य श्रासन सबहिं सब सन लही श्रासीस ।।३२०।। बहुरि कीन्हि कोसलपति पूजा । जानि ईस सम भाउ न दूजा ।। कीन्हि जोरि कर बिनय बड़ाई । कहि निज भाग्य विभव बहुताई ।। पूजे भूपति सकल बराती । समधी सम सादर सब माँती ।।

श्रासन उचिन दिए सब काहूँ। कहौं काह मुल एक उछाह ।।
सकल बरात जनक सनमानी। दान मान बिननी बर बानी।।
बिधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रघुनीर प्रमाऊ।।
कपट बिन बर बेखु बनाएँ। कौतुक देखिं श्राति सचु पाएँ॥
पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुश्रासन बिनु पहिचाने॥
छ०—पिंचान को केहि जान सबिह श्रापन सुधि भोरी भई।

श्रानद्कंदु बिलोकि दूलहु उमय दिसि श्रानँदमई ॥ सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक श्रासन दए । श्रवलोकि सीलु सुमाउ १सु<sup>,</sup>को बिबुध मन प्रमुदित भए ॥ दो०—रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर ।

करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोद्ध न ° थोर ॥३२१॥ समउ बिलोकि बसिष्ठ बोलाए । सादर सतानंदु सुनि श्राए ॥ बेिंग कुर्योर श्रव श्रानहु जाई । चले मुदिन मुनि श्रायेष्ठ पाई ॥ रानी सुनि उपरोहित बानी । प्रमुदित सिलन्ह समेत सयानी ॥ बिप्रवर्षे कुल बुद्ध बोलाई । करि कुल रीति सुमंगल गाई ॥ नारि बेष जे सुर बर बामा । सकल सुमाय सुंदरी स्यामा ॥ तिन्हिंह देखि सुखु पाविंह नारी । बिनु पहिचानि र प्रानर ते प्यारी ॥ बार बार सनमानिंह रानी । उमा रमा सारद सम जानी ॥ सीय सँगरि समाजु बनाई । मुदित मंडपहि चलीं लेवाई ॥ छं०—चिल ल्याइ सीतिह सखी सादर सिल सुमंगल मामिनीं ।

नवसत्तर सांजे सुंद्री सब मत्त कुं जरगामिनीं।। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागिह कामकोकिल लाजहीं। मंजीर नृपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं।।

१-प्रः पहिचानि । द्विः प्रः [ (३) (४) : पहिचान ] । [ तृः पश्चिम ]।

२---प्रठ : प्रान । द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (३) (६व) : प्रानहु] ।

३—प्र०: सत्ता [ द्वि०: सप्त ]। [ तृ०: सप्त ] च०: प्र० [ (५): सप्त ]।

दो०—सोहित बिनता बृंद महुँ सहज सुहाविन सीय।

छिव ललना गन मध्य जनु सुष ग तिश्र कमनीय।।३२२॥

सिय सुंदरता बर्गि न जाई। जनु मि बहुत मनो इरलाई॥

श्रावत दीखि बरातिन्ह सीता। रूप रिक्ष सब मांनि पुनीता॥

सबिह मनिह मनि किए प्रनामा। देखि राम भए पूर्न कामा॥

हरषे दसरथु सुतन्ह समेता। किह न जाइ उर श्रानंदु जेना॥

सुर प्रनामु किर बरमिहं फूना। मुनि श्रसीस धुनि मंगलमृला॥

गान निसान कोलाहलु मारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी॥

येहि बिधि सीय मंडपिह श्राई। प्रमुदिन सांति पढ़िह मुनिगई॥

तेहि श्रवसर कर बिधि ब्यवहारू। दुहुँ कुनगुर सब कीन्ह श्रच।क्र॥

छं०—श्राचारु किरि गर गौर गनपति मुदित बिन्न पुनावहीं।

सुर प्रगटि प्जा लेहिं देहिं असीस श्रित सुखु पावहीं ॥
मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महुँ चहैं ।
भरे कनक कोपर कलस सो तब जिए परिचारक रहें ॥
कुलरीति प्रीति समेत रिव कहि देन सबु सादर किए ।
येहि भाँति देव पुजाइ सीजिंड सुमग सिंधासनु दिए ॥
सिय गम श्रवलोकिन परसपर प्रेमु काहु .न लिख परे ।
मन बुद्धि वर बानी श्रगोचर प्रगट कि कैसें वरें ॥
दो०—होम समय तन् धिर श्रनल श्रिति सख श्राहृति लेहिं ।

बिभ बेव घरि बेद सब किह बिबाह विधि देहिं ॥ ३ २ ३ ॥ जनक पाटमहिपी जग जानी । सीय मातु किभ जाइ बखानी ॥ सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई । सब समेटि विधि रची बनाई ॥ समउ जानि मुनिबरन्ह बुलाई । सुन सुग्रासिनि सादर ल्याई ॥ जनक बाम दिसि सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥

१-- प्र : लिए। द्वि०, तु०, च० [ (६) (६आ): निप्रि ]।

कनक कलस मिन कोपर रूरे | सुनि सुगध मंगल जल पूरे || निज कर मुदित राय अरु रानी | घरे राम के आगें आनी || पढ़िह बेद मुनि मगल बानी | गगन सुमन महिर अवसरु जानी || बरु बिलोकि दंपित अनुरागे | पाय पुनित पखारन लागे || छं०-लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली |

नभ नगर गान निसान बय धुनि उमगि जन चहुँ दिसि चली ।। जे पद सरोज मनोज श्रारि उर सर सदैव बिराजहीं । जे सकत समिरत बिमलता मन सकल कलि मन भाजहीं ॥ जे परिस मुनिबनिना लही गति रही जो पातक भई। मकरंद जिन्हको संभु सिर सुचिता अवधि सर बरनई ॥ करि मधुप भन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहैं। ते पर पखारत भाग्यभाजन जनक जय जय सब कहैं।। बर कँश्ररि करतन जोरि साखोच्चारु दोउ कुल गुरु करें । भयो पानिगहन बिलांकि बिधि सुर मनुज सुनि श्रानँद मरैं।। सखमूल दलह देखि दंपति पुलक तन हलस्यो हियो । करि लोक बेद बिधान कन्यादान नृप भूषन कियो ॥ हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई। तिमि जनक रामिह सिय समरपी बिध्व कल कीरति नई ॥ क्यों करे बिनय बिदेह कियो बिदेह मूरति सॉवरी। करि होम बिधिवत गाँठि जोरी होन लागी भाँवरी।। दो०-जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगलगान निसान।

सुनि हरषिहं बरषिहं बिबुघ सुरतरु सुमन सुजान ।। ३ २ ४ ।।
कुश्राँरु कुश्राँरि कल माँविरं देहीं । नयन लामु सब 'सादर लेही ।।
ज इ न बरिन मनोहिरि जोरी । जो उपना कछु कहीं सो थोरी ॥
राम सीय सुंदर परिद्याहीं । जगमगाति मनि खंमन्ह माहीं ॥
मनहुँ मदनु रित घरि बहु रूपा । देखत राम विवाहु श्रनूपा ॥

दरस लालता सकुच न थोरी | प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ||
भए भगन सब देखनिहारे | जनक समान श्रपान बिसारे ||
प्रमुदित मुनिन्ह भाँवरी फेरीं | नेग सहित सब रीति निवेरीं ||
रामु सीय सिर राँदुर देहीं | सोमा किह न जाति बिधि केहीं ||
श्रारून पराग जनजु भिर नीकें | सितिहि मूप श्रिह लोम श्रमी कें ||
बहुरि बिसष्ठ दीन्हि श्रमुसासन | बरु दुलहिनि बैठे एक श्रासन ||
छं०—बैठे बरासनु रामु जानिक मुदित मन दसरथु भए |

तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतर फल नए ॥
भिर सुवन रहा उछाहु राम बिबाहु भा सबहीं कहा ।
केहि माँति बरिन सिरात रसना एकु येहु मंगलु महा ॥
तब जनक पाइ बिसप्ठ अयेमु ब्याह साजु सँवारि कै ।
मांडवी श्रुतिकीरित उभिना कुँअरि लई हकारि कै ॥
सुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई ।
सब रीति शीति समेन किर सो व्याहि नृप् भरतिह दई ॥
जानकी लघु भिगनी सकल सुंदिर सिरोमिन जानि कै ।
सो जनकर दीन्ही व्याहि लखनिह सकल बिध सनमानि कै ॥
जेहि नामु श्रुतिकीरित सुलोचिन सुमुखि सब गुन आगरी ।
सो दई रिपुसूदनिह मूपित रूप सील उजागरी ॥
अनुरूप बर दुलहिनि परसपर लिस सकुचि हिश्र हरपद्दी ।
सब मुदित सुंदरता सराहिं सुमन सुर गन बरपहीं ॥
सुंदरी सुंदर बरन्ह सह सब एक मंदिप राजहीं ।
जनु जीय उर चारिउ अवस्था विमुन्ह सहित बिराजहीं ॥
—मृदित अवध्यति सकल सन बधन्ह समेन निहारि ।

दो ० — मुदित श्रवघपति सकल स्रुत बघुन्ह समेत निहारि ।

जनु पाए महिपाल मिन कियन्ह सिह्त फल चारि ॥३२५॥

१-- प्र : जनक । द्वि , तृ , च । प्र । [ (८) : तनय ]।

जिस रघुबीर ज्याह बिधि बरनी । सकल कुँबार ज्याहे तेहिं करनी ।। किह न जाइ कछु दाइज भूरी । रहा कनक मिन मंदपु पूरी ।। कंत्रल बसन बिचित्र पटोरे । मौंति मौंति बहु मोल न थोरे ।। राज रथ तुरग दास श्रुरु दासीं । धेनु श्रालंकृत कामदुहा सीं ।। बस्तु श्रानेक करिश्र किमि लेखा । किह न जाइ जानिहं जिन्ह देखा ।। लोकपाल श्र्यवलोकि सिहाने । लीन्ह श्रावधपित सब सुखु माने ।। दीन्ह जाचकिन्ह जो जेहि मावा । उबरा सो जनवासेहिं श्रावा ।। तब कर जोरि जनकु मृदु बानी । बोले सब बरात सनमानी ।। छं०—सनमानि सकल बरात श्रादर दान बिनय बड़ाइ कै।

प्रमुदित महा मुनिचंद बंदे पूजि प्रेम लड़ाइ कै।।
सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किए।
सुर साघु चाहत माउ सिंघु कि तोष जल श्रंजिल दिएँ॥
कर जोरि जनकु बहोरि बंधु समेत कोसलराय सों।
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुमाय सों॥
सनबंध राजन रावरें हम बड़े श्रव सब बिधि मए।
एहिं राज साज समेत सेवकु जानिवी बिनु गथ लए॥
ये दारिका परिचारिका करि पालिबी करुनामई १।
श्रपराधु श्रमिबो बोलि पठए बहुत हो ढोठ्यो दई२॥
पुनि मानुकुलमूषन सकल सनमानिधि समधी किए।
कहि जाति निहं बिनती परसपर प्रेम परिपूरन हिए॥
बुंदारका गन सुमन बरिसिहं राउ जनवासेहि चले।
दंदुमी जय धुनि बेद धुनि नम नगर कोत्हल मले॥
तब सलीं मंगल गान करत मुनीस श्रायेसु पाइ कै।
दुलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहबर ल्याइ कै॥

१-—प्रः करुनामई । डि०, तृ०, च०ः प्र० [(६) (६ झ)ः करुनानई ]। २—प्रः दर्दे। द्वि०ः प्र० । [तृ०ः कर्दे]। च०ः प्र० [(३) (६ झ)ः कर्दे]

दो ० - पुनि पुनि रामिह चितव सिय सकुचित मनु सकुचै न ।

हरत मनोहर मीन छबि प्रेम पिद्यासे नैन ॥३२६॥
स्याम सरीरु सुभायं सुहारन । सोमा कोटि मनोज लजावन ॥
जावक जुत पद कमल सुहाए । मुनिमन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥
पीत पुनीत मनोहर धोती । हरित बःल रिव दामिनि जोती ॥
कल किंकिन किंटसूत्र मनोहर । बाहु विसाल विभूषन सुंदर ॥
पीत जनेउ महाछिब देई । करमुद्रिका चोरि चितु लोई ॥
सोहत ब्राह साज सब साजे । उर श्रायत उर मूपन राजे ॥
पित्रररे उपरना काखासोती । दुहुँ अंवरिन्ह लगे मिन मोती ॥
नयन कमल कल कुंढल काना । बरनु सकल सौदर्ज निधाना ॥
सुंदर मुकुटि मनोहर नासा । माल तिलकु रुचिरता निवासा ॥
सोहत मीरु मनोहर मार्थे । मगलमय मुकुता मिन गार्थे ॥

छं०—गार्थे महानिन मीरु मजुल श्रंग सब वित चोरहीं।
पुरनारिं सुरसुंदरीं बरहिं बिलोकि सब त्रिन तोरहीं।।
मिन बसन मूपन वारि श्रारित कर्राहं मंगल गावहीं।
सुर सुमन बरिसहिं सूत मागध बंदि सुजसु सुनावहीं।।
कोहबरिं श्रानी कुँश्रर कुँश्ररि सुश्रासिनिन्ह सुल पाइ कै।
श्रति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ कै।।
लहकीरि गौरि सिलाव रामिह सीय सन सारद कहें।
रिनवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहें।।
निज पानि मिन महुँ देखिश्रति पूरित सुरूपिनधान की।
चालित न मुजबल्ली बिजोकिन बिरह मय बस जानकी।।
कौतुक बिनोद प्रमोद प्रेमु न जाइ कहि जानिहं श्रलीं।
बर कुँश्ररि सुंदर सकल सली लेवाइ जनवासेहिं चलीं।।

१--प्र०: देखि प्रतिमूरति । दि०, नृ०, न०: प्र० [ (६व्र) : देखियति सूरिन ]।

तेहिं समय छुनिश्च श्वसीस जह तह नगर नम श्रानँदु महा। चिरु जिश्चहुँ जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबहीं कहा।। जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रमु दुंरुमि हनी। चले हरिष बरिष प्रस्न निज निज सोक जय जय मनी।।

दो०-प्रहित बघूटिन्ह कुँग्रर सब तब श्राए पितु पास ।

सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥३२७॥ पुनि जेवनार मई बहु माँती। पठए जनक बोलाइ बराती॥ पाँवड़े बसन अनूपा । सुतन्ह समेत गवनु कियो मूपा ॥ परत सब कें पाय पखारे । जथाजोगु पीढ़न्ह बैठारे ॥ सादर घोए जनक श्रवघपति चरना । सीलु सनेह जाइ नहिं बरना ॥ राम पद पंक्रज घोए । जे हर हृदय कमल महुँ गोए ॥ बहरि तीनिउ भाइ राम सम जानी । घोए चरन जनक निज पानी ॥ श्रासन उचित सबहि नृप दीन्हे। बोलि सूपकारी सब लीन्हे॥ परन पनवारे। कनक कील मनि पान सँवारे।। लगे सादर स्रामी सरपि संदर स्वाद् दो०-सपोदन

द्धन महुँ सब के परुसि गे चतुर सुआर बिनीति ॥३२८॥ पंच कर्वात किर जेंबन लागे। गारि गान सुनि श्रति अनुरागे।। माँति अनेक परे पक्षवाने। सुवा सिरिस निहं जाहिं बखाने।। परुसन लगे सुआर सुजाना। बिंजन बिबिध नाम को जाना।। चारि माँति मोजन बिधि गाई। एक एक बिध बरिन न जाई।। क्ष रस रुचिर बिंजन बहु जातीर। एक एक रस अगनित माँतीर।। जेंबत देहिं मधुर धुनि गारी। लै लै नाम पुरुष अरु नारी।। समय सुहावनि गारि बिराजा। हँसत राउ सुनि सहित समाजा।।

१--प्रo:सूपकारी । द्विo:प्रo [ (३) (४): सूपनारना ]। तृo, चo: पo।

२—प्रः क्रमञ्चः जानी, मानी । द्विः प्रवः। [तुः मानी, जानी]। चवः प्रवः (५) । भानी, जानी]।

येहि विधि सपर्ही मोजनु कीन्हा । श्रादर सिंहत श्राचमनु दीन्हा ॥ दो०—देइ पान पूजे जनक दसरथु सिहत समाज।

जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज ॥३२१॥
नित नृतन मंगल पुर माहीं । निमिप सारिसदिन जामिनि जाहीं ॥
बड़े भोर भूपतिमनि जागे । जाचक गुनगन गावन लागे ॥
देखि कुँब्धर बर बधुन्ह समेता । किमि कहि जात मोदु मन जेता ॥
प्रातिकया करि गे गुर पाहीं । महा प्रमोदु प्रेमु मन माहीं ॥
करि प्रनामु पूजा कर जोरी । बोले गिरा श्रमिश्र जनु बोरी ॥
तुम्हरी कृपाँ सुनहु मुनिराजा । भण्डँ श्राजु मै पूरनकाजा ॥
श्रव सब बिप्र बोलाइ गोसाई । देहु धेनु सब माँति बनाई ॥
सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई । पुनि पठए मुनिकृद बोलाई ॥
दो०—बामदेव श्रक देवरिप बालमीकि जावालि ।

श्राए मुनिबर निकर तब कौसिकादि तपसालि ।।३३०॥ दंड प्रनाम सबिह नृप कीन्हे । पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे ॥ चारि लच्छ बर धेनु मँगाई । काम सुरिम समसील सुहाई ॥ सब बिधि सकल श्रलंकृत कीन्हीं । मुदित मिहप मिहदेवन्ह दीन्हीं ॥ करत बिनय बहु बिधि नरनाह । लहेउँ श्राजु जग जीवन लाहू ॥ पाइ श्रसीस महीसु श्रमदा । लिए बोलि पुनि जाचक वृंदा ॥ कनक बसन मिन हय गय स्यदन । दिए बूमि रुचि रिचकुल नंदन ॥ चले पढ़त गावत गुनगाथा । जय जय जय दिनकर वृल नाथा ॥ एहिं बिधि राम बिबाह उछाहू । सकै न बर्रन सइसमुख जाहू ॥ दो०—मार बार कौसिक चरन सीसु नाइ कह राउ ।

येहु सबु सुखु मुनिराज तव कृपा कटाच्छ प्रमाउ ॥३३१॥ जनक सनेहु सीलु करतूती। नृपु सब राति सराह विम्ती ।।

<sup>&#</sup>x27;१-प्रः राति सराह विभूती। [द्विः राति सराहत वीती]। तृः प्रः। [चः (६) (६) भाति सराह विभूती, (५) राति सराहत वीती ]।

दिन उठि बिदा अवधपति माँगा। राखिंह जनकु सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई। दिन प्रति सहस माँति पहुनाई।। नित नव नगर अनंदु उद्घाहू । दसरथ गवनु सोहाइ न काहू ॥ बहुत दिवस बीते एहिं मौंती। जनु सनेह रजु बँघे बराती।। कौसिक सतानंद तब जाई। कहा बिदेह नृपहि समुमाई॥ श्रव दसरथ कहुँ श्रायेषु देहू। जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेहू॥ भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाए। कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए॥ दो०-श्रवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ ।

भए प्रेमबस सचिव सुनि बिप्र समासद राउ ॥३३२॥ पुरवासी सुनि चलिहि वराता । पूँछत १ विकल परसपर वाता ॥ सत्य गवनु सुनि सब बिलखाने । मनहु साँमा सरसिज सकुचाने ॥ जहँ जहँ श्रावत बसे बराती । तहँ तहँ सिद्ध चला बहु<sup>ँ</sup> माँती ।। बिबिधि भौति मेवा पकवाना। मोजन साजु न जाइ बसाना।। मरि मरि बसह अपार कहारा। पठई र जनक अनेक सुसारार ।। तुरग लाख रथ सहस पचीसा । सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥ मत्त सहस दस सिंधुर साजे | जिन्हिह देखि दिसिकुं जर लाजे ।। कनक बसन मिन मिर मिर जाना | महिषीं धेनु बरतु बिघि नाना ।। दो०-दाइज श्रमित न सिकम्म कहि दीन्ह बिदेह बहोरि ।

जो श्रवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि॥३३३॥ सबु समाजु येहि भौति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पठाई ॥ चिलिहि बरात सुनत सब रानी । बिकल मीनगन जनु लघु पानी ॥ पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं । देइ श्रसीस सिसावनु देहीं ।। होपहु संतत पिश्रहि पित्रारी। चिर श्रहिबातु श्रसीस हमारी।।

१—प्रवः बूफ्त । द्विष्, तृष्ः प्रवः । चषः पृद्धतः ।

२--प्रव: क्रमशः पठई, सुसारा। [द्विव, नृव: पठव, सुमारा]। चव: प्रव[(८): पठए, समारा ]।

सासु ससुर गुर सेवा करेहूं। पित रुख लिख आयेसु अनुसरेहूं॥ अति सनेह बस सखीं सथानीं। नारि घग्मु सिखविंह मृदु बानीं॥ सादर सकल कुँअरि समुमाईं। रानिन्ह बार बार उर लाई।। बहुरि बहुरि मेटिंह महतारीं। कहिंह बिरंचि रची कत नारीं॥ दो०—तेहिं अवसर माइन्ह सहित रामु मानुकुल केतु।

चले जनक मंदिर मुदित बिदा करावन हेतु ॥३३४॥
चारिउ भाइ सुमायँ सुहाए। नगर नारि नर देखन घाए॥
कोउ कह चलन चहत हिं श्राज् । कीन्ह बिदेह बिदा कर साजू॥
लेहु नयन भर रूपु निहारी। प्रिय पाहुने भूपसुत चारी॥
को जानै केहिं सुकृत सयानी। नयन श्रतिथि कीन्हे बिधि श्रानी॥
मरनसीलु जिमि पान पिऊषा। सुरतरु लहै जनम कर मूखा॥
पान नारकी हरिपदु जैसें। इन्ह कर दरसनु हम कहुँ तैसें॥
निरिष्ति राम सोमा उर घरहू। निज मन फिन मुरित मिन करहू॥
येहि विधि सबिह नयन फलु देता। गए कुँश्रर सब राजनिकेता॥
दो०—रूप सिंधु सब बंधु लिख हरिष उठी रिनिशसु।

करहिं निकावर आरती महा मुदित मन साम्च ॥३३५॥
देखि राम क्वि अति अनुरागीं । प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागीं ॥
रही न लाज प्रीति उर क्वाई । सहज सनेहु बरिन किमि जाई ॥
माइन्ह सहित उबिट अन्हवाए । क्व रस असन अति हेतु जेंवाए ॥
बोले रामु सुअवसर जानी । सील सनेह सकुचमय बानी ॥
राज अवधपुर चहत सिधाए । बिदा होन हम इहाँ पठाए ॥
मातु मुदित मन आयेसु देहू । बालक जानि करव नित नेहू ॥
सुनत बचन बिललें उर्गनवासु । बोलि न सकहिं प्रेम बस सासू ॥

१--- प्रवः चटेख । द्विवः प्रव । चुवः चठी । चवः तुव ।

२-- प्र० ; इस इहा । दि० : प्र० [ (३) (४) (५) :। दित इमर्डि ] । तु० , च० ; प्र० ।

हृदय लगाइ कुँग्रिर सब लीन्हीं । पितन्ह सौंपि बिनती श्रित कीन्हीं ॥ छं०-करि बिनय सिय रामिह समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै ।

बिल जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ बिदित गित सबकी त्राहै ॥
परिवार पुरजन मोहि राजिह प्रानिप्रय सिय जानिबी ।
सुलसीसु सील सनेह लिख निज किंकरी करि मानिबी ॥
सो०—तुम परिपूरन काम जान सिरोमिन भाव प्रिय ।

जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन ॥३३६॥ अस कहि रही चरन गहि रानी । प्रेम पंक जनु गिरा समानी ॥ सुनि सनेह सानी बर बानी । बहु बिधि राम सासु लनमानी ॥ राम बिदा माँगा कर जोरी । कान्ह प्रनाम बहोरि बहोरी ॥ पाइ असीस बहुरि सिरु नाई । भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥ मंजु मधुर मूरति उर आनी । मई सनेह सिथिल सब रानी ॥ पुनि घीरजु घरि कुँअरि हँकारी । बार बार मेटहिं महतारी ॥ पहुँचावि फिर मिलहिं बहोरी । बढ़ी परसपर प्रीति न थोरी ॥ पुनि पुनि मिलति सिखन्ह बिलगाई । बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई ॥ दो०--प्रेप बिवस नर नारि सब सिखन्ह सिहत रिनवास ।

मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर करुना बिरह निवासु ॥३३७॥
सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिंजरिन्ह राखि पढ़ाए॥
ब्याकुल कहिं कहाँ बैदेही। सुनि घीरजु परिहरे न केही॥
मए बिकल खग मृग एहि भाँती। मनुज दसा कैसें किह जाती॥
बंधु समेत जनकु तब आए। प्रोम उमिग लोचन जल आए॥
सीय बिलोकि धीरता मागी। रहे कहावत परम बिरागी॥
लीन्हि राय उर लाइ जानकी। मिटी महा मरजाद ज्ञान की॥
समुभावत सब सचिव सयाने। कीन्ह बिचारु अनवसरु जाने॥

१-प्रव: मॉगा। द्विव, तृव, चव: प्रव[(६): (६%) भांगत, (८): मागे]।

बारिहं बार सुता उर लाईं। सिज सुंदर पालकी मँगाईं।। दो०—प्रोम विवस परिवार सबु जानि सुलगन नरेस।

कुँशरि चढ़ाईं पालिकन्ह सुमिरे सिद्ध गनेस ॥३३८॥ बहु बिधि मूप सुता समुमाईं । नारि घरमु कुलरीति सिखाईं ॥ दासी दास दिए बहुतेरे । सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ सीय चलत व्याङुल पुरवासी । होहिं सगुन सुम मंगलरासी ॥ मूसुर सचिव समेत समाजा । सग चले पहुँचावन राजा ॥ समय बिलोकि बाजने बाजे । रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे ॥ दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे । दान मान परिपूरन कीन्हे ॥ चरन सरोज घूरि घरि सीसा । मुदित महीपति पाइ श्रमीसा ॥ सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना । मंगल मूल सगुन भए नाना ॥ दो०—सुर प्रसून बरषिं हरिष करिंह श्रपछरा गान ।

चले अवधपित अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥३३१॥
नृप किर बिनय महाजन फेरे । सादर सकल माँगने टेरे ॥
मूचन बसन बाजि गज दीन्हे । प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे ॥
बार बार बिरिदाविल भाषी । फिरे सकल रामिह उर रास्ती ॥
बहुरि बहुरि कोसलपित कहहीं । जनकु प्रेम बस फिरे न चहहीं ॥
पुनि कह मूपित बचन मुहाए । फिरिश्च महीस दृिर बिड़ आए ॥
राउ बहोरि उतिर मए ठाड़े । प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े ॥
तब बिदेहु बोले कर जोरी । बचन सनेह सुधा जनु बोरी ॥
करीं कवन बिध बिनय बनाई । महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई ॥
वो०—कोसलपित समधी सजन सनमाने सब भाँति।

मिलन परसपर बिनय श्राति प्रीति न हृद्यँ समाति ॥३४०॥
सुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा । श्रासिरबाद्ध सबिह सन पावा ॥
सादर पुनि मेंटे जामाता । रूप सील गुनिनिध सब आता ॥
बोरि पंकरुह पानि सुहाए । बोले बचन प्रेम जनु जाए ॥

राम करों केहि भाँति प्रसंसा । मुनि महेस मन मानस इंसा ॥ करिं जोग जोगी जेहि लागी । कोहु मोहु ममता मदु त्यागी ॥ बगापकु ब्रह्म अलखु अविनासी । चिदानंदु निरगुनु गुनुरासी ॥ मन समेत जेहि जान न बानी । तरिक न सकिं सकल अनुमानी ॥ महिमा निगमु नेति कहि कहई । जो तिहुँकाल एकरस अहई ॥ दो०—नयन विषय मो कहुँ भएउ सो समस्त सुस मूल ।

सबुइ सुलभ श्वा जीव कहँ भएँ ईसु अनुकूल ॥३ ११॥ सबिंह माँति मोहि दीन्हि बड़ाई। निज जनु जानि लीन्ह अपनाई ॥ होहिं सहस दस सारद सेषा। करिंह कलप कोटिक मिर लेखा ॥ मोर भाग्य राउर गुन गाथा। किह न सिराहिं सुनहु रघुनाथा। में कछु कहीं एक बल मोरे। तुम्ह रोमहु सनेह सुठि थोरे॥ बार बार माँगों कर जोरे। मनु परिहरे चरन जिन मोरें॥ सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे। पूरन कामु रामु परितोषे॥ किर बर बिनय ससुर सनमाने। पितु कौसिक बिसण्ठ सम जाने॥ बिनती बहुत सरत सन कीन्ही । मिल सप्रेम पुनि आसिष दीन्ही ॥ दो० — मिली लखन रिपुस्दनहि दीन्हि असीस महीस।

भए परसपर प्रेम बस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥३४२॥ बार बार इरि बिनय बड़ाई । रघुपति चले संग सब माई ॥ जनक गहे कौसिक पद जाई । चरनु रेनु सिर नयनिन्ह लाई ॥ धुनु मुनीस बर दरसन तोरें । अगमु न कछु प्रतीति मन मोरें ॥ जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत श्रहहीं ॥

१--प्र०: सबुइ सुतम । द्वि०, नृ०, च०: प्र० [ (६) (६त्र): सबइ लाम ]।

२—प्र०: करहि । द्वि०, तृ०, च०: प्र० [(इम्र): करिहि ] ।

इ—[प्र**ः बहु ] । दि**० : बहुन । तृ० : दि० । च० : दि० [(६) (६ष्र): बहुरि ] ।

४---प्र०: क्रमशः कीन्ही, दीन्ही। दि०, तृ०: प्र०। [च०: (६) (६म) की न्हा, दीन्हा;

<sup>(=)</sup> कीन्हे, दीन्हें ]।

सो मुख सुजस मुलमु मोहि स्वामी । सब सिधि र तव द्रसन श्रनुगामी ॥ कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे महीसु श्रासिषा पाई ॥ चली बरात निसान बजाई । मुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥ रामिह निरिष्त श्राम नर नारी । पाइ नयन फलु होहिं सुखारी ॥ दो०—बीच बीच बर बास करि मग लोगन्ह सुखु देत ।

श्रवध सभीप पुनीत दिन पहुँची श्राह जनेत ॥३४३॥ हने निसान पनव बर बाजे । मेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ माँमि मेरिर डिंडिमी सुहाई । सरस राग बार्जाह सहनाई ॥ पुरजन श्रावत श्रकिन बराता । मुदित सकल पुलकाविल गाता ॥ निज निज सुंदर सदन सँवारे । हाट बाट चौहट पुर द्वारे ॥ गलीं सकल श्ररगजा सिचाई । जह तह चौकें चार पुराई ॥ बना बजारु न जाइ बलाना । तोरन केंद्र पताक बिताना ॥ सफल पूगफल कदिल रसाला । रोपे बकुत कदंव तमाला ॥ लगे सुमग तरु परसत धरनी । मिनमय श्रालवाल कल करनी ॥ दो०—बिबिध माँति मंगल कलस गृह गृह रचे सँवारि ।

सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब रघुकर पुरी निहारि ॥३४४॥
भूप भवनु तेहिं अवसर सोहा । रचना देखि मदन मनु मोहा ॥
मंगल सगुन मनोहरताई । रिघि सिघि सुख संपदा सुहाई ॥
जनु उक्षाह सब सहज सुहाए । तनु घरि घरि दसरथ गृह आए । ॥
देखन हेतु रामु बैदेही । कहहु लालसा होइ न केही ॥
जूथ जूथ मिलि चली सुआसिनि । निज क्षि निदरिं मदनबिलासिनि ॥
सकल सुमंगल सजे आरती । गाविं जनु बहु बेष भारती ॥

१—प्रवः सिषि । द्विवः प्रव [(३) (४): विषि ] । [तुवः विषि ] । चवः प्रव [(५): विषि ] । र—प्रवः मेरि । [द्विवः (३) (४) (५) वीन, (५ म) वीरि ] । तुवः प्रव । चव [ (६) वीर, ' (६ म) वीरि ] ।

३—प्र**ः आए। दि०: आए। तृ०, च०: दि०।** 

म्पित भवन को लाहलु होई। जाइ न बरिन सम उ सुखु सोई ॥ की सल्यादि राम महतारी। प्रेम बिबस तन दसा बिसारी॥ दो ० — दिए दान बिपन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि।

प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि ॥३१५॥
मोद १ प्रमोद विवस सब माता । चलिह न चरन सिथिल मए गाता ॥
राम दरस हित अति अनुग्रगीं । परिछिन साजु सजन सब लागीं ॥
बिविध विधान बाजने बाजे । मंगल मुदित सुमित्रा साजे ॥
हरद दूव दिध पह्मव फूला । पान पूगफल मंगल मूला ॥
अच्छत श्रंकुर रोचन लाजा । मंजुर र मंजिर तुलिस बिराजा ॥
छुहे पुरट घट सहज सुहाए । मदन सकुन र जनु नीड़ बनाए ॥
सगुन सुगंध न जाहिं बसानी । मंगल सकल सजिह सब रानी ॥
रचीं आरतीं बहुत विधाना । मुदित करिह कल मंगल गाना ॥
दो० –कनक थार भिर मंगलिन्ह कमल करिन्ह लिए मातु ।

चलीं मुदित परिछिनि करन पुलक पहावित गातु ॥३ १६॥ धूप धूम नमु मेचकु भएऊ । सावन घन घमंडु जनु ठएऊ ॥ मुतिर मुमन माल सुर बरषि । मनहु बलाक श्रविल मनु करषि ॥ मंजुल मिनमय बंदनवारे । मनहुँ पाकरिपु चाप सँवारे ॥ प्रगटिह दुरिह श्रटिन्ह पर मामिनि । चारु चपल जनु दमकहिं दामिनि ॥ दुंदिम धुनि घन गरजिन घोरा । जाचक चातक दादुर मोरा ॥ सुर सुगंघ सुचि बरषि बारी । सुसी सकल सिस पुर नर नारी ॥ समय जािन गुर श्रायेसु दीन्हा । पुर प्रबेसु रघुकुल मिन कीन्हा ॥ सुमिरि संसु गिरिजा गनराजा । मुदित महीपित सहित समाजा ॥

१---प्रवः सोह। द्विवः प्रव [ (४) (५): प्रेस ]। [तुवः प्रेस ]। चवः प्रव।

२--[प्र०: संगल ] । [ दि०: संगल ] । तृ०: संजरि । च०: तृ०।

३—[प्र**ः सकुच**]। दिः : सकुन [ (५४): सकुच]। तुः दिः। चः दिः [ (६)

<sup>· (</sup>६्म) : सकुच]।

दो०-होहिं सगुन बरषिं सुमन सुर दुंदुभी बज इ।

बिबुधबबु नाचिह मुदित मजुल मंगल गाइ ॥३ ४०॥
मागध सूत बंदि नट नागर । गाविह जम्रु तिहुँ लोक उजागर ॥
जयधुनि बिमल बेद बर बानी । दस दिसि मुनिश्र मुमंगल सानी ॥
बिपुल बाजने बाजन लागे । नम मुर नगर लोग श्रनुरागे ॥
बने बराती बरिन न जाहीं । महा मुदित मन मुख न समाहीं ॥
पुरबासिन्ह तब राउ जोहारे । देखत रामिह भए मुखारे ॥
करिह निद्याविर मिन गन चीरा । बारि बिलोचन पुलक सरीरा ॥
श्रारित करिह मुदित पुर नारी । हरषि निरित कुँ अर बर चारी ॥
सिबिका मुभग श्रोहार उधारी । देखि दुलहिनिन्ह होिह मुखारी ॥
दो०—येहि बिध सबही देत मुखु श्राए राज दुआर ।

मुदित मातु परिक्रिन करहिं बधुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥ करिहं आरती बारिहं बारा। प्रेमु प्रमोदु कहै को पारा ॥ मूपन मिन पट नाना जाती। करिहं निक्राविर अगितत माँती॥ बधुन्ह समेत देखि सुत चारी। परमानंद मगन महतारी॥ पुनि पुनि सीय राम क्रवि देखी। धुदित सफल जग जीवन लेखी॥ सखी सीय मुखु पुनि पुनि चाही। गान करिहं निज सुकृत सराही॥ बरपिहं सुमन क्रनिहं क्रन देवा। नाचिहं गाविहं लाविहं सेवा॥ देखि मनोहर चारिउ जोरीं। सारद उपमा सकल ढँढोरीं॥ देत न बनिहं निपट लघु लागीं। एकटक रही रूप अनुरागी॥ दो०—निगम नीति कुल रीति करि अरघ पाँवड़े देत।

बघुन्ह सहित युत परिश्चि सब चलीं लवाइ निक्रेत ॥ ३ ४ १॥ चारि सिंघासन सहज युहाए । जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ तिन्ह पर कुँ अरि कुँ अर बैठारे । सादर पाय पुनीत पस्तारे ॥ भूप दीप नैबेद केंद्र बिधि । पूजे बर दुलहिनि मंगल निधि ॥ बारहिं बार आरती करहीं । ब्यजन चारु चामर सिर दरहीं ॥ बस्तु अनेक निद्यावरि होहीं । भरी प्रमोद मातु सब सोहीं ॥ पावा परम तत्त्व जनु जोगी । अमृत लहेउ जनु संतत रोगी ॥ जनम रंकु जनु पारस पावा । श्रंघहि लोचन लामु छहावा ॥ मूक बदन जनु सारद छाई । मानहुँ समर सूर जय पाई ॥ दो०—येहि सुख तें सत कोटि गुन पावहिं मातु श्रनंद ।

भाइन्ह सहित विद्याहि घर आए रघुकुल चंदु ॥ लोक शीत जननी करहिं बर दलहिनि सकुचाहिं।

मोदु विनोदु बिलोिक बड़ रामु मनहिं मुसुकाहिं ॥२५०॥ देव पितर पूजे बिघि नीकीं। पूजी सकल बासना जी कीं।। सबिह बंदि मोंगिहिं बरदाना। माइन्ह सहित राम कल्याना।। श्रंतरिहत सुर श्रासिष देहीं। मुदित मातु श्रंचल मिर लेहीं।। मूपित बोलि बराती लीन्हे। जान बसन मिन मूपन दीन्हे।। श्रायेसु पाइ राखि उर रामिह। मुदित गए सबं निज निज धामिह।। पुर नर नारि सकल पहिराए। घर घर बाजन लगे बधाए॥ जाचक जन जाचिहं जोइ जोई। प्रमुदित राउ देइ सोइ सोई॥ सेवक सकल बजनिश्रों नाना। पूरन किए दान सनमाना॥ दो०—देहिं श्रसीस जोहारि सब गाविहं गुन गन गाथ।

तब गुर मूझर सहित गृह गवनु कीन्ह नरनाथ ।। ३५१।। जो बिसष्ठ श्रमुसासन दीन्ही । लोक बेद बिधि सादर कीन्ही ॥ मूझर भीर देखि सब रानी । सादर उठीं भाग्य बड़ जानी ॥ पाय पखारि सकल श्रन्हवाए । पूजि मलीं विधि मूप जेंवाए ॥ श्रादर दान प्रेम परिपोषे । देत श्रमीस सकल मन तोषे ॥ बहु बिधि कीन्हि गाधिसुत पूजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥

१—प्र०: जनु । द्वि०: प्र० [ (४) (५) (५%): जिमि ] । [ त्०: जस ] च०: प्र०।

२---प्र०: सकल । द्वि०: प्र० [ तृ०: चले ] च०: प्र० [ (६) (६८): चले] ।

३-प्रo: मन तोषे । द्विo: प्रo [ (४): परितोषे ] । तुo, चo: प्रo।

कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्हि पग घूरी ॥ भीतर भवन दीन्ह बर बासू । मनु जोगवत रह नृपु रिनवासू ॥ पूजे गुर पद कमल बहोरी । कीन्हि बिनय उर प्रीति न थोरी ॥ दो०—बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु ।

पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत श्रसीस मुनीसु ॥३५२॥ विनयं कीन्ह उर श्रति श्रनुरागे। स्रुत संपदा राखि सब श्रागे॥ नेगु मौँगि मुनिनायकु लीन्हा। श्रासिरबादु बहुत बिधि दीन्हा॥ उर घरि रामिह सीय समेता। हरिष कीन्ह गुर गवनु निकेता॥ विश्व बधूँ सब मूप बोलाईँ। चैल र चारु मूषन पहिराई॥ बहुरि बुताइ सुश्रासिनि लीन्हीं। रुचि बिचारि पहिराविन दीन्हीं॥ नेगी नेग जोग सब लेहीं। रुचि श्रनुरूप मूपमिन देहीं॥ प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। मूपित मली मौँति सनमाने॥ देव देखि रघुबीर बिबाहू। बरिष प्रसून प्रसंसि उद्घाहू॥ दो०—चलं निसान बजाइ सर निज निज प्रर सस पाइ।

कहत परसपर राम जसु प्रेमु न हृदय समाइ ॥३५३॥
सब बिधि सबिह समिदि नरनाह । रहा हृदयँ मिर पूरि उछाह ॥
जहँ रिनवासु तहाँ पगु घारे । सिहत बधूटिन्ह कुँ अर निहारे ॥
लिए गोद किर मोद समेता । को किह सकै मएउ सुल जेता ॥
बधूँ सप्रेम गोद बैठारीं । बार बार हिऋँ हरिष दुलारीं ॥
देखि समाजु मुदित रिनवासू । सब के उर अनंदु कियो बासू ॥
कहेउ मूप जिमि भएउ बिबाह । सुनि सुनि हरिषु होइ सब काहू ॥
जनकराज गुन सीलु बड़ाई । प्रीति रीति सपदा सुहाई ॥
बहु विधि मूप माट जिमि बरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥

१—[प्र : चीर ]। [ द्वि , तु : चीर ]। च । चैल [ (न)ः चीर ]।

र्दो ० — युतह समेत नहाइ नृप बोलि वित्र गुरु ज्ञाति ।

मोजनु कीन्ह अनेक विधि घरी पंच गह राति ॥३५८॥
मंगल गान करिं वर भाभिनि । मै सुल मूल मनोहर जामिनि ॥
श्रेंचै पान सब काहूँ पाए । स्नग सुगंध मूिषत छिब छाए ॥
श्रमिं देखि रजायेसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥
प्रेमु प्रनोदु बिनोदु बड़ाई । समछ समाजु मनोहरताई ॥
कहि न सकिं सत सारदसेसू । वेद विरंचि महेसु गनेसू ॥
सो मैं कहौं कवन विधि बरनी । मूिमनागु सिर घर कि घरनी ॥
नृप सब माँति सबिह सनमानी । किह मृदु बचन बोलाई रानी ॥
वधूँ लिरिकिनी पर घर आई । राखेहु नयन पलक की नाई ॥
दो ० —लिरका अमित उनीद बस सयन करावहु जाइ ।

श्रस किह गै विश्राम गृह राम चरन चितु लाइ ॥३५५॥ मृप बचन सुनि सहज सुहाए । जिटत र कनक मिन पलँग इसाये ॥ सुमग सुरिम पय फेनु समाना । कोमल किलत सुपेती नाना ॥ उपबरहन बर बरिन र न जाहीं । सग सुगंध मिन मंदिर माहीं ॥ रतन दीप सुिठ चारु चँदोवा । कहत न बनै जान जेहिं जोवा ॥ सेज रुचिर रिच राम उठाए । प्रेम समेत पलँग पौड़ाए ॥ श्रज्ञा पुनि पुनि माइन्ह दीन्हीं । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्हीं ॥ देखि स्याम मृदु मंजुल गाता । कहिं सप्रेम बचन सब माता ॥ मारग जात मयाविन मारी । केहि विधि तात ताड़िका मारी ॥ दो०—घोर निसाचर विकट मट समर गनहिं नहिं काहु ।

मारे सहित सहाय किमि सत मारीच सुबाहु ॥३५६॥ मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारीं। ईस अनेक करवरें टारीं॥

१—प्रः जटित । द्विः प्रः [ (४) (५) (५म): जडित ]। [तुः जरित ]। [चः (६) (६म) जरित, (দ) जडित ]।

२--[प्रव : बरनि] । द्विव तृव, चव : बर बरनि ।

मस रसवारी करि दुहुँ माई। गुर प्रसाद सब विद्या पाईँ ॥
मुनि तिश्च तरी लगत पग धूरी। कीरति रही मुवन मिर पूरी ॥
कमठ पीठि पिव कूट कठोरा। नृप समाजु महुँ सिवधनु तोरा ॥
विस्व विजय जसु जानिक पाई। आप मवन व्याहि सब माई ॥
सकल श्रमानुष करमु तुम्हारे। केवल कौसिक कृपा सुधारे ॥
श्राजु सुफल जग जनमु हमारा। देखि तात विधु बदनु तुम्हारा॥
जे दिन गए तुम्हिह बिनु देखें। ते बिरंचि जिन पारिहं लेखें॥
हो०—राम प्रतोषीं मातु सब कहि बिनीत बर बयन।

सुमिरि संभु गुर बिप्र पद किए नींद बस नयन ॥३५७॥
निंद उहँ बदन सोह सुठि लोना। मनहुँ साँमा सरसीरुह सोना॥
घर घर करहिँ जागरन नारी। देहिँ परसपर मंगल गारी॥
पुरी बिराजित राजित रजनी। रानी कहिँ बिलोकहु सजनी॥
सुंदरि बघू सासु लै सोई। फिनिकन्ह जनु सिरमिन उर गोई॥
पात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड़ बर बोलन लागे॥
बिद मागधन्हि गुन गन गाए। पुरजन द्वार जोहारन आए॥
बंदि बिप्र सुर गुर पितु माता। पाइ असीस मुदित सब आता॥
जनिन्ह सादर बदन निहारे। मूपित संग द्वार पगु धारे॥
दो०—कीन्ह सीच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ।

पात किया करि तात पहिं आए चारिउ माइ ।। २५८॥ मूप बिलोकि लिए उर लाई । बैठे हरिष रजायेष्ठ पाई ॥ देखि रामु सब समा जुड़ानी । लोचन लाभु अविध अनुमानी ॥ पुनि बसिष्ठ मुनि कौसिकु आए । सुमग आसनिन्ह मुनि बैठाए ॥ सुतन्ह समेत पूजि पग लागे । निरिख रामु दोउ गुर अनुरागे ॥

१—प्रवः बधू। द्विव । प्रवः । [तृवः बधुन्हः ]। चवः प्रवः।

२-- प्र : बदि मागधन्द । [द्वि०, तु० : बंदी भागध ] । च० : प्र० [(५): बंदी मागध]।

कहिं बिसेष्ठ घरम इतिहासा | सुनिई महीसु सिहत रिनवासा ॥ सुनि मन अगम गाधिस्रत करनी | मुदित बिसेष्ठ बिपुल बिधि बरनी ॥ बोले बामदेउ सब साँची | कीरित किलत लोक तिहुँ माँची ॥ सुनि आनंद मएउ सब काहू । राम लखन उर अतिहि र उद्घाहू ॥ दो०—मंगल मोद उद्घाहु नित जाहि दिवस येहि माँति ।

उमगी श्रवध श्रनद भरि श्रिषिक श्रिषिक श्रिषिक श्रिषिक श्रिषक श्रिक श्रिषक स्थि ।।

सित नव सुखु सुर देखि सिहाहीं । श्रवध जनम जावहिं विधि पाहीं ।।

बिस्वामित्रु चलन नित चहहीं । राम सप्रेम बिनय बस रहहीं ।।

दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ । देखि सराह महा मुनिराऊ ॥

माँगत बिदा राउ श्रनुरागे । सुतन्ह समेन ठाढ़ मे श्रागें ॥

नाथ सकत संपदा तुम्हारी । मैं सेवकु समेत सुत नारी ॥

करिब सदा लिरकन्ह पर छोहू । दरसनु देत रहब मुनि मोहू ॥

दीन्हि श्रिसीस बिप्त बहु माँती । चले न प्रीति रीति किह जाती ॥

रामु सप्रेम संग सब माई । श्रायेसु पाइ फिरे पहुँचाई ॥

दो०—राम रूप मूपति भगति ज्याहु उछाह श्रमंद ।

जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधिकुल चंदु ॥३६०॥ बामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी। बहुरि गाधिमुन कथा बखानी॥ सुनि मुनि सुंजसु मनहि मन राऊ। बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ॥ बहुरे लोग रजायेसु भएऊ। सुतन्ह समेत नृपति गृह गएउ॥ जहाँ तहेँ रामु ब्याहु सबु गावा। सुजस पुनीत लोक तिहुँ झावा॥ आए ब्याहि रामु घर जब तें। बसे अनद अवघ सब तब तें॥ प्रमु बिबाह जस भएउ उझाहू। सक्तिं न बरिन गिरा आहिनाहू॥ कि कुल जीवनु पावन जानी। करन पुनीत हेतु निज बानी॥

१—प्रवः अतिहि। द्विवः प्रवा[तुवः अधिक ]। चवः प्रवा

२-- प्रवः साथि। द्विवः प्रव। तृवः सोथि। चवः तृव।

तेहिं तें में कछु कहा बसानी । करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ छं०-निज गिरा पावनि करन कारन राम जछु तुलसी कहा ॥ रघुवीर चिरत अपार बारिधि पारु कि कीने लहा ॥ उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं ॥ बैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुखु पावहीं ॥ सो०-सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गाविह सुनिहं। तिन्ह कहुँ सदा उछाह मंगलायतन राम जसु ॥३६१॥

इति श्रीमद्रामचित्तमानसे सकल कलिकजुष विध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः॥

## श्री गयेशाय नमः श्री जानकीयस्तमो विजयते

## श्री रामचरित मानस

## द्वितीय सोपान

इलो०-वामांके च विभाति मूधरस्रता देवापगा मस्तके। भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् ॥ सोयं मृतिविभूषगाः सुरवरः सर्वोधिपः सर्वेदा । शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिमः श्रीशंकरः पातु माम् ॥ प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । मुलाम्बुजश्री रघुनदनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलपदा ॥ नीलांबु जर्याम तकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् । पाग्गी महासायकवारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॥ दो०-श्री गुर चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि । बरनौं रघुबर बिमल जसु जो द।यकु फल चारि॥ जब तें रामु ब्याहि घर श्राए । नित नव मंगल मोद बघाए ॥ भवन चारिदस मूघर सारी। सुकृत मेघ बरषहिं सुल बारी॥ रिघि सिघि संपति नदीं सुहाईं। उमिंग अवध अबुधि कहें आईं।। मनिगन पर नर नारि खुजाती । खुचि श्रमोल सुंदर सब भौती ॥ कहि न जाइ कछ नगर बिम्ती। जनु एतिनश्रें बिरंचि करतूती।। सब बिधि सब पुरलोग सुसारी । रामचंद सुस चंदु निहारी ॥ मुद्दित मातु सब सखीं सहेलीं। फलित विजोकि मनोरथ बेलीं॥

१--- प्रवति । दि० : प्र० । [तु० : फुलित ] । च० : प्र० ।

राम रूपु गुन सीलु सुमाऊ । प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ ।। दो०—सबकें उर श्रमिलाषु श्रस कहिंह मनाइ महेसु ।

श्रापु श्रद्धत जुनराज पदु रामिह देउ नरेसु ॥१॥ एक समयँ सब सहित समाजा । राजसभाँ रघुराजु विराजा ॥ सकल सुकृत म्र्रित नरनाहुँ । राम सुजस सुनि श्रतिहि उद्घाहू ॥ नृप सब रहिंह कृपा श्रमिलाषें । लोकप करिंह मीति रुख राखें ॥ तिमुवन तीनि काल जग माहीं । म्रिमाग दसरथ सम नाहीं ॥ मंगल मूल रामु सुत जास । जो कञ्ज किह श्र थोर सबु तास ॥ राय सुमाय मुकृर कर लीन्हा । बदन बिलोकि मुकुट सम कीन्हा ॥ सवन समीप मए सित केसा । मनहुँ जरठपनु श्रस उपदेसा ॥ तृप जुनराजु राम कहुँ देह । जीवन जनम लाहु किन लेह ॥ दो० न्येह बिचार उर श्रानि नृप सुदिनु सुश्रवसर पाइ ।

प्रेम पुलिक तन मुदित मन गुरिह मुनाएउ जाइ।।२॥ कहइ मुंआलु मुनिश्र मुनिनायक। मए रामु सब विधि सब लायक॥ सेवक सिव सकल पुरवासी। जे हमरे श्रिर मित्र उदासी॥ सबिह रामु प्रिय जेहि विधि मोही। प्रमुश्रसीस जनु तनु धिर सोही॥ विप्र सिहत परिवार गोसाई । करिह छोडु सब रौरिहि नाई ॥ वे गुर चरन रेनु सिर धरहीं। ते जनु सकल विभव वस करहीं॥ मोहि सम यहु अनुभएउ न दूजें। सबु पाएउँ रज पावनि पूजें॥ अब श्रिमलाषु एकु मन मोरें। पूजिहि नाथ अनुभ्रह तोरें। मुनि, प्रसन्न लिल सहज सनेहू। कहेउ नरेस रजायेषु देहू॥ मो०—राजन राउर नामु जसु सब श्रिमनत दातार।

फल श्रमुगामी महिपमित मन श्रमिलाषु तुम्हार ।।३।। सम बिधि गुर प्रसन्न जिश्र जानी । बोलेख राउ रहँसि मृदुवानी ॥ नाश रामु करिश्रहिं जुबराजू । कहिश्र कृपा करि करिश्र समाजू ॥ मोहि श्रञ्जत येहु होइ उञ्चाह् । लहहिं लोग सब लोचन लाहू ॥ प्रभु प्रसाद सिव सबह निबाहीं। येह लालसा एक मन माहीं।। पुनि न सोचु तनु रहउ. कि जाऊ | जेहि न होइ पाछे पिछताऊ।। सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाए। मंगल मोद मूल मन भाए।। सुनु नृप जासु बिमुल पिछताहीं। जासु मजन बिनु जरिन न जाहीं।। भएउ तुम्हार तनय सोह स्वामी। रामु पुनीत प्रेम अनुगामी।। दो०—बेगि बिलबु न करिश्र नृप साजिष्ठ सबुह समाजु।

सुदिनु सुमंगलु तबहिं जब रामु होहिं जुबराजु ।।४।।

मुदित महीपित मंदिर श्राए । सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाएं।।

कहिं जय जीव सीस तिन्ह नाए । मूप सुमंगल बचन सुनाए ॥

प्रमुदित मोहि कहेउ गुर श्राजू । रामिह राय देहु जुबराजू ॥

जों पाँचिंह मत लागइ नीका । करहु हरिष हिय रामिह टीका ॥

मंत्री मुदित सुनत पिय बानी । श्रमिमत बिरव परेउ जनु पानी ॥

बिनती सचिव करिंह कर जोरी । जिश्रहु जगपित बिरस करोरी ॥

जग मंगल मल काजु बिचारा । बेगिश्र नाथ न लाइश्र बारा ॥

मृपिंह मोदु सुनि सचिव सुमाषा । बढ़त बौंड़ जनु लही मसुसाखा ॥

दो० — कहेउ मूप मुनिराज कर जोई जोई श्रायेसु होई।

राम राज श्रमिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ॥५॥

हरिष मुनीस कहेउ मृदु बानी। श्रानहु सकल सुतीरथ पानी॥
श्रीषध मृत फूल फल पाना। कहे नाम गिन मंगल नाना॥

चामर चरम बसन बहु माँती। रोम पाट पट श्रगिनत जाती॥

मिनगन मंगल बस्तु श्रमेका। जो जग जोगु भूप श्रमिषेका॥

बेद बिहित कहि सकल बिधाना। कहेउ रचहु पुर विविध बिताना॥

सफल रसाल पुगफल केरा। रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा॥

रचहु मंजु मिन चौकहँ चारू। कहहु बनावन बेगि बजारू॥

पूजहु गनपति गुर कुलदेवा। सब विधि करहु मूमिसुर सेवा॥

दो ० - ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग।

सिर घरि मुनिबर बचन सबु निज निज काजिह लाग ॥६॥ जो मुनीस जेहि आयेस दीन्हा। सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥ बिप्प साधु सुर पूजत राजा। करत राम हित मंगल काजा॥ सुनत राम अभिषे असहावा। बाज गहागह अवध वधावा॥ राम सीय तन सगुन जनाए। फरकिंह मंगल अंग सुहाए॥ पुलिक सप्रेम परसपर कहहीं। मरत आगमनु सूचक अहहीं॥ मए बहुत दिन अति अवसेरी। सगुन प्रतीति मेंट प्रिय केरी॥ मरत सरिस प्रिय को जग माहीं। इहइ सगुन फलु दूसर नाहीं॥ रामिह बंधु सोचु दिन राती। अंडिन्ह कमठ हृद उ जेहि भाँती॥ दो०—पहि अवसर मंगलु परम सुने रहसेउ रिनवासु।

सोमत लिख बिघु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिलासु ।।।।
प्रथम बाइ जिन्ह बचन सुनाए। मूबन बसन मूरि तिन्ह पाए।।
प्रेम पुलिक तन मनु अनुरागीं। मंगल कलस सजन सब लागीं।।
चौकहँ चारु सुमित्रा पूरीं। मनिमय बिबिध भौंति अति रूरीं।।
आनँद मगन राम महतारी। दिए दान बहु बित्र हँकारी।।
पूर्जी प्रामदेवि सुर नागा। कहे बहोरि देन बिल भागा।।
जेहि बिधि होइ राम कल्यान्। देहु दया करि सो बरदानूरै।।
गाविह मंगल कोकिल बयनी। बिधु बदनी मृग सावक नयनी।।
दो०—राम राज अभिषेकु सुनि हिय हरवे नर नारि।

लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि ॥८॥ तब नरनाह बसिष्ठु बोलाए। राम धाम सिल देन पठाए॥ गुर आगमनु सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नाएउ माथा॥ सादर अरघ देइ घर आने। सोरह भौति पूजि सनमाने॥

१—[तु० में यहाँ निम्निजिलित मर्कांती मौर भी मार्द है:— बार बार गनपविदि निहोरा। कीजे सफल मनोरथ मोरा।]

गहे चरन सिय सहित बहोरी। बोले रामु कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामि आगमन्। मंगल मूल अमंगल दमन्।। तदिप उचित जनु बोलि सप्रीतीं। पठइश्र काज नाथ असि नीती।। प्रमुता तिज प्रमु कीन्ह सनेह् । मएउ पुनौत आजु येहु गेह् ॥ आयमु होइ सो करीं गोसाई । सेवकु लहइ स्वामि सेवकाई ॥ दो०—सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुवरहि प्रसंस।

राम कस न तुम्ह कहहु श्रस हंस बंस श्रवतंस ॥१॥ बरिन राम गुन सीलु सुमाऊ । बोले प्रेम पुलिक सुनिराऊ ॥ मूप सजेउ श्रिमिषेक समाजू । चाहत देन तुम्हिं जुबराजू ॥ राम करहु सब संजम श्राजू । जों बिधि कुसल निवाहह काजू ॥ गुरु सिख देइ राय पिहं गएऊ । राम हृदय श्रस विसमउ भएऊ ॥ जनमे एक संग सब माई । मोजन सयन केलि लिरिकाई ॥ करनवेध उपवीत बिश्राहा । संग संग सब मए उछाहा ॥ बिमल बंस येहु श्रनुचित एकू । बंधु विहाह बड़ेहि श्रमिषेकू ॥ प्रमु सभेम पिछतानि सुहाई । हरउ मगत मन के कुटिलाई ॥ दो । — तेहि श्रवसर श्राए लखनु मगन भेम श्रानंद ।

सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल कैरव चंद ॥१०॥ बाजहिं बाजन बिबिब बिघाना ॥ पुर प्रमोदु निहं जाइ बखाना ॥ भरत आगमनु सकल मनाविहें । आवहु १ बेगि नयन फलु पावृहिं ॥ हाट बाट घर गली अधाई । कहिं परसपर लोग लोगाई ॥ कालि लगन मिल केतिक बारा । पूजिहि बिधि अभिलाषु हमारा ॥ कनक सिंघासन सीय समेता । बैठिं रामु होइ चित चेता ॥ सकल कहिं कब होइहिं काली । बिघन बनाविहें ९ देव कुचाली ॥

तिन्हिंहें सोहाइ न अवध बधावा । चोरिंह चंदिनि राति न भावा ॥ सारद बोलि बिनय सुर करहीं । बारिंह बार पाय लइ परहीं ॥ दो०-बिपति हमारि बिलोकि बिंह मातु करिश्व सोइ आजु ।

राम जाहिं बन राजु तिज हो ह सक सुर का जु ॥११॥
सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछताती । मह उँ सरोज बिपिन हिम राती ॥
देखि देव पुनि कह हिं निहोरी । मातु तोहि निहं थोरिंड खोरी ॥
बिसमय हरष रहित रष्टुराऊ । तुम्ह जानहु सब रामु प्रमाऊ ॥
जीव करम बस सुख दुख मागी । जाह स्र स्रवध देव हित लागी ॥
बार बार गहि चरन सँकोची । चली बिचारि बिबुध मिति पोची ॥
ऊँच निवासु नीचि करतूती । देखि न सक हिं पराइ बिम्ती ॥
स्रागिल का जु बिचारि बहोरी । करिह हिंचाह कुसल कि मोरी ॥
हरिष हदयँ दसरथपुर श्राई । जनु शहदसा दुसह दुखदाई ॥
दो० —नामु मथरा मंदमित चेरी कैकें केरि ।

श्रजस पेटारी ताहिं करि गई गिरा मित फेरि ॥१२॥ दीख मंथरा नगरु बनावा । मजुल मगल बाज बघावा ॥ पूँछेसि लोगन्ह काह उछाह्र । राम तिलक सुनि मा उर दाहू ॥ करे बिचार कुबुद्धि कुजाती । होइ श्रकाजु कर्विन बिधि राती ॥ देखि लागि मघु कुटिल किराती । जिमि गवँ तकइ लेउँ केहि माँति ॥ मरत मातु पिह गइ बिलखानी । का श्रनमिन हिस कह हँसि रानी ॥ उतरु देइ निहं लेइ उसाँसू। नारि चरित करि ढारइ श्राँसू ॥ हँसि कहं रानि गालु बड़ तोरें । दीन्हि लखन सिख श्रसमन मोरें ॥ तबहुँ न बोल चेरि बिड़ पापिनि । छाड़इ स्वास कारि जनु सौँपिनि ॥ दो०—समय रानि कह कहिस किन कुसल रामु महिषालु ।

\_\_\_\_

लुबनु भरतु रिपुदवनु सुनि भा कुबरी उर सालु ॥ १३॥

१—[प्र० : काजु ] । द्वि०, तृ०, च० : आजु [ (६) : काजु ] ।

१---[प्र0: विविध ]। द्वि0: विवुध । तु0: दि0। [च0: विविध ]।

कत सिख देह हमहिं को उमाई। गालु करव के हि कर बलु पाई।।
रामिह बाढ़ि कुसल के हि आजू। जिन्ह हि जने छु देह जुबराजू।।
भएउ कौ सिल हि बिघ अति दाहिन। देखत गरव रहत उर नाहिन।।
देखह कस न जाइ सब सोमा। जो अवलो कि मोर मनु छोमा।।
पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारें। जानित हहु बस नाहुँ हमारें।।
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न मूप कपट चतुराई।।
धुनि प्रिय बचन मिलन मनु जानी। सुकी रानि अब रहु अरगानी।।
पुनि अस कबहुँ कहिस घरफोरी। तब घरि जीम कढ़ावौं तोरी।।
दो०—काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि।

तिश्र विसेषि पुनि चेरि कहि मरत मातु असुकानि ।।१ ।।।।
। ध्रियबादिनि सिख दीन्हिउँ तोही । सपनेहु तो पर कोपु न मोही ।।
। सुदिनु सुमंगलदायकु सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ।।
। जेठ स्वामि सेवक लघु माई । यह दिनकर कुत रीति सुहाई ।।
। राम तिलकु जौं साँचेहु काली । देउँ माँगु मनमावत श्राली ॥।
कौसल्या सम सब महतारी । रामिहं सहज सुमाय पिश्वारी ॥।
मो पर करिहं सनेहु विसेषी । मैं करि प्रीति परीक्षा देखी ॥
जौं विधि जनमु देइ करि छोहू । होहुँ राम सिय प्त पतोहू ।।
। पान तें अधिक रामु प्रिए मोरें । तिन्हकें तिलक छोमु कस तोरें ॥
दो०—मरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ ।

हरष समय विसमउ करिस कारन मोहि सुनाउ ॥१५॥
एकिह बार आस सब पूजी। अब किछ कहव जीम किर दूजी॥
फोरइ जोगु कपारु अभागा। मलेउ कहत दुख रौरेहिं लागा॥
कहिं मूठि फुरि बात बनाई। ते प्रिय तुम्हिं करुइ में माई॥
हमहुँ कहिं अब ठकुरसोहाती। नाहिंत मौन रहब दिनु राती॥
किरि कुरूप विधि परबस कीन्हा। बवासो तुनिश्र लहिश्र जो दीन्हा॥
कोउ नृप होउ हमिह फा हानी। चेरि आड़ि अब होब कि रानी॥

जारइ जोगु सुभाउ हमारा । श्रनमल देखि न जाइ तुम्हारा ।। ता तें कळुक बात श्रनुसारी । श्रमिश्र देवि बड़ चूक हमारी ।। दो०-गृह कपट प्रिय बचन सुनि तीय श्राधरबुधि रानि ।

सुर माया बस बैरिनिहि सुद्धद जानि पितश्रानि ॥१६॥ सादर पुनि पुनि पूँछित श्रोही। सबरीं गान मृगी जनु मोही॥ तिस मिति फिरी श्रहइ जिस माबी। रहसी चेरि घात जनु फाबी॥ तुम्ह पूँछि में कहत डेराऊँ। घरेहु मोर शरफोरी नाऊँ॥ सिज प्रतीति बहु विधि गिंद छोली। श्रवध साइसाती तब बोली। प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी। रामिह तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी॥ रहा प्रथम श्रव ते दिन बीते। समउ फिरें रिपु होहिं पिरीते॥ मानु कमल कुल पोषनिहारा। बिनु जल आरि करें सोइ छारा॥ जिर तुम्हारि चह सवित उखारी। क्रिंघहु करि उपाउ बर बारी॥ दो०—तुम्हिह न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राउ।

मन मलीन मुह मीठ नृपु राउर सरल सुमाउ॥१०॥
चतुर गॅमीर राम महतारी। बीचु पाइ निज बात सँवारी॥
पठप मरतु मूप निन्नौरें। राम मातु मत जानन रीरें॥
सेवहिं सकल सवित मोहि नीकें। गरबित मरत मातु बल पी कें॥
सालु तुम्हार कौसिलिह माई। कपट चतुर नहिं होइ जनाई॥
राजिह तुम्ह पर प्रेमु बिसेषो। सवित सुमाउ सकइ नहिं देखी॥
रचि प्रपंचु मूपिह अपनाई। राम तिलक हित लगन घराई॥
येष्ठु कुल उचित राम कहुँ टीका। सबिह सोहाइ मोहि सुठि नीका॥
आगिल बात समुम्ति हर मोही। देउ दैउ फिरि सो फलु ओही॥
दो०—रचि पचि कोटिक कुर्यटलपन कीन्हेसि कपट प्रबोध।

कहिसि कथा सत सवति के जेहिं विधि बाद विरोध ॥१८॥

१---म॰: जल । दि॰: प॰। [तु॰: जर ] । च॰: प॰ [ (६): जर ]।

भावी बस प्रतीति उर श्राई। पूँछ रानि पुनि सपथ देनाई।। का पूँछहु तुम्ह श्रवहुँ न जाना। निज हित श्रनहित पद्ध पहिचाना।। भएउ पास दिनु सजत समाजू। तुम्ह पाई सुधि मोहि सन श्राज् ॥ साइश्र पहिरिश्र राज तुम्हारें। सत्य कहें निहं दोषु हमारें॥ जों श्रसत्य कछु कहव बनाई। तो विधि देहिह हमिं सजाई॥ रामिह तिलकु कालि जों भएऊ। तुम्ह कहुँ विपति बीजु विधि वएऊ॥ रेख खँचाइ कहीं बलु मासी। मामिनि मइहु दूव कइ मासी॥ जों सुत सहित करहु सेवकाई। तो घर रहहु न श्रान उपाई॥ दो०—कद्धृं विनतहि दीन्ह दुस तुम्हिह कौसिलइँ देव।

भरतु बंदि गृह सेइहिंह लघनु राम के नेव ॥१६॥ कैकयसुता सुनत कटु बानी। किह न सकह कछु सहिमसुलानी॥ तन पसेउ कदली जिमि काँपी। कुबरी दसन जीम तब चाँपी॥ किह किह कोटिक कपट कहानी। घोरजु घरहु प्रबोधिस रानी॥ कीन्हिंस कठिन पढ़ाइ कुपाठू। जिमि न नवइ फिरि उकठ कुकाठू॥ फिरा करमु पिय लागि कुराली। बिकहि सराहइ मानि मराली॥ सुनु मंथरा बात फुरि तोरी। दिहिनि आँखि नित फरकइ मोरी॥ दिन प्रति देखीं राति कुसपने। कहीं न तोहि मोह बस अपने॥ काह करीं सिख सूघ सुमाऊ। दाहिन बाम न जानों काऊ॥ दो०—अपने चलत न आजु लिंग अनमल काहक कीन्ह।

केहि अघ एकहि बार मोहि दैश्र दुसह दुखु दीन्ह ॥२०॥ नैहर जनमु भरब बरु जाई। जिश्रत न करिब सबति सेवकाई॥ श्रिर बस दैउ जिश्रावत जाही। मरनु नीक तेहि जीव न चाही॥ दीन बचन कह बहु बिधि रानी। स्तृति कुबरी तिश्र माया ठानी॥ अस कस कहहु मानि मन ऊना। सुखु सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना॥

१—प्र०:फुरि। [ दि० :फुर] । तु० : प्र०। च० : प्र०। [(६) :फुर] ।

जेहि राउर श्रिति श्रनभल ताका। सोइ पाइहि येहु फलु परिपाका।। जबतें कुमत सुना मैं स्वामिनि। मूख न बासर नींद न जामिनि।। पूंझेक गुनिन्ह रेख तिन्ह र खांची। भरन मुश्राल होहिं येहु साँची।। भामिनि करहु त कही उपाऊ। है तुम्हरीं सेवा बस राऊ॥ दो०—परीं कूप तुश बचन पर सकीं पूत पति त्यागि।

कहिस मोर दुखु देखि बड़ कस न करब हित लागि ॥२१॥ कुबरी किर कबुली कैकेयी। कपट छुरी - छर पाहन टेई ॥ लखइ न रानि निकट दुखु कैसें। चरइ हित तिन बलिपसु जैसें॥ सुनत बात मृदु अंत कठोरी। देति मनहुँ मधु माहुर घोरी॥ कहइ चेरि सुघि अहइ कि नाहीं। स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं॥ दुइ बरदान मृप सन थाती। माँगहु आजु जुड़ाबहु छाती॥ सुतहि राजु रामिह बनबास्। देहु लेहु सब सवित हुलास्॥ मृपित राम सपथ जब करई। तब माँगेहु जेहि बचनु न टरई।॥ होइ अकाजु आजु निसि बोतें। बचनु मोर प्रिय मानेहु जी तें॥ दो०—बड़ कुघातु करि पातिकिनि कहेसि कोपगृह जाहु।

काजु सँवारेहु सजग सबु सहसा जिन पित आहु॥२२॥
कुविरिहि रानि प्रानिषय जानी। बार बार बिंदु बुद्ध बखानी॥
तोहि सम हितु न मोर संसारा। बहे जात कह महिस श्रधारा॥
जों बिधि पुरव मनोरथ काली। करों तोहि चषपूतिर श्राली॥
बहु विधि चेरिहि आदरु देई। कोपभवन गवनी कैकेई॥
विपति बीजु बरषा रितु चेरी। मुहूँ मह कुमित कैकई केरी॥
पाइ कपट जलु श्रंकुरु जामा। बर दोउ दल दुल फल परिनामा॥
कोप समाजु साजि सबु सोई। राजु करत निज कुमित बिगोई॥
राउर नगर कोलाहल होई। येहु कुचालि कछु जान न कोई॥

१--[प्र0: ते]। द्वि0: तिन्ह । तृ0, च0: द्वि0 ।

दो० — प्रमुदित पुर नर नारि सब सजिहें सुमंगलचार ।

एक प्रविसिहें एक निर्गमिहें भीर मूप दरवार ॥ २३॥ वालसखा सुनि हिय हरषाहीं । मिलि दस पाँच राम पिहें जाहीं ॥ प्रमु आदरिहं प्रेमु पहिचानी । पूँछिहें कुसल खेम मृदु वानी ॥ फिरिहें भवन प्रिय आयस पाई । करत परसपर राम बड़ाई ॥ को रघुवीर सिरस ससारा । सीलु सनेहु निवाहनिहारा ॥ जेहि जेहि जोनि करम बस अमहीं । तहँ, तहँ ईस्रु देउ येह हमहीं ॥ सेवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात येहु ओर निवाहू ॥ अस अमिलाषु नगर सब काहू । कैकयसुता हृदयँ अति दाहू ॥ को न कुसंगित पाइ नसाई । रहै न नीच मतें चतुराई ॥ दो० — साँम समय सानंद नृपु गएउ कैकई गेह ।

गवनु निदुरता निकट किए जनु धरि देह सनेह ॥२४॥ कोपमवन सुनि सकुचेउ राऊ। मयबम श्रगहुड़ परै न पाऊ॥ सुरपित बसइ बाँह बल जाकें। नरपित सकल रहिंह रूख ताकें॥ सो सुनि तिश्र रिस गएउ सुखाई। देखहु फाम प्रजाप बड़ाई॥ स्ल कुलिस श्रास श्रॅंगविनहारे। ते रितनाथ सुमन सर मारे॥ समय नरेसु प्रिया पिंह गएऊ। देखि दसा दुखु दारुन भएऊ॥ भूमि सयन पटु मोट पुराना। दिए सारि तन भूषन नाना॥ सुमतिहि किस कुवेषता फाबी। श्रनश्रहिवातु स्च जनु माबी॥ खं०—केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पितिहि नेवारई।

मानहुँ सरोष भुद्धंगभामिनि बिषम माँति निहारई ॥
दोउ बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई ।
तुलसी नृपति मवितव्यक्षाबस काम कौतुक लेखई ॥
सो०—बार बार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिक बचनि ।
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥२५॥

अनहित तोर प्रिया केहँ कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा ॥ कह केहि रंकहि करों नरेस्। कह केहि नुपहि निकासों देस्।। सकीं तोर अरि अमरी मारी। काह कीट बपुरे नर नारी।। जानसि मोर सुम<sup>ा</sup>उ बरोरू। मनु तव श्रानन चंद चक्रोरू॥ भिया प्रान धुत सरबस मोरें। परिजन प्रजा सकल बस तोरें।। जौं कछ कहीं कपटु करि तोहीं। मामिनि राम सपथ सत मोहीं।। बिहँ सि भौँगु मनभावति बाता । भूषन सजहि मनोहर गाता ।। वरी कुवरी समुिक जिन्न देखू। बेगि प्रिया परिहरिह र कुबेखू॥ दो॰ - यह सनि मन गुनि सपथ बड़ि बिहँसि उठी मितमंद ।

भूषन सजित बिलोकि मृगु मनहुँ किरातिनि फद ॥२६॥ पुनि कह राउ सुहृद जिश्रँ जानी । प्रेम पुलिक मृदु मंजुल बानी ।। भामिनि मएउ तोर मन मावा। घर घर नगर श्रनंद बघावा।। रामहि देउँ कालि जुबराजू। सजिह झुलोचिन मगल साजू।। दलिक उठेउ सुनि हृद्य कठोरू । जनु खुइ गएउ पाक बरतोरू ।। श्रइसिड पीर बिहाँसि तेहिं गोई । चोरनारि जिमि प्रगटि न रोई ।। लखी न भूप कपट चतुराई । कोटि कुटिल मनि४ गुरू पढ़ाई ।। जद्यपि नीति निपुन नरनाहूँ । नारि चरित जलनिधि अवगाहू ।। कपट सनेहु बढ़ाइ बहोरी। बोली बिहाँसि नयन मुँहु मोरी।। 'दो०-मौंगु मौंगु पे कहहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु।

देन कहेहु बरदान दुइ तेउ पावत संदेहु ॥२७॥ जानेउँ मरमु राउ हँसि फहई। तुम्हिह कोहाब परम प्रिय ऋहई।। थाती राखि न माँगिहु काऊ। बिसरि गएउ मोहि मोर सुमाऊ॥

१--प्र : परिहरहु । द्वि : परिहरहि । तृ ०, च ० : द्वि ।

२—प्र**ः ह.**उ। दि**ः हदय। तुः, चः दिः।** ३—प्र**ः तेहिः। दिः प्रः [(३) (४) (५): तेह**]। [तुः तब]। चः प्र०।

४—[प्र०: मति ]। द्विरः मनि [(५३४) मति ]। चिरः मति ]। चरः द्विरः।

मूर्टेह १ हमहि दोस्र जिन देहू । दुई कै चारि माँगि कर २ लेहू ।। रघुकुल रीति सदा चिल आई । पान जाहुँ कर बचनु न जाई ।। निहं असत्य सम पातक पुंजा । गिरि सम होहिं कि कोटिक गुंजा ।। सत्य मूल सब सुकूत सुहाए । बेद पुरान बिदित मुनि गाए ।। तेहि पर राम सपथ करि आई । सुकूत सनेह अविध रघुराई ।। बात दृढ़ाई कुमित हाँसि बोली । कुमत कुबिहाँग कुलह जनु खोली ।। दो०—मूप मनोरथ सुमग बनु सुख सुबिहंग समाजु ।

मिल्लिन जिमि छाड़न चहति बचनु भयंकर बाजु ॥२८॥
सुनहुँ प्रानिप्रय भावत जी का । देहु एक बर भरतिह टीका ॥
माँगों दूसर बर कर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥
वापस बेप बिसेषि उदासी । चौदह बिरेस रामु बनवःसी ॥
सुनि मृदु बचन मृप हिय सोकू । सिसकर छुअत बिकल जिमि कोकू ॥
गएउ सहिम निहं कछु कि आवा । जनु सचान बन भन्पटेउ लावार ॥
बिबरन भएउ निपट नरपालू । दामिनि हनेउ मनहुँ तरु तालू ॥
माथे हाथ मूँदि दोउ लोचन । तनु धिर सोचु लाग जनु सोचन ॥
मोर मनोरथु सुरतरु फूला । फरत किरीन जिमि हतेउ समूला ॥
अवध उजारि कीन्ह कैकेई । दीन्हिस अचल बिपति कै नेई ॥
दो०—कवने अवसर का भएउ गएउँ नारि बिस्वास ।

जोग सिद्धि फल समय जिमि जितिह अविद्या नास ॥२१॥ एहि विधि राउ मनिह मन भौँला । देखि कुमौँति कुमित मनु मौँला ॥ भरतु कि राउर पूत न होहीं । आनेहु मोल बेसाहि कि मोही ॥ जो सुनि सरु अस लागु तुम्हारें । काहे न बोलहु बचनु सँमारें ॥

१--[प्रव: मूठहु ]। द्विव, तृव, चव: मूठेहु।

२--प्र०: बरु। [द्वि०: (३) मफु, (४) (५) (५८): किन ]। [तु०, च०: मकु ]।

६—प्र०: मुनि । द्वि०: प्र०। [तृ०: मनु ] । च०: प्र० [ (১): मनु।]।

४-[ (६) मे यह ऋदाली नही है ]

देहु उतर श्ररु करहु कि नाहीं । स्त्यसंघ तुम्ह रघुकुल माहीं ॥ देन कहेहु श्रव जिन बरु देहू । तजहु सत्य जग श्रपजसु लेहू ॥ सत्य सराहि कहेहु बरु देना । जानेहु लेइहि माँगि चवेना ॥ सिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा । तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा ॥ श्रित कटु बचन कहित कैकेई । मानहुँ लोन जरे पर देई ॥ दो०—धरम धुरंधर धीर घरि नयन उघारे राय ।

सिरु घुनि लीन्हि उसास श्वसि मारेसि मोहि कुठाय ॥ ३०॥ श्वागें दीखि जरित रिस भारी । मनहुँ रोष तरवारि उघारी ॥ मृठि कुबुद्धि धार निदुराई । घरी कूबरी सान र बनाई ॥ लखी महीप कराल कठोरा । सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा ॥ बोले राउ कठिन करि छाती । बानी सबिनय तासु सोहाती ॥ प्रिया बचन कस कहिस कुमाँती । भीर र प्रतीति प्रीति करि हाती ॥ मोरें भरा राष्ट्र दुइ श्राँखी । सत्य कहीं करि संकरु साखी ॥ श्वावसि दृतु मैं पठटब प्राता । श्वाहहिं बेगि सुनत दोउ श्वाता ॥ सुदिनु सोधि सबु साजु सजाई । देउँ भरत कहुँ राजु बजाई ॥ दो०—लोसु न रामिह राज कर बहुत भरत पर प्रीति ।

में बड़ छोट बिचारि जिझें करत रहेडें नृपनीति ॥३१॥ राम सपथ सत कहीं सुमाऊ । राम मातु कछु कहेड न काऊ ॥ में सबु कीन्ह तोहि बिनु पूछें । तेहि तें परेड मनोरथ छूछें ॥ रिस परिहरु अब मंगल साजू । कछु दिन गएँ मरत जुबराजू ॥ एकहि बात मोहि दुखु लागा । बरु दूसर असमंजस माँगा ॥ अजहूँ हृदय जरत तेहि आँचा । रिस परिहास कि साँचेहु साँचा ॥ कहु तिज रोषु राम अपराघू । सबु कोड कहइ रामु सुठि साघू ॥

१--[प्र०, द्वि०, तृ०: जरत ]। च०: जरति [ (८) : जरत ]।

२---प्र०: कुबरि खर सान । द्वि०, तृ०, च०: कूबरी सान ।

३-- प्रo: भीर । द्विo: प्रo [ (३) (४) (५) : भीह ] । [तुo: भीह] । चo: प्रo।

तुहूँ सराहिस करिस सनेह । अब छुनि मोहि मएउ संदेह ।। जास सुभाउ अरिहि अनुकृता । सो किमि करिहि मातु प्रतिकृता ।। दो०—प्रिया हास रिस परिहरिह , माँगु बिचारि बिबेकु ।

जेहि देखों अब नयन मिर भरत राज श्रिमिषेकुं ॥३२॥ जिश्रइ मीन बरु बारि बिहीना । मिन बिनु फिनिकु जिश्रइ दुख दीना ॥ कहों सुमाउ न छल मन माहीं । जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ॥ समुिक्त देखु जिश्रँ शिया प्रवीना । जीवनु राम दरस श्राधीना ॥ सिन मृदु बचन कुमित श्रात जरई । मनहुँ श्रनल श्राहित घृत परई ॥ कहइ करहु किन कोटि उपाया । इहाँ न लागिहि राउरि माया ॥ देहु कि लेहु श्रजसु करि नाहीं । मोहिं न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥ राम साधु तुम्ह साधु सयाने । राम मातु मिल सब पहिचाने ॥ जस कीसिला मोर मल ताका । तस फलु उन्हिह देउँ करि साका ॥ दो० – होत प्रातु मुनि बेष घरि जों न रामु बन जाहिं ।

मोर मरनु राउर श्रजष्ठ नृप समुिक्तश्र मन माहिं ।। ३ ३ ।। श्रम कि कुटिल मई उठि ठाड़ी । मानहुँ रोष तरंगिनि बाड़ी ।। पाप पहार प्रगट मह सोई । मरी कोष जल जाइ न जोई ।। दोउ बर कूल कठिन हठ घारा । मबँर कूबरी बचन प्रचारा ।। ढाइत मूण रूप तरु मुला । चली बिपति बारिषि श्रमुकूला ।। लखी नरेस बात सब साँची । तिश्र मिस मीचु सीस पर नाची ।। गहि पद बिनय कीन्हि बैठारी । जिन दिनकर कुल होसि कुठारी ।। माँगु माथ श्रबहीं देउँ तोही । राम बिरह जिन मारिस मोही ।। राखु राम कहुँ जेहिं तेहिं माँती । नाहिं त जरिहि जनमु मिर क्षाती ।। दो ० —देखी ब्याधि श्रसाधि नृपु परेउ धरिन धुनि माथ ।

कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥३४॥

१—[प्रः प्रिय]। दिः जिद्य। तुः, चः द्विः [(६): प्रिय]।

क्याकुल राउ सिथिल सब गाता | करिनि कलपतरु मनहुँ निपाता || कंटु सूख मुख श्राव न बानी | जनु पाठीनु दीनु बिनु पानी || पुनि कह कटु कठोरु कैकेई | मनहुँ घाय महुँ माहुरु देई || जी श्रंतहु श्रस करतबु रहेऊ | भाँगु माँगु तुम्ह केहिं बल कहेऊ || दुइ कि होहिं एक समय मुश्राला | हँसब ठठाइ फुलाउब गाला || दानि कहाउब श्ररु कृपनाई | होइ कि खेम कुसल रौताई || श्राँडहु बचनु कि घीरजु घरहू | जिन श्रवला जिमि करुना करहू || तनु तिश्र तनय घानु धनु घरनी | सत्यसंघ कहुँ तृन सम बरनी || दो०—मरम बचन सुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तोर |

लागेड तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥३५॥ चहत न मरत म्पतिहि मोरें । बिधिबस कुमित बसी जिश्राँ तोरें ॥ सो सबु मोर पाप परिनाम् । भएउ कुठाहर जेहि विधि बाम् ॥ सुबस बसिहि फिरि श्रवध सहाई । सब गुन धाम राम प्रभुताई ॥ करिहिंह माइ सकल सेवकाई । होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई ॥ तोर करुंकु मोर पिछताऊ । मुण्हु न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ श्रव तोहि नीक लाग करु सोई । लोचन श्रोट बैंदु मुहुँ गोई ॥ जब लिंग जिश्रों कहीं कर जोरी । तब लिंग जिन कछु कहिस बहोरी ॥ फिरि पिछतैहिस श्रंत श्रमागी । मारिस गाइ नहारूर लागी ॥ दो०—परेउ राउ किह कोटि बिध काहे करिस निदानु ।

कपट सयानि न कहित कछु जागित मनहुँ मसानु ॥३६॥ राम राम रट निकल मुत्रालू। जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू॥ इदयँ मनाव भोरु जनि होई। रामहि जाइ कहइ जिन कोई॥ उद्दे करहु जिन रिब रघुकुल गुर। श्रवध बिलोकि सूल होइहि उर॥

१-प्रव: भूपनि । [दिव, तृव: भूपपद] । चव: प्रव।

२-- प्रः नहारू। [द्विः नहारूहि]। नृिः नाहरह ]। चः प्रः।

मूप प्रीति कैन्नइ कठिनाई | उभय श्रविध विधि रची बनाई || बिलपत नृपहि भएउ मिनुसारा | बीना बेनु संख धुनि द्वारा || पढ़िहं भाट गुन गाविहं गायक | सुनत नृपिह जनु लागिह सायक || मंगल सकल सोहाहिं न कैसें | सहगामिनिह बिमूषन जैसें || तेहि निसि नींद परी निहं काहू | राम दरस लालसा उछाहू || दो०—द्वार भीर सेवक सचिव कहिं उदित रिव देखि |

जागेउ१ अजहुँ न श्रवधपति कारनु कवनु विसेषि ॥३७॥
पिछलें पहर भूपु नित जागा। श्राजु हमिह बड़ श्रवरजु लागा॥
जाहु सुमन्न जगावहु जाई। कीजिस्न काजु रजायेसु पाई॥
गए सुमंत्रु तब राउर माहीं। देखि भयावन जात डेराहीं॥
धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा। मानहुँ विपति विषाद बसेरा॥
पूछे कोउ न उत्तरु देई। गए जेहिं भवन भूप कैकेई॥
किह जय जीव बैठ सिर नाई। देखि भूप गति गएउ सुखाई॥
सोच विक्त विवरन महि परेऊ। मानहुँ कमल मूलु परिहरेऊ॥
सचिउ समीत सम्मइ नहिं पूछो। बोली श्रासुममरी सुम छूछी॥
दो०—परी न राजहि नींद निसि हेतु जान जगदीसु।

रामु रामु रिट मोरु किय कहइ न मरमु महीसु ॥३८॥ श्रानहु रामिह बेगि बोलाई। समाचार तन पूँबेहु श्राई॥ चलेडर सुमंत्रु राय रुख जानी। लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी॥ सोच विकल मग परइ न पाऊ। रामिह बोलि कहहिं का राऊ॥ उर घरि घीरजु गएउ दुआरें। पूँबहिं सकल देखि मनु मारें॥ समाधानु करि सो सन ही का। गएउ जहाँ दिनकर कुल टीका॥ रामु सुमंत्रहि श्रावत देखां। श्रादरु कीन्ह पिता सम लेखा॥

१—प्र० : जागेज । द्वि० : प्र० [ (४) (५) : जागे ] । ति० : जागे ] । च० : प्र० । २—प्रि० : चलेन ] । द्वि०, तृ०, च० : चलेज ।

निर्शल बदनु किह मूप रजाई। रघुकुलदीपिह चलेउ लेवाई।। रामु कुर्भोति सचिव सँग जाहीं। देखि लोग जहँ तहँ बिलखाहीं।। दो०—जाइ दीख रघुबंसमिन नरपित निपट कुसाजु।

सहिम परें जलिं सिंघिनिहि मनहुँ बृद्ध गजराजु ॥३१॥
सूखिं श्रघर बरइ सबु श्रंगू । मनहुँ दौन मनिहीन भुत्रंगू ॥
सरुष समीप दीखि कैंकेई । मानहुँ मीचु घरी गिन लेई ॥
करुनामय मृदु राम सुमाऊ । प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥
तदिप घीर घरि समे बिचारी । पूँछी मधुर बचन महतारी ॥
मोहि कहु मातु तात दुख कारनु । करिश्च जतनु जेहिं होई निवारनु ॥
सुनहु राम सबु कारनु पूद्ध । राजिह तुम्ह पर बहुत सनेह ॥
देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना । माँगेउँ जो कछु मोहि सोहःना ॥
सो सुनि भएउ मूप उर सोचू । छाड़ि न सकहिं तुम्हार सँकोचू ॥
दो०—सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेसु ।

सकहु त आयेस घरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥४०॥
निघरक बैठि कहइ कटु बानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥
जीम कमान बचन सरं नाना । मनहुँ महिपु मृदु लच्छ समाना ॥
जनु कठोरपनु घरे सरीरू । सिखइ धनुषविद्या बर बीरू ॥
सबु प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । बैठि मनहुँ तनु घरि निठुराई ॥
मन मुसकाइ मानुकुल मानु । रामु सहज आनंद निघानू ॥
बोले बचन बिगत सब दूषन । मृदु मंजुल जनु बाग बिमूषन ॥
सुनु जननी सोइ सुनु बङ्मागी । जो पिनु मानु बचन अनुगर्गी ॥
तनय मानु पिनु तोषनिहारा । दुर्लम जननि सकल संसारा ॥
दो०—मुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबिह मौति हिन मोर ।

तेहि पर १ पितु श्रायेष्ठ बहुरि संमत जननी तोर ।।४१।।

१—प्र०; पर। द्वि०: प्र०। [ तु०: मई ]। च०: प्र० [ (८): मई ]।

भरतु प्रान प्रिय पावहिं राजू | बिधि सबिबिध मोहि सनमुख श्राजू || जी न जाउँ बन श्रहसेहुँ काजा | प्रथम गनिश्र मोहि मूढ़ समाजा || सेवहिं श्ररॅंडु कलपतरु त्यागी | परिहरि श्रमृतु लेहि बिषु माँगी || तेउ न पाइश्रर समउ चुकाहीं | देखु बिचारि मातु मन माहीं || श्रब एकु दुखु मोहि बिसेषी | निपट बिकल नरनायकु देखी || श्रोरिह बात पितहि दुख भारी | होत प्रतीति न मोहि महतारी || राउ घीरु गुन उदिघ श्रगाधु | मा मोहि तें कछु बड़ श्रपराधू || जातेंर मोहि न कहत कछु राऊ | मोरि सपथु तोहि कहु सित माउ || दो०—सहज सरल रधुबर बचन कुमित कुटिल करि जान |

चलइ जोंक अल ३ बक गित जबिप सिलेलु समान ॥ ४२॥ रहसी रानि राम रुख पाई। बोली कपट सनेहु जनाई॥ सपथ तुम्हार मात कह आना। हेतु न दूसर मैं कछु जाना॥ तुम्ह अपराध जोगु निहं ताता। जननी जनक बंधु मुखदाता॥ राम सत्य सबु जो कछु कहहू। तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू॥ पितिहि बुम्हाइ कहहु बिल सोई। चौथेंपन जेहिं अजमु न होई॥ तुम्ह सम मुअन मुकुत जेहिं दीन्हे। उचित न तामु निरादक कीन्हे॥ लागिहं कुमुख बचन मुम कैसे। मगह गयादिक तीरथ जैसे॥ रामिह मातु बचन सब माए। जिमि मुरसरिगत सिलेल मुहाए॥ दो०—गइ मुरुखा रामिह सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्हि।

सचिव राम आगमनु कहि बिनय समय सम कीन्हि ॥ ४३ ॥ अर्वान्प अकिन रामु पगु धारे । घरि धीरजु तब नयन उघारे ॥ सचिव सँमारि राउ बैठारे । चरन परत नृप रामु निहारे ॥ लिए सनेह बिकर्ज उर लाई । गइ मनि मनहुँ फनिक फिरि पाई ॥

१--- प्रवः तेड न पाइश्र। [ द्वि०, तृ०: तेड न पाइ अस ]। च०: प्र०।

२—प्र०: जाने । द्वि०:प्र० [ (४) (५) : ताते ] । [ तृ०: ताते ] । च०:प्र० ।

३-- प्रव: जल। द्विव: प्रव[ (५): जिमि ] तृव, चव: प्रव।

रामिह वितइ रहेउ नरनाहू। चला बिलोचन बारि प्रबाहू॥ सोक बिबस कुळु कहइ न पारा। हृद्यँ लगावत बारिह बारा॥ बिघिहि मनाव राउ मन माहीं। जेहिं रघुनाथ न कानन जाहीं॥ सुमिरि महेसिह कहइ निहोरी। बिनती सुनहुँ सदासिव मोरी॥ श्रासुतीष तुम्ह श्रवहर दानी। श्रारित हरहु दीन जनु जानी॥ दो०—तुम्ह प्रेरक सबकें हृद्यँ सो मित रामिह देहु।

बचनु मोर तिज रहिं घर परिहरि सीलु सनेहु ॥ १४॥ अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ । नरक परों बरु सुरपुर जाऊ ॥ सब दुख दुसह सहावउ मोहीं । लोचन ओट रामु जिन होहीं ॥ अस मन गुनइ राउ निहं गोला । पीपर पात सिरस मनु होला ॥ रघुपति पितिह प्रेम बस जानी । पुनि क्छु कहिहिं मातु अनुमानी ॥ देस काल अवसर अनुसारी । बोले बचन बिनीत बिचारी ॥ तात कही कछु करों ढिठाई । अनुचिनु छमब जानि लरिकाई ॥ अति लघु बात लागि दुखु पावा । काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ देखि गोसाइहि पूँछिउँ माता । सुनि प्रसंगु भए सीतल गाता ॥ दो० मंगल समय सनेह बस सोचु परिहरिश्र तातं ।

श्रायेस देहश्र हरिष हिय किह पुलके प्रमु गात ॥ १५॥ धन्य जनसु जगतीतल तास् । पितिह प्रमोदु 'चरित सुनि जास् ॥ चारि पदारथ करतल ताकें । प्रिय पितु मातु प्रान सम जाकें ॥ श्रायेस पालि जनम फलु पाई । श्रइहों बेगिहिं होउ रजाई ॥ बिद्रा मातु सन श्रावों माँगी । चिलहों बनिह बहुरि पग लागी ॥ श्रम कहि रामु गवनु तब कीन्हा । सूप सोकबस उत्तरु न दीन्हा ॥ नगर ब्यापि गइ बात सुतीझी । खुश्रत चड़ी जनु सब तन बीझी ॥ सुनि भए बिद्रल सकल नर नारी । बेलिं बिट्य जिमि देखि दवारी ॥ जो जहाँ सुनइ सुनइ सिरु सोई । बड़ बिषादु नहिं धीरजु होई ॥

दो०-मुख सुंखाहिं लोचन सर्वाहें सोकु न हृदयँ समाइ ।

मनहुँ करुन रस कटकई र उत्तरी श्रवध बजाइ ॥४६॥ मिलेहि माँमा बिधि बात बेगारी। जह तह देहिं कै कहिं गारी॥ येहि पापिनिहि बूमा का परेऊ। छाइ मवन पर पावकु घरेऊ॥ निज कर नयन काढ़ि चह दीखा। डारि सुघा बिखु चाहित चीखा॥ कुटिल कठोर कुबुद्धि श्रमागी। मह रघुबंस बेनु बन श्रागी॥ पालव बैठि पेड़ु येहि काटा। सुख महुँ सोक ठाटु घरि ठाटा॥ सदा रामु येहि प्रान समाना। कारन कवन कुटिलपनु ठाना॥ सत्य कहिं कबि नारि सुमाऊ। सब बिधि श्रगमु श्रमाघ दुराऊ॥ नज प्रतिबिंबु बरुकु गहि जाई। जानि न जाइ नारिगति माई॥ दो०—काइ न पावकु जारि सक का न समुद्र समाइ।

का न करह अवला प्रवल केहि जग कातु न साइ ॥ ४०॥ का सुनाइ विधि काह सुनावा। का देखाइ चह काह देखावा॥ एक कहिं भतु मृप न कीन्हा। वरु विचारि निहंकुमतिहि दीन्हा॥ जो हिठ भएउ सकल दुख भाजनु। अवला विवस ज्ञानु गुनु गा जनु॥ एक घरम परिमिति पहिचावे। नृपिह दोसु निहं देहिं सयाने॥ सिवि दधीचि हरिचंद कहानी। एक एक सन कहिं बखानी॥ एक मरत कर संमत कहहीं। एक उदास भाय सुनि रहहीं॥ कान मूँदि कर रद गिह जीहा। एक कहिं येह बात अलीहा॥ सुकृत जाहिं अस कहत तुन्हारे। राम मरत कहुँ परम पिआरे॥ दो०—चंनु चवह रे बरु अनल कन सुधा होइ विष तूल।

सपनेहुँ इबहुँ न करहिं कछु मरत राम प्रतिकृत ॥४८॥ एक विधातहि दृषन देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह विषु जेहीं॥

१---[प्र०: कटक लेह ]। [ दि ०: कटक ]। तृ०, चृ०: कटकई।

२—प्र०: परम। [द्वि०, नृ०: प्रान]। च०: प्र० [ (५): प्रान]।

३—प्र०ः चनद्दाद्वि०ः प्र०[(४)(५८): चुनद्द] [तु०: चुनद्द]। च०ः प्र०।

सरमरु नगर सोचु सब काहू। दुसह दाहु उर मिटा उछाहू॥ बिन्नच्यू कुलमान्य जटेरी। जे प्रिय परम कैंकई केरी॥ लगी देन सिख सीलु सराही। बचन बान सम लागिहं ताही॥ भरतु न मोहि प्रिय राम समाना। सदा कहहु येहु सबु जगु जाना॥ करहु राम पर सहज सनेहू। केहि अपराध आजु बन देहू॥ कबहुँ न किएहु संवित आरेस्। प्रीति प्रतीति जान सबु देस्॥ कौसल्या अब काह बिगारा। तुग्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा॥ दो०—सीय कि पिय सँगु परिहरिह लखनु कि रहिहहिं धाम।

राजु कि मूँजब भरत पुर नृपु कि जिइहि बिनु राम ॥४१॥
अस बिचारि उर छाड़हु कोहू । सोक कलंक कोटि१ जिन होहू ॥
भरतिंह अविस देहु जुबराजू । कानन काह राम कर काजू ॥
नाहिंन रामु राज कें मूखे । धरम धुरीन बिषय रस रूखे ॥
गुर गृह बसहुँ रामु तिज गेहू । नृप सन अस बरु दूसर लेहू ॥
जों निहं लिगहहु कहें हमारें । निहं लागिहि कछु हाथ तुम्हारें ॥
जों परिहास कीन्हि कछु होई । तो किह पगट जनावहु सोई ॥
राम 'सरिस मुत कानन जोगू । काह किहि मुनि तुम्ह कहुँ लोगू ॥
इठहु बेगि सोइ करहु उपाई । जेहि बिध सोकु कलंकु नसाई ॥
छं०—जेहिं मौंति सोकु कलंकु जाइ उपाइ किर कुल पालही ।

हिठ फेरु रामिं जात बन जिन बात दूसिर चालही।। जिमि मानु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी।

तिमि अवध तुलसीदास प्रमु बिनु समुमि धौं जिश्रँ मामिनी ॥ सो॰-सिखन्ह सिखावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित ।

तेहिं कञ्च कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥५०॥ उत्तरु न देह दुसह रिस रूखी। मृगिन्ह चितव जनु बाधिनि मूखी॥

<sup>,</sup> १—[प्र०': कोर्प]। दि०: कोटि [(३): कोनि]। तु०, च०: दि०।

ब्याघि श्रसाधि बानि तिन्ह त्यागी । चलीं कहत मितमंद श्रमागी ॥ राजु करत येहि दैश्रँ बिगोई । कीन्हेसि श्रस जस करह न कोई ॥ येहि बिधि बिलपिंड पुर नर नारी । देहिं कुचालिंहिं कोटिक गारी ॥ जरिंह बिधम जर लेहिं उसासा । कविन राम बिनु जीवन श्रासा ॥ बिपुल बियोग प्रजा श्रकुलानी । जनु जलचर गन स्वत पानी ॥ श्रित बिषाद बस लोग लोगाई । गए मातु पिंड रामु गोसाई ॥ मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ । मिटा सोचु जिन राखह राऊ ॥ दो०—नव गयंदु रामुबीर मनु राजु श्रलान समान ।

खूट जानि बनगवनु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥५१॥
रघुकुल तिलक जोरि दोउ हाथा । मुदित मातु पद नाएउ माथा ॥
दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे । मूषन बसन निकावरि कीन्हे ॥
बारबार मुख चुंबित माता । नयन नेह जलु पुलिकत गाता ॥
गोद राखि पुनि हृदयँ लगाए । स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए ॥
प्रेमु प्रमोदु न कुछु कहि ज़ाई । रंक धनद पदबी जनु पाई ॥
सादर सुंदर बदनु निहारी । बोली मधुर बचन महतारी ॥
कृहहु तात जननी बिलहारी । कबिहं लगन मुद मंगलकारी ॥
सुकृत सील सुस सीव सुहाई । जनम लाम कृह अविध अवाई ॥
दो०—जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत येहि मौति ।

जिमि चातक चातिक त्रिषित बृष्टि सरद रितु स्वाित ॥ १ २ ॥ तात जाउँ बिल बेगि नहाडू । जो मन माव मघुर कछु खाडू ॥ पितु समीप तब जाएडु मैया । मह बिह बार जाइ बिल मैया ॥ मातु बचन मुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के फूला ॥ सुख मकरंद भरे श्रियमूला । निरिख राम मनु भवँरु न मूला ॥ घरम घुरीन घरम गित जानी । कहेउ नितु सन अति मृदु बानी ॥

१-- प्र : सिटा । [ द्वि , तु : इहै ] । च : प्र ।

पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। जहँ सब भौंति मोर बड़ काजू।। आयेस देहि मुदित मन माता। जेहिं मुद मंगल कानन जाता।। जिनि सनेह बस डरपिस भोरें १। आनँद अंब अनुअह तोरे।। दो०—बरष चारि दस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान।

श्राइ पाय पुनि देखिहों मनु जनि करिस मलान ॥५३॥ बचन बिनीत मधुर रघुबर के। सर सम लगे मातु उर करके॥ सहिम सूखि सुनि सीर्ताल बानी। जिमि जवास परें पावस पानी॥ किहि न जाइ कछु इदयँ दिषादू। मनहुँ मृगी सुनि केहिर नादू॥ नयन सजल तन थरथर काँपी। माँजिह लाइ मीन जनु माँभी॥ घरि धीरजु सुत बदनु निहारी। गदगद बचन कहित महतारी॥ तात. पितिह तुम्ह प्रान पित्रारे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे॥ राज देन कहुँ सुम दिन साधा। कहेउ जान बन केहि श्रापरावा॥ तात सुनावह मोहि निदानू। को दिनकर कुल भएउ कुसानू॥ दो०—निरिख राम रुख सचिवस्त कारन कहेउ बुमाइ।

सुनि प्रसंगु रहि मुक्त जिमि दसा बरिन नहिं जाइ ॥५४॥ राखि न सकइ न कि सक जाह । दहुँ माँति उर दारुन दाह ॥ लिखत सुधाकर गा लिखि राह । बिधि गित बाम सदा सब काह ॥ धरम सनेह उमय मत घेरी । मह गित साँप अर्जुदरि केरी ॥ राखों सुतिह करों अनरोधू । धरम जाइ अरु बच्च बिरोधू ॥ बहुरि समुम्ति तिश्र धरमु सयानी । रामु भरतु दोउ सुन सम जानी ॥ सरल सुमाउ राम महतारी । बोली बचन धीर धरि मारी ॥ तात जाउँ बलि कीन्हें हु नीका । पितु आयेसु सब धरम क टीका ॥ दो०—राज देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु ।

तुम्ह बिनु मरतिहै मूर्पतिहिर प्रजिह प्रचंड कलेस ॥५५॥

१—प्रः मोरे। द्विः प्र० [(३)(५): मोरें]। तृ०, च०ः प्र०।

२--[प्रव: मूपति ] । द्विव, नृव, चव: मूपिति ।

जों फेवल पितु श्रायेस ताता। ती जिन बाहु जानि बिड़ माता।। जों पितु मातु कहेउ बन जाना। ती कानन सत श्रवध समाना।। पितु बनदेव मातु बनदेवी। खग मृग चरन सरोरुह सेवा।। श्रंतहुँ उचित नृपिह बनबास्। वय बिलोकि हियँ होइ हराँस्।। बढ़ मागी बनु श्रवध अमागी। जो रघुबंसितलकु तुम्ह त्यागी।। जों स्रुतं कहों संग मोहि लेहू। तुम्हरे हृद्यँ होइ संदेहू पूत परम प्रिय तुम्ह सबही कें। प्रान प्रान के जीवन जी कें।। ते तुम्ह कहहु मातु बनु जाऊँ। में सुनि बचन बैठि पछनाऊँ।। दो०—येह बिचारि निहं करों हठ मूँठ सनेह बढ़ाइः।

मानि मातु कर नात बिल सुरित बिसिर जिन जाइ ॥५६॥
देव पितर सब तुम्हिह गोसाई । राखहुँ पलक नयन की नाई ॥
श्रविध श्रंबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर घरम घुरीना ॥
श्रस बिचारि सोइ करह उपाई । सबिह जिश्रत जेहि मेंटहु श्राई ॥
जाहु सुखेन बनिहें बिल जाऊँ । करि श्रनाथ जनपरिजन गाऊँ ॥
सब कर श्राजु सुकृत फत्त बीता । भएउ करालु कालु बिपरीता ॥
बहु बिधि बिलिप चरन लपटानी । परम श्रमागिनि श्रापुहि जानी । ॥
दारुन दुसह दाहु उर ज्यापा । बरिन न जाहि बिलाप कलापा ॥
राम उठाइ मातु उर लाई । कहि मृदु बचन बहुरि समुमाई ॥
दो - समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी श्रकृताइ ।

जाइ सासु पद कमल जुग बंदि बैठि सिरु नाइ ॥५०॥ दीन्हि असीस सासु मृदु बानी । अति सुकुमारि देखि अकुल नो ॥ बैठि निमत मुख सोचिति सीता । रूप रासि पित प्रेम पुनीता ॥ चलन चहत बन जीवननाथू। केहि सुकृती सन होइहि साथू॥ की तनु प्रान कि केवल प्राना । बिधि करतनु कछु जाइ न जाना ॥

१---प्र० ; जानी । द्वि० : प्र० । [ तु० : मानी ] । च० : प्र० [ (६) में मर्वाली नहीं है] ।

चारु चरन नख लेखित घरनी । नूपुर मुखर मधुर किन बरनी ॥

मनहुँ प्रेम बस बिनती करहीं । हमिह सीय पद जिन परिहरहीं ॥

मंजु बिलोचन मोचत बारी । बोली देखि राम महतारी ॥ ,

तात सुनहु सिय श्राति सुकुमारी । सासु ससुर परिजनहि पिश्रारी ॥

दो०—पिता जनक मूपालमिन ससुर भानुकृत भानु ।

पित रिबकुल कैरव बिपिन बिधु गुन रूप निधानु ॥५८॥
मैं पुनि पुत्रबधू भिय पाई । रूपरासि गुन सील छुहाई ॥
नयन पुतिर किर प्रीति बढ़ाई । राखेउँ प्रान जानिकहि लाई ॥
कलपर्वेल जिम बहु बिधि लाली । सींवि सनेह सिलल प्रतिपाली ॥
फूलत फलत मएउ बिधि बामा । जानि न जाइ काह परिनामा ॥
पलँग पीठ तिज गोद हिंडोरा । सिय न दीन्ह पगु अविन कठोरा ॥
जिअनम्रि जिमि जोगवत रहुऊँ । दीप बाति निहं टारन कहुऊँ ॥
सोइ सिय चलन चहित बन साथा । आयेछु काह होइ रघुनाथा ॥
चंद किरन रस रिकि चकोरी । रिब रुख नयन सकुइ किमि जोरी ॥
दो०—किर केहिर निसिचर चरिंड दुष्ट जंतु बन मृरि ।

विष वाटिका कि सोह सुत सुमग सजीविन मूरि ॥५१॥ वन हित कोल किरात किसोरीं। रची विरंचि विषय सुख मोरीं॥ पाइन कृमि जिमि कठिन सुमाऊ। तिन्हिंह कलेसु न कानन काऊ॥ कै तापस तिम्न कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब मीगू॥ सिय वन विसिह तात केहि मोंती। चित्र लिखित किप देखि डेराती॥ सुरसर सुमग बनज वन चारी। हाबर जोगु कि हंसकुमारी॥ अस विचारि जस आयेसु होई। मैं सिख देउँ जानिकहि सोई॥ जों सिय भवन रहइ कह अंवा। मोहि कहँ होइ बहुत अवलवा॥ सुनि रखुबीर मातु प्रिय वानी। सील सनेह सुघा जनु सानी॥ दो०—कहि प्रिय ववन विवेकमय कीन्ह मातु परितोष। लगे प्रवोधन जानिकहि प्रगट विपिन गुन दोष॥६०॥

मातु समीप कहत सकुचाहीं । बोले समउ समुिक मन माहीं ॥ राजकुमारि सिखावनु सुनहू । ऋानि मौंति जिऋँ जिन कछु गुनहू ॥ आपन मोर नीक जौं चहहू । बचनु हमार मानि गृह रहहू ॥ आयेसु मोर सासु सेव काई । सब बिधि मामिनि मवन मलाई ॥ येहि तें ऋधिकु घरमु निहं दूजा । सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ जब जब मातु करिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेम बिकल मित भोरी ॥ तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि समुक्ताएहु मृदु बानी ॥ कहीं सुमाय सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित राखौं तोही ॥ दो०—गुरु श्रुति संमत घरम फलु पाइम्र बिनहिं कलेस ।

हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥६१॥
भैं पुनि करि प्रवान १ पितु बानी । बेगि फिरब, सुनु सुमुखि सयानी ॥
दिवस जात निंह लागिहि बारा । सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥
जों हठ करहु प्रमेबस बामा । तो तुम्ह दुखु पाउब परिनामा ॥
काननु कठिन भयंकरु भारी । घोर घामु हिम बारि बयारी ॥
कुस कटक मग कॉंकर नाना । चलब पयादेहिं बिनु पदत्राना ॥
चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे । मारग अगम भूमिघर भारे ॥
कंदर खोह नदी नद नारे । अगम श्रगांघ न जाहिं निहारे ॥
भालु बांघ बुक केहरि नागा । करिंह नाद सुनि घीरजु मागा ॥
दो० - भूमि सयन बलकल बसन असन कंद फल मूल ।

ते कि सदा सब दिन मिलहिं सबुइ समय अनुकूल ॥६२॥
नरअहार रजनीचर करहीं । कपट वेष विधि कोटिक करहीं ॥
लगाइ अति पहार कर पानी । विपिन विपति निहं जाइ बलानी ॥
ब्याल कराल विहाँग बन घोरा । निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥
बरपहिं घीर गहन सुधि आएँ । मृगलोचनि तुम्ह मीरु सुमाएँ ॥

१ | प्रव: प्रवात । द्विव: प्रव। [ तुव: प्रसात ]। चव: प्रव।

हंसगविन तुम्ह निहं बन जोगू। सुनि श्रपजसु मोहि देइहि लोगू।। मानस सिलल सुधा प्रतिपाली। जिश्रह कि लग्न पयोधि मराली।। नव रसाल बन बिहरन सीला। सोह कि कोकिल बिपिन करीला।। रहहु भवन श्रस हृद्य बिवारी। चंदबर्गन दुखु कानन भारी।। दो०—सहज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करह सिर मानि।

सो पश्चिताइ श्राघाइ उर श्राविस होइ हित हानि ॥ ६३ ॥ धुनि मृदु बचन मनोहर पिश्र कें। लोचन लिलत मरे जल सिय कें।। सीतल सिख दाहक भइ कैसें। चक्रइहि सद चंद निप्ति जैसें।। उतरु न श्राव बिकल बैदही। तजन चहत सुचि स्वामि सनेही।। बरबस रोकि बिलोचन बारी। घरि घीरजु उर श्रवनिकुमारी।। लागि सासु पग कह कर जोरी। इमिब देंबि बड़ि श्रविनयं मोरी।। दीन्हि शानपित मोहि सिख सोई। जेहिं बिघ मोर परम हित होई।। में पुनि समुभित दील मन माहीं। पिय बियोग सम दुख जग नाहीं।। दो०—शाननाथु करुनायतन संदर सुखद सुजान।

तुग्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिधु धुरपुर नरक समान ॥६४॥
मातु पिता भगिनी प्रिय माई । प्रिय परिवारु सुद्द समुदाई ॥
सासु ससुर गुर सजन सहाई । सुत सुंदा सुसील सुखराई ॥
जह लिंग नाथ नेह अरु नाते । पिय बिनु तिश्रहि तरिनहुँ तें ताते ॥
तनु धनु धामु धरिन पुर राजु । पित बिहीन सबु सोक समाजू ॥
भोग रोग सम मूबन भारू । जम जातना सिरस सस रू ॥
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माही । मो कहुँ सुखर कत हुँ कछु नाहीं ॥
जिश्र बिनु देह नदी बिनु बारी । तैसिश्र नाथ पुरुष बिनु नारी ॥
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारें । सरद बिमल बिधु बदनु निहारें ॥

१---[तु० मे निम्नलिखित अर्द्धाली अधिक है : ---

अस कहि सिय रखुपति पद लागी। बोली बचन प्रेम रस पागी ]। र—प्रः तिश्रहि। द्विः प्रः। [तुः तिश्र]। चः प्रः।

दो०—सग मृग परिजन नगरु बनु बलकल बिगल दुकूल ।

नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल सुखु मृल ॥६५॥
बनदेवी बनदेव उदारा । करहिंदे सामु ससुर सम सारा ॥
कुस किसलाय साथरी सुहाई । प्रमु • सँग मंजु मनोज तुराई ॥
कद मूल फल श्रमिश्र अहारू । श्रवच सौध सत सिरंस पहारू ॥
बिनु छिनु प्रमु पद कमल बिलोकी । रहिहीं मुदित दिवस जिमि कोकी ॥
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे । मय बिषाद परिताप घनेरे ॥
प्रमु बिथोग लवलेस समाना । सब मिलि होहिं न कृपानिधाना ॥
श्रस जिश्र जानि सुजान सिरोमनि । लेइ अ संग मोहि छाँदिश्र जिन ॥
बिनती बहुत करो का स्वामी । करुनामय उर श्रंतरजामी ॥
दो०—राखिश श्रवध जो श्रवधि लिंग रहत जानिश्रहिं पान ।

दीनबंधु सुंदर सुखद सील , सनेह निघान ॥ ६६॥ मोहि मम चलत न होइहि हारी । बिनु बिनु चरन सनोज निहारी ॥ सबहिं भाँति पिय सेवा करिहों । मारग जनित सकत श्रम हरिहों ॥ पाय पखारि बैठि तरु छाहीं । करिहों बाउ मुदित मन माहीं ॥ श्रम कन सहित स्याम तनु देखें । कहें दुख समउ प्रानपित पेखें ॥ सम महि तृन तरु पल्लव डासी । पाय पत्तोटिहि सब निस दासी ॥ बार बार मृदु मूरित बोही । लागिहि ताित बयारि न मोही ॥ को प्रमु सँग मोहि चितविनहारा । सिंध बबुहि जिमि ससक सिश्वारा ॥ मै मुकुमारि नाथु बन जोगू। तुम्हिं उचित तपु मो कहुँ मोगू ॥ दो० — श्राइसे अ बचन कठोर सुनि जों न हृद् उ बिलगान ।

तौ प्रमु विषम षियोग दुखु सहिहहिं पावँर प्रान ॥६०॥ श्रम किह सीय विकल मह मारौ । बचन वियोगु न सकी सँमारी ॥ देखि दसा रघुपति जिश्राँ जाना । हिंठ राखे निह राखिहि प्राना ॥ कहेउ कृपालु मानुकुल नाथा। पिरहिर सोचु चलहु बन साथा ॥ निहं विषाद कर अवसरु आजू। वेिंग करहु बन गवन समाजू॥

कहि प्रिय बचन प्रिया समुक्ताई। लगे मातु पद आसिष पाई।। बेगि प्रजा दुख मेटब आई। जननी निदुर बिसरि जिन जाई।। फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी। देखिहों नयन मनोहर जोरी।। सुदिन सुघरी तात कब होइहि। जननी जिस्रत बदन बिधु जोइहि ।। दो०--बहुरि बच्छ कहि लालु कहि रघुपति रघुबर तात।

कबहिं बोलाइ लगाइ हियँ हरिष निरिखहों गात ॥६८॥ लिख सनेह कातिर महतारी । बचनु न श्राव बिकल मह भारी ॥ राम प्रबोध कीन्ह बिधि नाना । सम उ सनेहु न जाइ बखाना ॥ तब जानकी सासु पग लागी । सुनिश्च माय मैं परम श्रमागी ॥ सेवा समय दैशाँ बनु दीन्हा । मोर मनोरशु सफल र न कीन्हा ॥ तजब ब्रोमु जिन बाँडिश्च ब्रोहू । करमु किठन कक्षु दोसु न मोहू ॥ सुनि सिय बचन सासु श्रकुलानी । दसा कविन बिधि कहीं बखानी ॥ बारिह बार लाइ उर लीन्ही । घरि घीरजु सिख श्रासिष दीन्ही ॥ श्रम्बल होउ श्रहिबातु तुम्हारा । जब लिंग गंग जमुन जल घारा ॥ दो०—सीतिह सासु श्रमीस सिख दीन्ह श्रमेक प्रकार ।

चलीं नाइ पद पदुम सिरु श्रांति हित बारिंद बार ॥६१॥ समाचार जब, लिखमन पाप । ब्याकुल बिलस बदन उठि घाए ॥ कंप पुलक तन नयन सनीरा । गहे चरन श्रांति प्रेम श्रांधीरा ॥ कहि न सकत कञ्ज बितवत ठाढ़े । मीनु दीनु जनु जल तें काढ़े ॥ सोचु हृदयँ बिधि का होनिहारा । सब झुखु झुकृतु सिरान हमारा ॥ मो कहुँ काह कहब रघुनाथा । रिलहिंह मवन कि लेहिंह साथा ॥ राम बिलोकि बंघु कर जोरें । देह गेह सब सन तृनु तोरें ॥ बोले बचनु रामु नयनागर । सील सनेह सरल झुल सागर ॥ तात प्रेमबस जिन कदराहू । समुिक हृदयँ परिनाम उञ्जाहू ॥

१-[प्र० में यह महांती नहीं है]।

<sup>े</sup>र—प्रवः सफल । [ द्विव, तृवः सुफल ] । चवः प्रवा

दो - मात पिता गुर स्वामि सिल सिर घरि करहिं सुभाय ।

लहेउ लामु तिन्ह जनम कर नतर जनमु जग जायँ ॥७०॥ श्रम जिश्रें जानि मुनहुँ सिख माई। करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥ भवन भरतु रिपुस्दनु नाहीं। राउ बृद्ध मम दुख मन माहीं ॥ में बन जाउँ तुम्हिं लेइ साथा। होइ सबिंह बिधि श्रवध श्रनाथा ॥ गुर पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कहुँ परइ दुसह दुख मारू॥ रहहु करहु सब कर परितोषू। नतरु तात होइहि बड़ दोषू॥ जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृपु श्रवसि नरक श्रिकारी॥ रहहु तात श्रसि नीति बिचारी। सुनत लखनु मए ब्याकुल मारी॥ सिग्ररे बचन स् खि गए कैसें। परसत तुहिन तामरस जैसें॥ दो०—उतरु न श्रावत प्रेमबस गहे चरन श्रकुलाइ।

नाथ दास मैं स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥७१॥ दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई । लागि अगम अपनी कदराई ॥ नर बर धीर घरम घुर घारी । निगम नीति कहुँ ते अधिकारी ॥ मैं सिस्र प्रमु सनेह प्रतिपाला । मंदरु मेरु कि लेहिं मराला ॥ गुर पितु मातु न जानों काहू । कहीं सुमाउ नाथ पितश्राहू ॥ जहुँ लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ मोरें सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबंघु उर श्रंतरजामी ॥ घरम नीति उपदेसिश्र ताही । कीरित मृति सुगति प्रिय जाही ॥ मन कम बचन चरनरत होई । कृपासिंघु परिहरिश्र कि सोई ॥ दो०—करुनासिंघु सुबंधु के सुनि मृदु बचन बिनीत ।

समुम्प्ताए उर लाइ प्रमु जानि सनेह समीत ॥७२॥ माँगहु बिदा मातु सन जाई। त्रावहु बेगि चलहु बन माई॥ मुदित मए सुनि रघुबर बानी। मएउ लाम बड़ गइ बड़ हानी॥ इरिषत हृद्य मातु पिह श्राए। मनहुँ श्रंघ फिरि लोचन पाए॥ जाइ जननि पग नाएउ माथा। मनु रघुनंदन जानिक साथा॥ पूँछे । मातु मिलान मनु देखी । लखन कही सब कथा बिसेषी ॥ गई सहिम सुनि बचन कठोरा । मृगी देखि दव जनु चहुँ श्रोरा ॥ लखन लखेउ भा श्रनरथु श्राजू । येहिं सनेहबस करब श्रकाजू ॥ माँगत बिदा सभय सकुचाहीं । जाइ संग बिधि कहिहि कि नाहीं ॥ दो०—समुिक सुमित्रा राम सिय रूप सुसीलु सुभाउ ।

नृप सनेहु लिस धुनेड सिरु पािषिन दीन्ह कुदाड ॥७३॥ धीरजु घरेड कुश्रवसरु जानी । सहज सुहृद बोली मृदु बानी ॥ तात तुम्हारि मातु बैदेही । पिता रामु सब माँति सनेही ॥ श्रवध तहाँ जहाँ राम निवासू । तहहाँ दिवसु जहाँ मानु प्रकासू ॥ जों पै सीय रामु बन जाहीं । श्रवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥ गुर पितु मातु बंघु सुर साँई । सेइश्रिहं सकल प्रान की नाई ॥ रामु प्रानिय जीवन जी कें । स्वारथरहित सखा सबहीं कें ॥ पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें । सब मानिश्रिहं राम कें नातें ॥ श्रम जिश्रें जानि संग बन जाहू । लेहु तात जग जीवन लाहू ॥ दो० – मृरि भागमाजनु मएह मोहि समेत बिल जाउँ।

जों तुम्हरे मन झाँड़ि झलु कीन्ह राम पद ठाउँ ॥७४॥
पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति मगतु जासु सुतु होई॥
नतरु बाँम मिल बादि विद्यानी। राम बिमुख सुत तें हित जानी२॥
तुम्हरेहिं माग रामु बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नाहीं॥
सकल सुकृत कर फल सुत्र येहू। राम सीय पद सहज सनेहू॥
रागु रोषु इरिषा मतु मोहू। जिन सपनेहु इन्हर्के बस होहू॥
सकल प्रकार विकार विहाई। मन कम बचन करेहु सेवकाई॥

१-- प्रः पूँचे । द्विः प्रः [(4): पूँदेख ] । [तृः : पूँदा ] । चः प्रः ।

२---प्रवः हानी। द्विवः प्रवः (५) (५) अ)ः जानी ]। तृवः प्रवः (६) नी, (८) जानी ]।

**१**—म०: फल स्तादि०: प्र०। [तृ०: बर फल ]। व०: प्र०।

तुम्ह कहँ बन सब भौति सुवासू<sup>१</sup>। सँग पितु मातु राम सिय जास् ॥ जेहिं न रामु बन लहिंह कलेस् । सुत सोइ करेहु इहइ उपदेस् ॥ छं०—उपदेसु येहु जेहिं तात<sup>१</sup> तुम्हरें रामु सिय सुख पावहीं।

पितु मातु प्रिय परिवारु पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥
तुलसी प्रमुहि सेख देह आयेस दीन्ह पुनि आसिष दई ।
रति हो उ अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई ॥
सो • — मातु चरन सिरु नाइ चले तरित संकित हृदय ।

बागुर बिषम तोराइ मनहुँ भाग मृगु भागवस ॥७५॥
गए लखनु जहुँ जानिकनाथू। में मन मुदित पाइ प्रिय साथू॥
बंदि राम सिय चरन सुद्दाए। चले संग नृपमंदिर श्राए॥
कहिं परसपर पुरा नर नारी। मिल बनाइ बिघि बात बिगारो॥
तन क्रस मन दुखु बदन मलीने। विकल मनहुँ माली मधु झीने॥
कर मीजिंह सिरु धुनि पिछताहीं। जनु बिनु पंख बिहग श्रकुलाही॥
भइ बिड़ भीर भूष दरबारा। बरिन न जाइ बिषादु श्रपारा॥
सचिव उठाइ राउ बैठारे। किह प्रिय बचन रामु पगु घारे॥
सिय समेत दोउ तनय निहारी। ज्याकुल मएउ मूमिपित मारी॥
दो०—सीय सहित स्रन स्मग दोउ देखि देखि श्रकुलाइ।

बारहिं बार सनेहबस राउ लेइ उर लाइ ॥ ७६॥ सकइ न बोलि बिकल नरनाहू। सोफ जिनत उर दारुन दाहू॥ नाइ सीसु पद श्रित अनुरागा। उठि रघुबीर बिदा तब माँगा॥ पितु श्रसीस श्रायेष्ठ मोहि दीजे। हरष समय बिसमउ कत कीजे॥ तात किएँ प्रिय प्रेम प्रमादू। जसु जग जाइ होइ श्रपबादू॥ सुनि सनेहबस उठि नरनाहाँ। बैठारे रघुपति गहि बाहाँ॥

१--- प्रत: सुवास्। द्विः प्रत। [तृतः सुपास्]। • प्रत।

२—प्र०: तात । द्वि०: प्र० [(४): जान ] । [तृ०: जात ] । च०: प्र० ।

१-- प्रः प्रसुहि । द्विः प्रः । [तुः सुनहि ] । चः प्रः ।

श्रति बिचित्र मगवंत गित को जग जानह जोगु ॥७७॥ राय राम राखत हित लागी। बहुत उपाय किए बलु त्यागी॥ लखीर राम रुख रहत न जाने। घरम घुरंघर धीर सयाने॥ तब नृप सीय लाइ उर लीन्ही। श्रति हित बहुत माँति सिख दीन्ही॥ कहि बन के दुख दुसह सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समुम्माए॥ सिय मनु राम चरन श्रनुरागा। घरु न सुगमु बनु विषमु न लागा॥ श्रीरी सबहिं सीय समुम्माई। कहि कहि विपन विपति श्रधिकाई॥ सचिव नारि गुर नारि सयानी। सहित सनेह कहिं मृदु बानी॥ तुम्ह कहुँ तो न दीन्ह बनवास्। करहु जो कहिं ससुर गुर सास्॥ दो०—सिख सीतिल हित मधुर मृदु सुनि सीतिह न सोहानि।

सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ॥७८॥ सीय सकुच बस उतरु न देई। सो सुनि तमिक टठी कैकेई॥ सुनि पट मूचन माजन आनी। आगें घरि बोली मृदु बानी॥ नृपिह प्रानिभय तुम्ह रघुबीरा। सील सनेह न झाँडिहि भीरा॥ सुकृतु सुजसु परलोकु नसाऊ। तुम्हिं जान बन कहिहि न काऊ॥ अस बिचारि सींइ करहु जो मावा। राम जनिन सिख सुनि सुखु पावा॥ मूपिह बचन बान सम लागे। करिहं न प्रान पयान अमागे॥ लोग बिकल सुरिखित नरनाहू। काह करिश्र कछु सूम न काहू॥ रामु तुरत सुनि बेषु बनाई। चले जनक बननीर सिरु नाई॥

१---प्र० : लखी । द्वि० : प्र० [ (५) : लखा ] । तृ०, घ० : प्र० ।

२---प्र० : जननी । द्वि० : प्र० [ (४) (५) : जननिहि ] । तृ०, च० : प्र०।

दो०—सिंज बन साजु समाजु सब बनिता बंधु समेत ।

बंदि बिप्र गुर चरन प्रमु चले किर सबिह श्रचेत ॥७६॥
निकसि बिसण्ठ द्वार भए ठाढ़े। देखे लोग बिरह दव दाढ़े॥
किह प्रियं बचन सकल समुभाए । बिप्र चृन्द रघुबीर बुलाए ॥
गुर सन किह बरवासन दीन्हे। श्रादर दान बिनय बस कीन्हे॥
जाचक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥
दासी दास बोलाइ बहोरो। गुरहि सौंपि बोले कर जोरी॥
सब कै सार सँमार गोसाई। करिंब जनक जननी की नाई॥
बारिंह बार जोरि जुग पानी। कहत रामु सबसन मृदु बानी॥
सोइ सब भाँति मोर हितकारी। जेहि ते रहइ मुश्राल मुलारी॥
दो०—मातु सकल मोरें बिरहाँ जेहिंन होहि दुख दीन।

सोइ उपाय तुम्ह करेहु सब पुरजन परम प्रवीन ॥८०॥
येहि विधि राम सबिह समुम्तावा । गुर पद पदुम हरिष सिरु नावा ॥
गनपित गौरि गिरीम्र मनाई । चले असीस पाइ रम्रुराई ॥
रामु चलत अति मएउ विषाद । स्रुनि न जाइ पुर आरत नादू ॥
कुसगुन लंक अवध अति सोकू । हरष विषाद विवस सुरलोकू ॥
गइ मुरुद्धा तब म्पृति जागे । बोलि सुमंत्रु कहन अस लागे ॥
रामु चले बन प्रान न जाहीं । केहिं सुख लागि रहत तन माहीं ॥
येहि तें कवन ब्यथा बलवाना । जो दुखु पाइ तजिहं तनु प्राना ॥
पुनि धरि धीर कहइ नरनाहू । लै रथु संग सखा तुम्ह जाहू ॥
सो०—सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि ।

रथ चढ़ाइ देन्वगइ बनु फिरेहु गएँ दिन चारि ॥८१॥ जों निहं फिरिहें घीर दोउ माई। सत्यसंघ टढ़ब्रत रघुराई॥ तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी। फेरिश्च प्रमु मिथिलेसिकसोरी॥

१---प्रवः परितोषे । द्विवः प्रवः (४) (५) : परिपोषे ] । तृवः परिपोषे ] । चवः प्रवः।

जब सिय कानन देखि डेराई। कहेतु मोरि सिख अवसरु पाई॥ सास ससुर अस कहेउ सँदेसू। पुत्रि फिरिश बन बहुतु कलेसू॥ पितुगृह कबहुँ कबहुँ ससुरारी। रहेतु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी॥ वेहि बिघ करेतु उपाय कदबा। फिरइ त होइ प्रान अवलंबा॥ नाहिं त मोर मरनु परिनामा। कछु न बसाइ मएँ बिघ बामा॥ अस किह मुरुछि परा महि राऊ। राम लखनु सिय आनि देखाऊ॥ दो०—पाइ रजायेसु नाइ सिरु रुषु अति बेग बनाइ।

गएउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ ॥८२॥
तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए । किर बिनती रथ रामु चढ़ाए ॥
चिह रथ सीय सहित दोउ माई । चले हृद्यँ अवधिह सिरु नाई ॥
चलत रामु लिख अवध अनाआ । बिकल लोग सब लागे साथा ॥
कृपासिंघु बहु बिधि समुम्ताविंह । फिरहिं प्रेमबस पुनि फिरि आविंह ॥
लागित अवध मयाविन भारी । मानहुँ कालराति अधिआरी ॥
घोर जंतु सम पुर. नर नारी । डरपिंह एकहि एक निहारी ॥
घर मसान परिजन जनु मूता । सुन हित मीतु मनहुँ जमदृता ॥
बागन्ह बिटप बेलि कुँमिलाहीं । सरित सरोवर देखि न जाहीं ॥
दो०—हय गय कोटिन्ह केलिमृगु पुरपष्ठ चातक मोर ।

पिक रशंग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥८३॥
राम बियोग विकल सब ठाड़े। जहँँ तहँँ मनहुँ चित्र लिखि काडे॥
नगरु सफल र बनु गहबर भारी। खग मृग बिपुल सकल नर नारी॥
बिघि कैकई किरातिनि कीन्ही। जेहिंदव दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही॥
सिहं न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सब ब्याकुल मागी॥
सबहिं बिचारु कीन्ह मनमाहीं। राम लखन सिय बिनु सुखु नाहीं॥
बहाँ रामु तहँ सबुद्द समाजू। बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू॥

१—प्र०:सफल । द्वि०:प्र० [ (३) (४) (५%):सकल ]। तृ०, च०: प्र०।

चले साथ श्रस मंत्रु दढ़ाई। सुर दुर्लम सुख़ सदन बिहाई।। राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही। विषय मोग बस करहिं कि तिन्हही।। दो०—बालक बृद्ध बिहाइ गृह लगे लोग सब साथ।

तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८४॥
रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी। सदय हृद्यँ दुखु मएउ बिसेषी॥
करुनामय रघुनाथ गोसाई। बेगि पाइश्रहिं पीर पराई॥
कहिं सप्रेम मृदु बचन सुहाए। बहु बिधि राम लोग समुफ्ताए॥
किए घरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेमबस फिरहिं न फेरे॥
सील सनेहु छाँडि नहिं जाई। श्रसमंजसबस मे रघुराई॥
लोग सोग श्रमबस गए सोई। कछुक देवमाया मित मोई॥
जबहिं जाम जुग जामिनि बीती। राम सचिव सन कहेउ सप्रीती॥
खोजु मारि रथु हाँकहु ताता। श्रान उपाय बनिहि नहिं। बाता॥
दो०—राम लखनु सिय जान चढ़ि संमु चरन सिरु नाइ।

सचिव चलाएउ तुरत रश्च इत उत खोज दुराइ ॥८५॥ जागे सकल लोग भए मोरू । गे रघुनाथ भएउ श्रति सोरू ॥ रथ कर खोज कतहुँ निहं पाविहं । राम राम किह चहुँ दिसि धाविहं ॥ मनहुँ बारिनिधि बूड़ 'जहाजू । भएउ बिकल बड़ बनिक समाजू ॥ एकिह एक देहिं उपदेसू । तजे राम हम जानि कलेसू ॥ निंदिह श्रापु सराहिं मीना । धिग जीवनु रघुनीर बिहीना ॥ जों पै प्रिय वियोगु विधि कीन्हा । तो कस मरनु न माँगे दीन्हा ॥ एहि बिधि करत प्रलाप कलापा । श्राए श्रवध मरे परितापा ॥ विषम बियोगु न जाइ बखाना । श्रवधि श्रास सब राखहिं प्राना ॥ दो०—राम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि ।

ं मनहु कोक कोकीं कमल दीन बिहीन तमारि ॥८६॥

१--[प्र० में 'नहिं' नहीं है ]।

सीता सिवव सिहत दो उ माई । सङ्गवेरपुर पहुँचे जाई ॥ उतरे राम देवसिर देखी । कीन्ह दंडवत हरषु विसेखी ॥ लखन सिवँ सियँ किए प्रनामा । सबिहं सिहत सुखु पाएउ रामा ॥ गंग सकल सुद मंगल मूला । सब सुख करिन हरिन सब सूला ॥ किह किह कोटिक कथा प्रसंगा । रामु विलोकिहं गंग तरंगा ॥ सिवविह अनुबहि प्रियहि सुनाई । विवधनदी महिमा अधिकाई ॥ मज्जनु कीन्ह पंथ समु गएऊ । सुवि जलु पिश्चत मुदित मनु भएऊ ॥ सिन्द जाहि मिटइ समु मारू । तेहि समु यह लौकिक ब्यवहारू ॥ दो० — सुद्ध सिन्चदानंदमय कंद मानुकल केतु ।

चिरत करत नर श्रनुहरत संस्ति सागर सेतृ ॥८०॥
येह सुघि गुह निषाद जब पाई । मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई ॥
लिए फल मूल मेट मिर मारा । मिलन चलेउ हियँ हरषु श्रपारा ॥
करि दंडवत मेंट घरि श्रागें । प्रमुद्धि बिलोकत श्राति श्रनुरागे ॥
सहज सनेह बिबस रघुराई । पूँछी कुसल निकट बैटाई ॥
नाथ कुसल पद पंकज देखें । मएउँ माग माजन जनु लेखें ॥
देव घरिन घनु घामु तुम्हारा । में जनु नीचु सहित परिवारा ॥
कृपा करिश्र पुर घारिश्र पाठ । थापिश्र जनु सबु लोगु सिहाऊ ॥
कहेद्दु सत्य सबु सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु श्रायेसु श्राना ॥
वो०—वरष चारिदस बासु बन मुनि बत बेषु श्रहार ।

शामु बास नहिं उचित सुनि गुहिह भएउ दुख भारु ॥ ८८॥ राम लखन सिय रूपु निहारी। कहिं सप्रेम शाम नर नारी॥ ते पितु मातु कहिं सिल कैसें। जिन्ह पठए बन बालक ऐसें॥ एक कहिं भल मूर्पत कीन्हा। लोयन लाहु हमिहं विधि दीन्हा॥ तब निषादपति उर अनुमाना। तरु सिंसुपा मनोहर जाना॥ तै रघुनाथिह ठाँव देखावा। कहेउ राम सब माँति सहावा॥ पुराजन करि जोहारु घर आए। रघुनर संध्या करन सिषाए॥

गुहँ सवौँरि साथरी इस।ई। कुस फिसलय मय मृदुल सुहाई ॥ सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी। दोना मरि मरि राखेसि आनीर ॥ दो०—सिय सुमंत्र आता सहित कंद मूल फल खाइ।

सयन कीन्ह रघुवंसमिन पाय पलोटत माइ ॥८६॥ उठे लखनु प्रमु सोवत जानी । किह सिविविह सोवन मृदु बानी ॥ कछुक दृरि सिज बान सरासन । जागन लगे बैठि बीरासन ॥ गुह बोलाइ पाहरू प्रतीती । ठावँ ठावँ राखे श्राति प्रीती ॥ श्रापु लखन पहुँ बैठेउ जाई । किट माथी सर चाप चढ़ाई ॥ सोवत प्रमुहि निहारि निषादू । मएउ प्रेमबस हृद्यँ विषादू ॥ तनु पुलिकत जल लोचन बहुई । बचन सप्रेम लखन सन कहुई ॥ मूपति भवनु सुमायँ सुहावा । सुरपित सदनु न पटतर श्रावा । ॥ मिनमय रिचत चारु चौबारे । जनु रितपित निज हाथ सँवारे ॥ दो०—सचि सुविचित्र सुमोगमय सुमन सुगंध सुवास ।

पलँग मंजु मिन दीप जहँ सब बिधि सकल सुपास ॥१०॥ बिबिध बसन उपधान तुराईं। छीर फेन मृदु बिसद सुहाईं॥ तहँ सिय रामु सयन निसि करहीं। निज छिब रित मनोज मदु हरहीं॥ तहँ सिय रामु साथरी सोए। श्रमित बसन बिनु जाहिं न जोए॥ मातु पिता परिजन पुरवासी। ससा सुसील दास श्ररु दासी॥ जोगविहं जिन्हिह प्रान की नाईं। मिह सोवत तेइ रामु गोसाईं॥ पिता जनकु जग बिदित प्रमाऊ। ससुर सुरेस ससा रधुराऊ॥ रामचंदु पित सो बैदेही। सोवितिर मिह बिध बाम न केही॥. सिय रधुबीर कि कानन जोगू। करमु प्रधान सत्य कह लोगू॥

१-- प्र०, दि०, तु०: मानी। [च०: (६) पानी, (८) पानी ]।

२-- प्र०: माथी। [द्वि ०, तृ०: माथा]। च०: प्र०।

<sup>₹—&#</sup>x27;प्र०, द्वि०, नृ०: पावा । च०: श्रावा ।

४-- प्र : सोवित । द्वि , तु : प्र । [च : सोवत ]।

दो०-कैक्यनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह ।

जेहिं रघुनंदन जानिक्रहिं सुख श्रवसर दुखु दीन्ह ॥११॥
भइ दिनकर कुल बिटप कुठारी। कुमित कीन्ह सबु बिस्व दुखारी॥
भएउ बिषादु निषादिह भारी। रामु सीय मिह सयन निहारी॥
बोले लखनु मधुर मृदु बानी। ग्यान बिराग मगित रस सानी॥
काहु न कोड सुख दुख कर दाता। निज कृत करम मोग सबु आता॥
जोग बियोग मोग मल मंदा। हित श्रनहित मध्यम अम फंदा॥
जनमु मरनु जहँ लिग जगजालू। संपित बिपित करमु श्ररु कालू॥
धर्रान धामु धनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहँ लिग ब्यवहारू॥
देखिश्र सुनिश्र गुनिश्र मनमाहीं। मोह मृल परमारथु नाहीं॥
देखे —सपने होइ मिखारि नृपु रंकु नाक्पित होइ।

जारों लामु न हानि कं छु तिमि प्रपंचु जिश्रँ जोइ ॥१२॥ श्रस बिचारि निहं की जिश्र रोस् । का हुहि बादि न देइश्र दोस् ॥ मोह निसा सबु सोवनिहारा । देखिश्र सपन श्रनेक प्रकारा ॥ येहि जग जामिनि जागिहें जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ जानिश्र तबिहें जीव जग जागा । जब सब बिषय बिलास बिरागा ॥ होइ बिबेकु मोह श्रम भागा । तब रघुनाथ चरन श्रनुरागा ॥ सखा परम परमारथ पृद्ध । मन कम बचन राम पद ने द्ध ॥ रामु ब्रह्म परमारथ एहू । मन कम बचन राम पद ने द्ध ॥ रामु ब्रह्म परमारथ एत । श्रविगत श्रलख श्रनादि श्रनुपा ॥ सक्ल बिकार रहित गत मेदा । कहि नित नेति निक्रपिं बेदा ॥ दो०—मगत मृमि मृसुर सुरिम सुर हित लागि कृपाल ।

करत चरित घरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जगजाल ॥१३॥ सस्ता समुिक श्रस परिहरि मोह्न । सिय रचुबीर चरन रत होहू ॥ कहत राम गुन भा भिनुसारा । जागे जग मंगल दातारा ॥

१-- प्र०, दि० : दानारा । [तृ०, च० : सुखदारा ]।

सकल सौच करि राम नहावा। छुचि सुजान बखीर मँगावा॥ अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखि सुमत्र नयन जल छाए॥ हृदयँ दाहु श्वति बदन मलीना। कह कर जोरि बचन श्वति दीना॥ नाथ कहेउ श्रस कोसलनाथा। लै रथु जाहु राम के साथा॥ बनु देखाइ सुरसिर श्वन्हवाई। श्वानेहु फेरि बेगि दोउ माई॥ लखनु रामु सिय श्वानेहु, फेरी। संसय सकल सँकोच निबेरी॥ दो०—नृष श्रस कहेउ गोसाइँ जस कहइँ करौ बिल सोइ।

करि बिनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाल जिमि रोइ ॥१४॥ तात कृपा करि कीजिय सोई। जातें अवध अनाथ न होई॥ मित्रिहि राम उठाइ प्रबोधा। तात घरम मगु तुम्ह सबु सोधा॥ सिबि दधीचि हरिचंद नरेसा। सहे घरम हित कोटि कलेसा॥ रंतिदेव बिल मूप सुजाना। घरमु घरेउ सिह संकट नाना॥ घरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना॥ में सोइ घरमु सुलम करि पाना। तजे तिहूँ पुर अपजस छाना॥ संभावित कहुँ अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू॥ तुम्ह सन तात बहुत का कहुऊँ। दिएँ उतरु फिरि पातकु लहुऊँ॥ दो०—पितु पद्गहि कहि कोटि नति बिनय करिब कर जोरि।

विंता कविनिहु बात कह तात किर आ जिन मोरि ॥१५॥ तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरें । बिनती करों तात कर जोरें ॥ सब बिघि सोह करतब्य तुम्हारें । दुखु न पाव पितु सोच हमारें ॥ सुनि रघुनाथ सचिव सबादू । भएउ सपरिजन बिकल निषादू ॥ पुनि कञ्जु लखन कही कटु बानी । प्रमु बरजे बड़ अनुचित जानी ॥ सकुचि राम निज सपथ देवाई । लखन सँदेसु कहि अ जिन जाई ॥ कहु सुमंत्रु पुनि भूप सँदेसू । सहि न सिकिहि सिय बिपिन कलेसू ॥ जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया । सोह रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ नतक् निपट अवलंब बिहीना । मैं न जिअब जिमि जल बिनु मीना ॥

दो - महकें ससुरें सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान।

तहँ तब रहिहि सुखेन सिय जब लिंग विपित बिहान ॥ १६॥ बिनती भूप कीन्हि जेहिं भाँती। श्रारित प्रीति न सो किह जाती॥ पितु सँदेसु सुनि कृपानिधाना। सियहि दीन्हि सिख कोटि बिधाना॥ सासु ससुरु गुर प्रिय परिवारू। फिरहु त सबकर मिटइ खभारू॥ सुनि पति बचन कहिति बैदेही। सुनहुँ प्रानपित परम सनेही॥ प्रमु करुनामय परम बिबेकी। तनु तिज रहित छाँह किमि छँकी॥ प्रमा जाइ कहँ मानु बिहाई। कहँ चंद्रिका चंदु तिज जाई॥ पतिहि प्रेम मय बिनय सुनाई। कहित सचिव सन गिरा सुहाई॥ तुम्ह पितु ससुर सिरस हितकारी। उतरु देउँ फिरि श्रनुचित भारी॥ दो०—श्रारित बस सनसुख महुउँ बिलग न मानब तात।

श्चारजसुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लिंग नात ॥१७॥
पितु बैमव बिलासु में डीठा । नृप मिन मुकुट मिलत पदिपीठा ॥
सुख निधान श्चस माइक मोरें । पिय बिहीन मन माव न मोरें ॥
ससुर चक्कवइ कोसलराऊ । मुवन चारि दस पगट प्रमाऊ ॥
श्वागें होइ जेहि सुरपित लेई । श्चरध सिंघासन श्चासनु देई ॥
ससुर पतादस श्चय निवासू । पिय परिवारु मातु सम सासू ॥
बिनु रशुपित पद पदुम परागा । मोहि को उ मपने हुँ सुखद न लागा ॥
श्वाम पय बन मूमि पहारा । करि केहरि सिर सिरत श्चपारा ॥
कोल किरात कुरंग बिहंगा । मोहि सब सुखद पानपित संगा ॥
दो - सासु ससुर सन मोरि हुँति बिनय करिब परि पायँ ।
मोर सोचु जिन करिश्च कुछु में बन सुखी सुमायँ ॥१८८॥

<sup>——————</sup> १——प्र०ः सिलत । द्वि०ः प्र०[(५)ः मिलित ]। तृ०, च०ः प्र०[(৮)ः मिलित ]।

२---प्रवः साइक । द्विवः प्रव [(३) (४) (५) : पितुगृह] । तृव, चव ः प्रव [(५): पितुगृह]

१—प्र**ः कोड । [ द्वि० : सब** ] । तृ०, च० : प्र० ।

४-प्र : मोर । दि : प्र [(४) (५) : मोरि ] । तु ०, च । प्र ं [(=) : मोरि ] ।

प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर धुरीन घरे घनु माथा।।
निहं मग समु अमु दुख मन मोरें। मोहि लिंग सोचु करिश्र जिन मोरें।।
सुनि सुमंत्रु सिय सीतिल बानी। मएउ बिकल जनु फिन मिन हानी।।
नयन सूम्क निहं सुनहं न काना। कहि न सकह कछु श्रिति श्रकुलाना।।
राम प्रबोधु कीन्ह बहु माँती। तदिप होति निहं सीतिल खाती।।
जतन श्रनेक साथ हित कीन्हे। उचित उत्तरु रघुनंदन दोन्हे॥
मेटि जाइ निहं राम रजाई। कठिन करम गित् कछु न नसाई॥
राम लखन सिय पद सिरु नाई। फिरेउ बिनकु जनु मूरु गवाँई॥
दो०—रथु हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं।

देखि निषाद बिषादबस घुनिह सीस पिछताहिं ॥ ११॥ जासु बियोग बिकल पसु ऐसें। प्रजा मातु पितु जीविह १ कैसें॥ बरबस राम सुमंत्रु पठाये। सुरसिर तीर श्रापु तब श्राए॥ माँगी नाव न केवटु श्राना। कहइ तुम्हार मरसु में जाना॥ चरन कमल रज कहुँ सबु कहई। मानुषकरिन मूरि कछु श्रहरी। छुश्रत सिला मइ नारि सुहाई। पाहन तें न काठ कठिनाई॥ तरिनिज सुनि घरिनी होइ जाई। बाट परइ मोरि नाव उड़ाई॥ येहि प्रतिपालउँ सबु परिवारू। नहिं जानों कछु श्रौर कबारू॥ जों प्रसु पार श्रवसि गा चहहू। मोहि पद पदुम पखारन कहहू॥

छं०-पद कमल भोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहीं। मोहि राम राउरि श्रान दसरथ सपथ सब सांची कहीं॥ बरु तीर मारहुँ लखनु पै जब लगि न पाय पखारिहों। तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहों॥

सो०-सुनि केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहाँसे करुना अथन चितइ जानकी लखन तन ॥१००॥

१---प्रo: जीवहिं। [द्विo: जिइहहिं]। तृo: प्रo। [चo: (६) जीटहिं, (८) निहहहिं]।

कृपासिधु बोले मुसुकाई। सोइ कर जेहिं तव नाव न जाई।। बेगि श्रानु जलु पाय पलारू। होत बिलंबु उतारहि पारू।। जासु नामु सुमिरत एक बारा। उतरहिं नर मवसिंधु श्रपारा।। सोइ कृपालु केवटहिं निहोरा। जेहिं जगु किय तिहुँ पगहुँ तें थोरा।। पद नख निरित्त देवसिर हरवी। सुनि प्रमु बचन मोह मित करवी।। केवट रामु रजायेसु पाना। पानि कठवता मिर लइ श्रावा।। श्रित श्रानद , इमिंग श्रनुरागा। चरन सरोज पलारन लागा।। बरिल सुमन सुर सकल सिहाहीं। येहि सम पुन्यपुंज कोड नाहीं।। दो० – पद पलारि जलु पान करि श्रापु सहित परिवार।

पितर पारु करि प्रमुहिं पुनि मुदित गएउ लइ पार ॥१०१॥ उतिर ठाढ़ मए मुरसिर रेता। सीय रामु गुह लखनु समेता॥ केवट उतिर दंडवत कीन्हा। प्रमुहि सकुच येहि नहिं कछुदीन्हा॥ पिय हिय की सिय जाननिहारी। मिन मुंदरी मन मुदित उतारी॥ कहेउ कृपाल लेहि उतराई। केवट चरन गहे श्रकुलाई॥ नाथ श्राजु मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा॥ बहुत काल महँ कीन्हि मजूरी। श्राजु दीन्हि बिध बिन मिल मूरी॥ श्रव कछु नाथ न चाहिश्र मोरें। दीन दयाल श्रनुशह तोरें॥ फिरती बार मोहि जो देवा। सो प्रसाद महँ सिर घरि लेवा॥ दो०—बहुतु कीन्ह प्रमु लखनु सिय निहं कछु केवदु लेइ।

बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देह ॥१०२॥
तब मज्जनु करि रघुकुलनाथा। पूजि पारियव नाएउ माथा॥
सिय सुरसिरिह कहेउ कर जोरी। मातु मनोरथ पुरडिब मोरी॥
पित देवर सँग कुसल बहोरी। श्राह करडें जेहिं पूजा तोरी॥
स्तिय बिनय प्रेमरस सानी। मह तब बिमल बारि बर बानी॥
सुनु रघुबीर प्रिया बैदेही। तब प्रभाउ जग बिदित न केही॥
लोकप होहिं बिलोकत तोरें। तोहि सेविहं सब सिधि कर जोरें।

तुम्ह जो हमहिं बड़ि बिनय सुनाई । क्रुपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ तदिप देबि महँ देबि असीसा । सफल होन हित निज बागीसा ॥ दो - प्रान नाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ ।

पूजिहि सब मन कामना मुजसु रहिहि जग छाइ ॥१०३॥
गंग बचन सुनि मंगल मूला। मुदित सीय सुरसिर अनुकूला॥
तब प्रभु गुद्दिह कहेउ घर जाहूं। सुनत सूख मुखु मा उर दाहू ॥
दीन बचन गुद्द कह कर जोरी। बिनय सुनहु रघुकुलमिन मोरी॥
नाथ साथ रहि पंथु देखाई। करि दिन चारि चरन सेवकाई॥
जोहं बन जाइ रहब रघुराई। परनकुटी महँ करिब सुहाई॥
तब मोहि कहँ जिस देबि रजाई। सोइ करिहों रघुबोर दोहाई॥
सहज सनेहु राम लिख तास्। सग लीन्ह गुद्द हृद्य हुलास्॥
पुनि गुद्द ग्याति बोलि सब लीन्हें। करि परितोषु बिदा सब कीन्हें॥
दो०—तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसिरिहं माथ।

सखा श्रनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥
तेहि दिन भएउ बिटप तर बास्। लखन सखा सब कीन्ह सुपास्॥
पात प्रातकृत करि रघुराई। तीरथराजु दील प्रमु जाई॥
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। माधव सरिस मीतु हितकारी॥
चारि पदारथ भरा भँडारू। पुन्य प्रदेस देस श्रति चारू॥
छेत्रु श्रगमु गढु गाड़ सुहावा। सपनेहुँ निंह प्रतिपच्छिन्ह पावा॥
सेन सकल तीरथ बर बीरा। कलुष श्रनीक दलन रन धीरा॥
संगमु सिंघासनु सुठि सोहा। छत्रु श्रषयबदु मुनि मनु मोहा॥
चँवर जमुन श्रक गंग तरगा। देखि होहिं दुख दारिद मंगा॥
दो०—सेविहं सुकृती साधु सुचि पाविहं सब मन काम।

बंदीं बेद पुरान गन कहिंह बिमल गुनम्राम ॥१०५॥

१-- प्रवः सब। दिवः प्रव। [तृव, चवः तब]।

को किह सकह प्रयाग प्रभाक । कलुष पुज कुंजर मृगराक ॥ अस तीरथपित देखि छहावा । छुल सागर रघुवर छुजु पावा ॥ किह सिय लघनिह सखिह छुनाई । श्रीभुख तीरथराज बड़ाई ॥ किर प्रनाम देखत बन बागा । कहत महातम अति अनुरागा ॥ येहि विधि आइ बिलोकी बेनी । छुमिरत सकल छुमंगल देनी ॥ मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा । पूजि जथाबिध तीरथ देवा ॥ तब प्रमु भरद्वाज यहिं आये । करत दंडवत मुनि उर लाये ॥ मुनि मन मोद न कछु किह जाई । अम्हानंद रासि जनु पाई ॥ दो०—दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंद अस जानि ।

लोचन गोचर मुक्त फल मनहुँ किए बिघि आनि ॥१०६॥
कुसल प्रस्न करि आसनु दीन्हे । पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे ॥
कंद मूल फल अंकुर नीके । दिए आनि मुनि मनहुँ अभी के ॥
सीय लखन जन सहित मुहाये । अतिरुचि राम मूल फल खाये ॥
मए बिगत सम राम मुखारे । मरद्वाज मृदु बचन उचारे ॥
आज मुफल तपु तीरशु त्यागू । आज मुफल जपु जोग बिरागू ॥
मुफल सकल मुम साधन साजू । राम तुम्हिं अवलोकत आजू ॥
लाभ अविध मुख अविध न दूजी । तुम्हरें दरस आस सब पूजी ॥
अब करि कृपा देहु बरु एहू । निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥
दो०—करम बचन मन आड़ि अलु जब लिंग जनु न तुम्हार ।

तब लिंग मुखु सपनेहुँ नहीं किएँ कोटि उपचार ॥१००॥ सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने। माव मगति आनंद अधाने॥ तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा। कोटि भौति कहि सबिह सुनावा॥ सो बड़ सो सब गुन गन गेह्र। जेहि मुनीस तुम्ह आदर देहू॥ मुनि रघुवीर परसपर नवहीं। बचन आगोचर सुखु अनुभवहीं॥ येह सुधि पाइ प्रयाग निवासी। बदु तापस मुनि सिद्ध उदासी॥ मरद्वाज आसम सब आए। देखन दसरथ सुअन सुहाए॥ राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। मुदित भए लहि लोयन लाहू।। देहिं असीस परम सुखु पाई। फिरे सराहत सुंदरातई॥ दो०—राम कीन्ह बिसाम निसि प्रात प्रयाग नहाइ।

चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिहि सिरु नाइ ॥१०८॥
राम सप्रेंम कहेउ मुनि पार्ही । नाथ किह अहम केहि मग जाहीं ॥
मुनि मन बिहँसि राम सन कहहीं । सुगम सकल मग तुम्ह कहुँ अहहीं ॥
साथ लागि मुनि सिष्य बोलाए । सुनि मन मुदित पचासक आए ॥
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा । सकल कहिं मगु दील हमारा ॥
मुनि बदु चारि संग तब दीन्हे । जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे ॥
करि प्रनामु रिषि आयेसु पाई । प्रमुदित हृदय चले रघुराई ॥
प्राम निकट निकसिह जब जाई । देलहि दरसु नारि नर घाई ॥
होहि सनाथ जनम फलु पाई । फिरहि दुलित मनु संग पठाई ॥
दो०—बिदा किए बटु बिनय करि फिरे पाइ मन काम।

उतिर नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम ॥१०१॥ मुनत तीर बासी नर नारी। धाए निज निज काज बिसारी॥ लखन राम सिय सुंदरताई। देखि करिह निज भाग्य बड़ाई॥ अति लालसा सबिह मन माहीं। नाउँ गाउँ ब्र्मत सकुचाहीं॥ जे तिन्ह महुँ बयबिरिष सयाने। तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने॥ सकल कथा तेन्ह सबिहें मुनाई। बनिह चले पितु आयेमु एई॥ मुनि सबिषाद सकल पिन्नताहीं। रानी राय कीन्ह भल नाहीं॥ तेहि अवसरु एकु तापमु आवा। तेज पुंज लघु बयमु मुहावा॥ कि आलखित गति बेषु बिरागी। मन कम बचन राम अनुरागी॥ दो०—सजल नयन तन पुलकि निज इष्ट देउ पहिचानि।

परेड दंड जिमि घरनि तल दसा न जाइ बसानि ॥११०॥ राम सप्रेम पुलिक उर लावा । परम रंकु जनु पारसु पावा ॥ मनहुँ प्रेमु परमारश्रु दोऊ । मिलत घरें तनु कह सबु कोऊ ॥ बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा। लीन्ह उठाइ उमिग अनुरागा।।
पुनि सिय चरन घूरि घरि सीसा। जनिन जानि सिसु दीन्हि असीसा।।
कीन्ह निषाद दंडवत तेही। मिलेउ मुदिन लिख राम सनेही॥
पिश्रत नयन पुट रूपु पियूषा। मुदित सुश्रसनु पाइ जिमि मूखा॥
ते पितु मातु कहहु सिख कैसे। जिन्ह पठए बन बालक ऐसे॥
राम लखन सिय रूपु निहारी। सोच सनेह विकल नर नारी॥
दो०—तब रधुबीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन्ह।

राम रजायेसु सीस घरि भवन गवनु तेहिं कीन्ह ॥१११॥
पुनि सिय राम लखन कर जोरी। जमुनिह कीन्ह प्रनासु बहोरी॥
चले ससीय सुदित दोउ माई। रिवननुजा के करत बड़ाई॥
पिथक श्रमेक मिलिहें मग जाता। कहिं सप्रेम देखि दोउ श्राता॥
राजलखन सब श्रंग तुम्हारें। देखि सोचु श्रित हृद्यँ हमारें॥
मारगु चलहु पयादेहिं पाएँ। जोतिषु भूठ हमारें। माएँ॥
श्रमसु पथु गिरि कानन भारी। तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी॥
करि देहरि बन जाइ न जोई। हम सँग चलिं जो श्रायेसु होई॥
जाब जहाँ लिंग तहँ पहुँचाई। फिरब बहोरि तुम्हिं सिरु नाई॥
दो०—येहि विधि पूँछिं भेमबस पुलक गात जल नैन।

कृपासिंघु फेरहिं तिन्हिं कि विनीत : मृदु बैन ।।११२॥ जे पुर गावें बसिंह मग माहीं । तिन्हिंह नाग सुर नगर सिहाहीं ॥ केहि सुकृतीं केहि घरीं बसाए । घन्य पुन्यमय परम सुहाए ॥ जहें जहें राम चरन चिल जाहीं । तिन्ह समान श्रमरावित नाहीं ॥ पुन्य पुंज मग निकट निवासी । तिन्हिंह सराहिंह सुरपुर बासी ॥ जे भिर नयन बिलोकिहें रामिंह । सीता लखन सिहत घनस्यामिहे ॥ जे सर सरित राम श्रवगाहिहें । तिन्हिंह देव सर सरित सराहिहें ॥

१- प्रवः इसार्रे । द्विव: प्रव । [ तृव: इसारेहि ] । चव: प्रव [ (८): इसारेहि ] ।

जेहि तरु तर प्रमु बैठिहिं जाई। करहिं कलपतरु तासु बड़ाई।। परिस रामु पद पदुम परागा। मानित मूमि मूरि निज मागा।। दो०—खाहेँ करिहं घन बिबुध गन बरषिहं सुमन सिहाहिं।

देखत गिरि बन बिहग मृग रामु चले मग जाहिं ॥११३॥
सीता लखन सहित रघुराई। गावँ निकट जब निकसिहं जाई॥
स्रुनि सब बाल बृद्ध नर नारी। चलिहं तुरत गृह काज बिसारी॥
राम लखन सिय रूप निहारी। पाइ नयन फलु होहिं सुखारी॥
सजल बिलोचन पुलक सरीरा। सब मए मगन देखि दोउ बीरा॥
बरिन जाइ दसा तिन्ह फेरी। लहि जनु रंकिन्ह सुरमिन ढेरी॥
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं। लोचन लाहु लेहु छन पहीं॥
रामिह देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहिं सँग लागे॥
एक नयन मग छिब उर आनी। होहिं सिश्चिल तन मन बर बानी॥
दो०- एक देखि बट छाहाँ मिल डासि मृदुल तुन पात।

कहिं गँवाइश्र बिनुकु समु गवनव श्रवहिं कि पात ॥११४॥
एक कलस मिर श्रानिहं पानी। श्रॅंचइश्र नाथ कहिं मृदु बानी॥
सुनि भिय बचन प्रीति श्रित देखी। राम कृपाल सुसील बिसेषी॥
जानी स्रमित सीय मन माहीं। घरिक विलंबु कीन्ह बट बाँहीं॥
मुदित नारि नर देखिं सोमा। रूप श्रनूप नयन मृनु लोमा॥
एक टक सब सोहिहं चहुँ श्रोरा। रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा॥
तरुन तमाल बरन तनु सोहा। देखत कोटि मदन मनु मोहा॥
दामिनि बरन लखनु सुठि नीके। नस सिख सुमग मावते जीकें॥
मुनि पट कटिन्ह करें तूनीरा। सोहिहं कर कमलिन घनु तीरा॥
दो०—जटा मुकुट सीसिन सुमग उर मुज नयन बिसाल।

सरद परव विघु बदन पर लसत स्वेदकन जाल ॥११५॥ बरिन न जाइ मनोहर जोरी। सोमा बहुत थोरि मित मोरी॥ राम् लखन सिय सुंदरताई। सब चितवहिं चित मन मित लाई॥ श्वकं नारि नर प्रेम पिश्रासे । मनहुँ मृगी मृग देखि दिश्रा से ॥ सीय समीप प्राम तिश्र जाहीं । पूँछत श्रति सनेह सकुनाहीं ॥ बार बार सब लागहिं पाए । कहिं बचन मृदु सरल सुमाएँ ॥ राजकुमारि बिनय हम करहीं । तिश्र सुमाय कछु पूँछत हरहीं ॥ स्वामिनि श्रविनय छमिब हमारी । बिलगु न मानिब जानि गँवारी ॥ राजकुँशर दोउ सहज सलोने । एन्ह तें लही दुति मरकत सोने ॥ दो०—स्यामल गौर किसोर बर सुंदर सुखमा श्रयन ।

सरद सर्वरीनाथ मुखु सरद सरोस्ह नयन ॥११६॥ कोटि मनोज लजाविनहारे । सुमुखि कहहु को श्राहिं तुम्हारे ॥ सुनि सनेहमय मंजुल बानी । सकुचि सीय मन महुँ मुसुकानी ॥ तिन्हिंह बिलोकि बिलोकिति घरनी । दुहुँ सकोच सकुचित बरवरनी ॥ सकुचि सप्रेम वाल मृगनयनी । बोली मधुर बचन पिकवयनी ॥ सहज सुमाय सुमग तन गोरे । नामु लखनु लघु देवर मोरे ॥ बहुरि बरनु बिधु श्रंचल ढाँकी । पिय तन चितइ भौंह करि बाँकी ॥ खंजन मंजु तिरीके नयनि । निजपतिकहेउतिन्हिंसियसयनि ॥ मईं सुदित सब शाम बधूर्टी । रंकन्ह राय रासि जनु लूटी ॥ दो०—श्रति सप्रेम सिय पाय परि बहु बिधि देहिं श्रसीस ।

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लिंग मिह श्रहिसीस॥११॥। पारवती सम पति प्रिय होहू । देवि न हम पर छाड़व छोहू ॥ पुनि पुनि विनय करिश्र कर जोरी । जों येहि मारग फिरिश्र बहोरी ॥ दरसनु देव जानि निज दासीं । लखीं सीय सब प्रेम पिश्रासीं ॥ मधुर बचन कहि कहि परितोषीं । जनु कुमुदिनीं कौमुदी पोषीं ॥ तबहिं लखन रघुवर रुख जानी । पूँछेउ मगु लोगन्हि मृदु बानी ॥ सुनत नारि नर मए दुखारी । पुलिकत गात विलोचन बारी ॥

१--[प्रवःसभ ]। द्विवः इम । तृत्, चवः द्विव [ (६): सम]।

मिटा मोदु मन भए मलीने । बिघि निधि दीन्हिं लेत जनु झीने ॥ समुम्मि करम गति घीरजु कीन्हा । सोघि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा ॥ दो०—लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रचुनाथ ।

फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ ॥११८॥
फिरत नारि नर श्रित पिछताहीं । दैश्रिह दोषु देहिं मन माहीं ॥
सहित बिषाद परसपर कहहीं । बिधि करतब उलटे सब श्रहहीं ॥
निपट निरंकुस निदुर निसकू । जेहिं सिस कीन्ह सरुज सकलंकू ॥
रूखु कलपतरु सागरु लारा । तेहिं पठए बन राजकुमारा ॥
जों पै इन्हहिं दीन्ह बनबास् । कीन्ह बादि बिधि मोग बिलास् ॥
ये बिचरहिं मग बिनु पदत्राना । रचे बादि बिधि बाहन नाना ॥
ये महि परहिं डासि कुस पाता । सुमग सेज कत सुजत बिधाता ॥
तरुबर बास इन्हहिं बिधि दीन्हा । घवल धाम रचि रचि समु कीन्हा ॥

दो०—जौं ये मुनिपट घर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार।
बिबिचि माँति मूषन बसन बादि किए करतार ॥१११॥

कों ये कंद मूल फल खाहीं। बादि सुघादि असन जग माहीं।।
एक कहिं ये सहज सुहाए। आपु प्रगट मए विधि न बनाए।।
जहाँ लिंग बेद कही विधि करनी। स्रवन नयय मन गोचर बरनी।।
देखहु खोजि भुवन दस चारी। कहाँ अस पुरुष कहाँ असि नारी।।
इन्हिहं देखि विधि मनु अनुरागा। पटतर जोगु बनावइ लागा।।
कीन्ह बहुत स्नम एक न आए। तेहिं इरिषा बन आनि दुराए।।
एक कहिं हम बहुत न जानिहं। आपुहि-परम धन्य किर मानिहं।।
ते पुनि पुन्य पुंज हम लेखे। जे देखहिं देखिहिहं जिन्ह देखे।।

दो ०-- येहि विधि कहि कहि बचन प्रिय लेहिं नयन भरि नीर ।

किम चलिहिहं मारन अगम सुठि सुकुनार सरीर ॥१२०॥ नारि सनेह बिकल बस होहीं। चकई साँक्ष समय जनु सोहीं॥ मृदु पद कमल कठिन मगु जानी। गहबरिह इयकहिंदे मृदुर बानी॥ परसत मृदुल चरन अकतारे। सकुचित मिह जिनि हृदय हमारे॥ जीं जगदीस इन्हिंह बनु दीन्हा। कस न सुमनमय मारगु कीन्हा॥ जीं मौंगा पाइआ बिधि पाहीं। येरिल अहं सिख ऑलिन्हमाहीं॥ जे नर नारि न अवसर आए। तिन्ह सिय रामु न देखन पाए॥ सुनि सुहूप ब्रूमहिं अकुलाई। अब लिंग गए कहाँ लिंग भाई॥ समस्य धाइ बिलोकहिं जाई। प्रमुदित फिर्इं जनमफलु पाई॥ दो०—अवला बालक बृद्ध जन कर मीजिहं पिंताहिं॥

होहिं प्रेमबस लोग इमि रामु जहाँ जहँ जाहिं ॥१२१॥
गाँव गाँव अस होइ अनदू। देखि मानु कुल कैरव चंदृ॥
जे कछु समाचार ध्रिन पाविहः । ते नृप रानिहिः दोष्ठ लगाविह ॥
कहिः एक अति मल नरनाह् । दोन्ह हमाई जेहिं लोचन लाहृ ॥
कहिः परसपर लोग लोगाई । बातें सरल सनेह धुहाई ॥
ते पितु मातु घन्य जिन्ह जाए । घन्य सो नगरु जहाँ ते आए ॥
घन्य सो देखु सैलु बन गाऊँ । जहँ जहँ जाहिँ घन्य सोइ र ठाऊँ ॥
धुखु पाएउ बिरंचि रचि तेही । ये जेहि के सब माँति सनेही ॥
राम लखन पिथ कथा धुहाई । रही सकल मग कानन छाई ॥
दो ० —येहि विध रघुकुल कमल रिम मग लोगन्ह सुख देत ।

जाहिं चले देखत बिपिन सिय सौिमित्रि समेत ॥१२२॥ श्रागं रामु लखनु बने पार्छे। तापस बेष बिराजत कार्छे॥

१---प्र०: कर्इ। [ द्वि०, तृ०: क्वहिं ]। च०: प्र०।

२-- भ० : मृदु । द्वि० : भ० [ (३): बर ] । [ तु०: बर ] । च०: भ० [ (८): सर ] ।

३-- प्रवः सोह। दिव: प्रव। [नृव: सो ]। चवः प्रव [(६); सो ]।

١

उभय बीच सिय सोहित कैसें। ब्रह्म जीव बिच माया जैसें।। बहुरि कहें। छिब जिस मन बसई। जनु मधु मदन मध्य रित लसई।। उपमा बहुरि कहें। जियाँ जोड़ी। जनु बुघ बिधु बिच रोहिनि सोही।। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता। घरित चरन मग चलित समीता।। सीय राम पद अंक बराएँ। लखनु चलिह मगु दाहिन लाएँ।। रम लखन सिय प्रीति सुहाई। बचन अगोचर किमि किह जाई।। खग मृग मगन देखि छिब होही। लिए चोरि चित राम बटोहीं।। दो०—जिन्ह जिन्ह देखे पिथक प्रिय सिय समेत दोउ माइ।

भग मगु अगमुं अनंदु तेइ बिनु अमु रहे सिराइ ॥१२३॥
अजहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ ।- बसिहं लखन सिय रामु बटाऊ ॥
राम घाम पथु पाइहि सोई। जो पथु पाव कबहुँ मिन कोई॥
तब रघुवीर अमित सिय जानी। देखि निकट बटु सीतल पानी॥
तहुँ बिस कंद मूल फल खाई। प्रात नहाइ चले रघुराई॥
देखत बन सर सैल सुहाए। बालमीकि आसम प्रमु आए॥
रामु दील मुनि बास सुहावन। सुंदर गिरि काननु जलु पावन॥
सरिन सरोज बिटप बन फूले। गुंज मंजु मधुप रस मूले॥
खग मृग बिपुल कोलाहल करहीं। बिरहित बैर मुदिन मन चरहीं॥
दो०—सुचि सुंदर आसमु निरिष हरषे राजिव नैन।

सुनि रघुवर आगमनु मुनि आगें आएउ लेन ॥१२४॥ मुनि कहुँ राम दंडवत कीन्हा । आसिरवादु विभवर दीन्हा ॥ देखि राम छवि नयन जुड़ाने । करि सनमानु आस्नमिहं आने ॥ मुनिवर अतिथि प्रानिभय पाए । कंद मूल फल मधुर मँगाए ॥ सिय सौमित्रि राम फल खाए । तब मुनि आसन दिए सुहाए ॥ बालमीकि मन आनँदु भारी । मंगल मूरति नयन निहारी ॥ तब कर कमल जोरि रघुराई । बोले बचन स्रवन सुखदाई ॥ तुम्ह त्रिकालदरसी मुनिनाथा। बिस्व १ बदर जिमि तुम्हरे हाथा।। श्रम कहि प्रमु सब कथा बलानी। जेहिं जेहिं मॉित दीन्ह बनु रानी।। दो०-तात बचन पुनि मातु हित माइ भरत श्रम राउ।

मो कहुँ दरस तुम्हार प्रमु सबु मम पुन्य प्रमाउ ॥१२५॥
देखि पाय मुनिराय तुम्हारे। मए धुकृत सब धुफल हमारे॥
श्रव जहँ राउर श्रायेधु होई। मुनि उदबेगु न पावह कोई॥
मुनि तापस जिन्हरे तें दुखु लहहीं। ते नरेस बिनु पावक दहहीं॥
मगल मृल बिन परितोषु। दहइ कोटि कुन मृसुर रोष्णू॥
श्रस जिश्र जानि कहिश्र सोइ ठाऊँ। सिय सौमित्रि सहित जहँ जाऊँ॥
तहँ रिव रुविर परन तुन साला। बासु करों कछु कालु कृपाला॥
सहज सरल सुनि रचुवर बानी। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी॥
कस न कहहु श्रस रघुकुल केतू। तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू॥
छं०-श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानका।
जो सुजति जगु पालित हरति रुख पाह कृपानिधान की।।
जो सहससीसु श्रहीसु महिधरु लखनु सन्तराचर धनी।

• सुर काज घरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर श्रनी ॥ सो०-राम सरूप दुम्हार बचन श्रगोचर बुद्धि पर ।

श्रिवगत श्रकथ श्रपार नेति नेति नित निगम कह ॥१२६॥ जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । बिधि हरि संमु नचावनिहारे ॥ तेउ न जानिह मरमु तुम्हारा । श्रीर तुम्हिह को जानिनहारा ॥ सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हिह तुम्ह्ह होइ३ जाई ॥ तुम्हिरिह कृपा तुम्हिह रघुनंदन । जानिह मगत भगत उर चंदन ॥

१--[प्रव: विस्तु]। द्विव, तृव, चव: विस्त्र ।

र-[प्रव: बेहि]। द्विव, तृवः चव जिन्ह।

३-[प्र०: जोइ]। द्वि०, तृ०, च०: होइ।

चिदानंद १ मय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान श्राधिकारी ॥ नर तनु धरेहु संत धुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ राम देखि धुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहिंह बुध होहिं धुखारे ॥ तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा । जस काळिश्च तस चाहिश्च नावा ॥ दो०—पूँछोहु मोहि कि रहीं कहँ मैं पूछत सकुचाउँ ।

जहँ न होहु तहँ देहु कि तुम्हि देखानों ठाउँ ॥१२७॥
धुनि मुनि बचन प्रेम रस साने । सकुचि राम मन महुँ मुमुकाने ॥
बालमीकि हाँसि कहिंहं बहोरी । बानी मधुर अमिश्र रस बोरी ॥
सुनहुँ राम अब कहौँ निकेता । जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥
जिन्ह कें अवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुमग सिर नाना ॥
भरिंहं निरंतर होहिं न पूरे । तिन्हकें हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे ॥
लोचन चातक जिन्ह किर राखे । रहिंद दरस जलधर अमिलाषे ॥
निदर्श सिरत सिंघु सर मारी । रूप बिंदु जल होहिं सुखारी ॥
तिन्ह कें हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंघु सिय सह रघुनायक ॥
दो०—जसु तुम्हार मानस बिमल इंसिनि जीहा जासु ।

मुकताहल गुन गन चुन्ह राम बसहु मनर तासु ॥१२८॥
प्रमुप्रसाद सुचि सुभग सुनासा। सादर जासु लहह नित नासा॥
तुम्हिंह निवेदित भोजन करहीं। प्रमुप्रसाद पटु मूषन घरहीं॥
सीस नविंह सुर गुर द्विज देखी। प्रीति सिहत किर बिनय बिसेषी॥
कर नित करिंह राम पद पूजा। राम मरोस हृदयँ निहं दूजा॥
चरन राम तीरथ चिल जाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥
मंत्रराजु नित जपिंह तुम्हारा। पूजिंह तुम्हिह सिहत परिवारा॥
तरपन होम करिंह बिधि नाना। बिप्र जेंवाह देहिं बहुर दाना॥

१—चिदानद । द्वि० : प्र० [ (३) : चितानंद ] । तृ०, च० : प्र० ।

२---प्रवः सन । द्विवः प्रव । तु्वः हिय ] । चवः प्रव [ [(५): हिय ।

३---[प्र•ः वरु ]। दि०: वहु । तु०: दि०। च०: दि० [ (६): वरु ]।

तुम्ह ते अधिक गुरहि जिन्ने जानी । सकल माय सेविह सनमानी ॥ दो - सबु करि मौँगहि एकु फलु राम चरन रित हो उ

तिन्ह कें मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोड ॥ १ २ ६॥ काम को है भद मान न मोहा । लोम न छोम न राग न दोहा ॥ जिन्ह कें कपट दम नहिं माया । तिन्ह कें हृदयँ बसहु रघुराया ॥ सब कें प्रिय सब कें हितकारी । दुख सुख सिरस प्रसंसा गारी ॥ कहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ तुम्हि छाँ हिं गति दूसिर नाहीं । राम बसहु तिन्ह कें मन माहीं ॥ जननी सम जानिहें पर नारी । घनु पराव बिष तें बिष मारी ॥ जे हरषि पर संपति देखी । दुखित होहिं पर बिपति बिसेषो ॥ जिन्हिं राम तुम्ह प्रान पिद्यारे । तिन्ह कें मन सुम सदन तुम्हारे ॥ दो ० स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्हकें सब तुम्ह तात ।

मन मंदिर तिन्ह कें बसहु सीय सहित दो अगत।।१३०॥ अवगुन ति सब कें गुन गहहीं। विप्र घेनु हित संकट सहहीं।। नीति निपुन जिन्ह कह जग लीका। घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका।। गुन तुम्हार समुम्मह निज दोसा। जेहि सब माँति तुम्हार भरोसा।। राम भगत प्रिय लागिह जेही। तेहि उर बसहु सहित बैदेही॥ जाति पाँति घनु घरमु बड़ाई। प्रिय परिवार सदन मुखदाई॥ सब तिज तुम्हिह रहइ लउ लई। तेहि कें हृदय रहहु रघुगई।। सरगु नरकु अपवरगु समाना। जह तह देख घरें घनु बाना।। करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि कें उर डेरा।। दो०—जाहि न चाहिश्र कबहुँ कक्ष तुम्ह सन सहज सनेह।

बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥१३१॥

थेहि बिघि मुनितर भवन देखाए। बवन सप्रेम राम मन भाए॥ कह मुनि सुनहु मानुकुल नायक। आसमु कहों समय सुखदायक॥ चित्रकृट गिरि करहु नितास्। तहँ तुम्हार सब माँति सुपास्॥ सेलु सुहातन कानन चारू। किर केहिर मृग बिहार ॥ नदी पुनीत पुगन बखानी। अति प्रिया निज्ञ तप बल आनी॥ सुरसिर धार नाउँ मंदािकिनि। जो सब पातक पोतक डािकिनि॥ अति आदि मुनिबर बहु बसिं। करिं जोग जप तप तन कसहीं॥ चलहु सफल सम सब कर करहू। राम देहु गौरव गिरिबरहू॥ दो०—चित्रकृट महिमा अमित कही महा मुनि गाइ।

श्राह नहाए सरित बर सिय समेत दोड माइ ॥१३२॥
रघुवर कहेड लखन मल घाटू । करहु कतहुँ श्रव ठाहर ठाटू ॥
लखन दीख पय उतर करारा । चहुँ दिसि फिरेड घनुष जिमिनारा ॥
नदी पनच सर सम दम दाना । सकल कलुष किल साउज नाना ॥
चित्रकूट जनु श्रवलु श्रहेरी । चुकह न घात मार मुठमेरी ॥
श्रम किह लखन ठाउँ देखरावा । थलु बिलोकि रघुवर सुखु पावा ॥
रमेड राम मन देवन्ह जाना । चन्ने सहित सुरथपित प्रधाना ॥
कोल किरात बेष सब श्राए । रचे परन तृन सदन सुहाए ॥
वरिन न जाइ मंजु दुइ साला । एक लिलत लघु एक बिसाला ॥
दो०—लखन जानकी सिहत प्रसु राजत ठिवर निकेत ।

सोह मदनु मुनि बेष जनु रित रितुराज समेत ॥१३३॥ श्रमर नाग किन्नर दिसिपाल।२ | चित्रकृट श्राप तेहिं काला ॥ राम प्रनामु कीन्ह सब काह्र । मुदित देव लहि लोचन लाह्र ॥ बरिष सुमन कह देव समाजू । नाथ सनाथ मए हम श्राजू ॥ करि बिनती दुखु दुसह सुनाए । हरिषत निज निज सदन सिधाए ॥

१-प्रव : सुर थपति प्रधाना । [ द्विव : सुरपति परधाना ] । तृव, चव : प्रव ।

२-- प्रव: िगपाला । दिव: प्रव । तुव: दिसिपाला । चव: तृव।

वित्रकूट रघुनंदनु छाए । समाचार सुनि सुनि मुनि स्त्राए ॥ स्त्रावत देखि मुदिन मुनि खंदा । कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा ॥ मुनि रघुबरिह लाह उर लेही । सुफल होन हित स्त्रासिष देहीं ॥ सिय सौमित्रि राम छिब देखिहैं । साधन सकल सफल करि लेखिहें ॥ दो०—जथाजोग सनमानि प्रमु बिदा किए मुनि बृंद ।

करहिं जोग जप जागर तप निज आसमिन्ह गुळंद ॥१३४॥
येह मुधि कोल किरातन्ह पाई। हरषे जनु नव निधि घर आई॥
कंद मूल फल मिर भिर दोना। चले रंक जनु लूटन सोना॥
तिन्ह महाँ जिन्ह देखे दोउ आता। अपर तिन्हिह पूँछिंह मग जाता॥
कहत सुनत रघुबीर निकाई। आह सबिन्ह देखे रघुराई॥
करिंह जोहारु मेट घरि आगें। प्रमृहि बिलोकिंह अति अनुरागे॥
चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाढ़े। पुलक सरीर नथन जल बाढ़े॥
राम सनेह मगन सब जाने। कहि प्रिय बचन सकल सनमाने॥
प्रमृहि जोहारि बहोरि बहोरी। बचन बिनीत कहिंह कर जोरी॥
दो०—अब हम नाथ सनाथ सब मए देखि प्रमृपाय।

भाग हमारे श्रागमनु राउर कोसलराय ॥१३५॥ धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जह जह नाथ पाउ तुम्ह घारा॥ घन्य बिहग मृग कानन चारी। सफल जनम भए तुम्हिं निहारी॥ हम सब घन्य सहित परिवारा। दील दरमु भिर नयन तुम्हारा॥ कीन्ह बामु मल ठाउँ बिचारी। इहाँ रुक्ल रितु रहब मुलारी॥ हम सब भाँति करब सेक्काई। किर केहिरि श्रहि बाय बराई॥ बन बेहड़ गिरि कंदर लोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा॥ बह दिलाउव। सर निरम्हर मल ठाउँ देलाउव॥

१--[प्रवः जाप]। द्विव, तृव, चवः जाग।

२---[प्रवः मिल। [ द्विवः मिलि ]। तुवः मल। चवः तृव।

र—प्र∘ः जहां। द्वि॰:प्र० [(७):तहां]। [तृ०:तहां]। च०:प्र० [(८):तहां]।

हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचव आयेसु देता।। दो०-वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुनाश्रयन।

बचन किरातन्ह कें सुनत जिमि पितु बालक बयन ॥१३६॥
रामिह केवल पेमु पियारा। जानि लेउ जो जानिहारा॥
राम सकल बनचर तब तोषे। किह मृदु बचन प्रमे परिपोषे॥
विदा किए सिर नाइ सिघाए। प्रमु गुन कहत सुनत घर आए॥
एहिं बिधि सिय समेत दोउ माई। बसिहं बिपिन सुर मुनि सुखदाई॥
जब तें आइ रहे रघुनायकु। तब तें भएउ बनु मंगलदायकु॥
फूलिहं फलिहं बिटप बिधि नाना। मंजु बिलत बर बेलि बिताना॥
सुरतरु सरिस सुमायँ सुहाए। मनहुँ बिबुध बन परिहरि आए॥
गुंज मंजुतर मधुकर स्रोनी। त्रिविध बयारि बहइ सुख देनी॥
दो०—नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्ठ चकोर।

माँति माँति बोलहिं बिहँग स्रवन सुसद चित चोर ॥१३७॥ किर केहिर किप कोल कुरगा। बिगत बैर बिचरिंह सब संगा॥ फिरत अहेर राम छिब देखी। होहिं सुदित मृग बृन्द बिसेषी॥ बिबुध बिपिन जहँ लिग जग माहीं। देखि राम बनु सकल सिहाहीं॥ सुरसिर सरसइ दिनकरकन्या। मेकलसुता गोदाविर धन्या॥ सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंद्राकिनि कर करिंह बखाना॥ उदय अस्त गिरि अरु कैलास्। मंदर मेरु सकल सुरबास्॥ सैल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकृट ज्ञसु गाविह तेते॥ बिंध मुदित मन सुखु न समाई। स्रम बिनु बिपुल बड़ाई पाई॥ दो०—चित्रकृट कें बिहँग मृग बेलि बिटप तृन जाति।

पुन्यपुंज सब घन्य अस कहिं देव दिन राति ॥१३८॥ नयनवंत रघुबरिह बिलोकी । पाइ जनम फल होहिं बिसोकी ॥

१-- प्र : निबुव। द्वि०, तृ० : प्र०। [च० : विविध]।

परिस चरन रज श्रचर सुखारी । भए परमपद के श्रिघिदारी ॥ सो बनु सेलु सुमाय सुहावन । मंगलमय श्रितिपावन पावन ॥ महिमा किह्श्र कवन विधि तासू । सुखसागर जह कीन्ह निवासू ॥ पयपयोधि तिज श्रवध विहाई । जह सिय तखनु रामु रहे श्राई ॥ किह न सकिह सुषमा विधि केहीं । डाबर कमठ कि मंदर लेहीं ॥ सेविह लखनु करम मन बानी । जाइ न सीलु सनेहु बखानी ॥ दो०—बिनु बिनु लिख सिय राम पद जानि श्रापु पर नेहु ।

करत न सपनेहुँ लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु॥१३१॥
राम संग सिय रहित सुखारी। पुर परिजन गृह सुरित विसारी॥
क्षिनु छिनु पिय बिधु बदनु निहारी। प्रमुदित मनहुँ चकोर कुमारी॥
नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी। हरिषत रहित दिवस जिमि कोकी॥
सिय मनु राम चरन अनुरागा। अवध सहस सम बन प्रिय लागा॥
परनकृटी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा॥
सास्च सुसुर सम मुनितिअ मुनिबर। असनु अमिश्र सम कंद मूल फल रे॥
नाथ साथ साथरी सुहाई। मयन सयन सय सम सुखदाई॥
लोकप होहिं बिलोकत जास्। तेहि कि मोहि सक बिषय बिलासु॥
दो०—सुमिरत रामिहं तजहिं जन तृन सम बिषय बिलासु।

रामिया जग जननि सिय कञ्ज न श्राचरजु तासु ॥१४०॥ सीय लखनु जेहिं विधि सुखु लहहीं । सोइ रघु गथु करहिं सोइ कहहीं ॥ कहिं पुरातन कथा कहानी । सुनिहं लखनु सिय अति सुखु मानी ॥ जन जब राम श्रवध सुधि करहीं । तब तब बारि विलोचन मरहीं ॥ सुमिरि मातु पितु परिजन माई । मरत सनेहु सील सेनकाई ॥

कृपा सिंधु प्रमु होहिं दुखारी । धीरजु घरहिं कुसमउ विचारी ॥ लिख सिय लखनु विकल होइ जाहीं । जिमि पुरुषिहं अनुसर परवाहीं ॥ भिया बंधु गति लिख रघुनंदनु । धीर कृपाल मगत उर चंदनु ॥ लगे कहन कक्कु कथा पुनीता । सुनि सुखु लहिं लखनु अरु सीता ॥ दो०—रामु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत ।

जिमि बासव बस श्रमरपुर सची जयंत समेत ॥१४१॥ जोगविं प्रभु सिय लखनिह कैसें । पलक बिलोचन गोलक जैसें ॥ सेविंह लख़नु सीय रघुबीरिह । जिमि श्रिवेकी पुरुष सरीरिह ॥ येहि विधि प्रभु बन बसिंह सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी ॥ कहेउँ राम बन गवनु सुहावा । सुनहु सुमंत्र श्रवध जिमि श्रावा ॥ फिरेउ निषादु प्रमुहि पहुँचाई । सचिव सहित रथ देखेसि श्राई ॥ मंत्री बिकल बिलोकि निषादु । कहि न जाइ जस भएउ विपादु ॥ राम राम सिय लखनु पुकारी । परेउ धरनि तल ब्यावुल भारी ॥ देखि दिखन दिसि हय हिहिनाहीं । जनु बिनु पंख बिहँग श्रवुलाही ॥ दो० – नहिं तनु चरिंह न पियहिं जलु मोचिंह लोचन बारि ।

व्याकुल भएउ निषाद सब रघुवर वाजि निहारि ॥१४२॥ घरि धीरजु तब कहइ निषादू। श्रव सुमंत्र परिहरहु विषादू॥ तुम्ह पंडित परमारथ ज्ञाता। घरहु घीर लखि विमुख विघाता॥ विविध कथा कहि कहि मृदु बानी। रथ बैठारेउ वरवस स्मानी॥ सोक सिथिल रथु सकै न हाँकी। रघुवर विरह पीर उर बाँकी॥ चरफराहिं मग चलहिं न घोरे। वन मृग मनहुँ श्रानि रथ जोरे॥ श्रदुकि र परिहं फिरि हेरिहं पीछे। राम वियोग विकल दुख तीछें॥ जो कह रामु लखनु वैदेही। हिंकिर हिंकरि हित हेरिहं तेही॥ वाजि विरह गित कहि किमि जाती। विनुमनिफनिक विकल जेहि माँती॥

१-- प्रवः भवेख । [द्विवः भवे ]। तृवः प्रवः [ चवः भव ]।

दो०-भएउ निषादु बिषादबस देखत सचिव तुरंग।

बोलि सुतेवक चारि तब दिए सारथी सग ॥१४३॥
गुह सारिथह फिरेड पहुँचाई। बिरह बिषाद बरिन निहं जाई॥
चले श्रवघ लेह रथिह निषादा। होहिं छनिह छन मगन बिषादा॥
सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना। धिग जीवन रघुबीर विहीना॥
रहिहिर न श्रतह श्रघम सरीरू। जसु न लहेड बिछुरत रघुबीरू॥
भए श्रजस श्रघ भावन प्राना। कवन हेतु निहं करत प्याना॥
श्रहह मंद मनु श्रवसर चूका। श्रजह न हृदय होत दुइ टूका॥
मींजि हाथ सिरु धुनि पछताई। मनहुँ क्रुपनरे घन रासि गवाँई॥
बिरिद बाँधि बर बीरु कहाई। चलेड समर जनु सुमट पराई॥
दो०-बिन विवेकी बेद बिद समत साधु सुजाति।

जिमि घोखें मद पान कर सिवव सोच तेहि भाँति ॥१ ४४॥ जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। पितदेवता करम मन बानी॥ रहै करम बस पिरहिरि नाहू। सिवव हृदय तिमि दारून दाहू॥ लोचन सजल डीठि मइ थोरी। छुनइ न ख़बन विकल मित मोरी॥ स्वहिं अघर लागि मुँह लाटी। जिउ न जाइ उर अविव कपाटी॥ विबरन भएउ न जाइ निहारी। मारेसि मनहुँ पिता महतारी॥ हानि गलानि विपुल मन ब्यापी। जमपुर पंथ सोच जिमि पापी॥ बचन न आउ हृदयँ पिछताई। अवध काह मैं देखव जाई॥ राम रहित रथ देखिह जोई। सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई॥ दो०—धाइ पृंछिहिंह मोहिं जब विकल नगर नर नारि।

उतर देन मैं सर्वाहं तन हृदय नज़ नैठारि ॥१४५॥ पुँछिहाहें दीन दुखित सन माता । कहन काह मै तिन्हहि निघाता ॥

१—प्रः पद्धिक्। द्विः प्र० [(४)(५): ऋः कि ]। [तृ०: उद्धिके]। च०:प्र०।

२--- प्र०: रहि हि । द्वि०: प्र० [ (२): रही ] । तु०: प्र० ।

३—प्र०: ह्रथन । [ द्वि०, तु०: क्रुपनि ] । तु०, च०: प्र० [ (६): क्रुपनि ] ।

र्गें हिं जबहिं लखन महतारी। कहिहों कवन सँदेस सुखारी।। राम जनिन जब श्राइहि घाई। सुमिरि बच्छु जिमि घेनु लवाई।। पूँछत उतरु देव में तेही। गे बनु राम लखनु बैदेही।। जोइ पूँछिहि तेहि उतरु देवा। जाइ श्रवध श्रव येहु सुखु लेवा।। पूँछिहि जबहिं राउ दुख दीना। जिवनु जासु रघुनाथ श्राधीना।। देहीं उतरु कीनु मुँहु लाई। श्राएउँ कुसल कुँश्रर पहुँचाई।। सुनत लखन सिय राम सँदेस्। तुन जिमि तनु परिहरिहि नरेस्।। दो०—हरूउ न बिदरेउ पंक जिमि विद्युरत प्रीतमु नीरु।

जानत हों मोहि दीन्ह बिघि येहु जातना सरीरु ॥१४६॥
येहि बिघि करत पंथ पिछतावा । तमसा तीर तुरत रथु श्राता ॥
बिदा किए करि बिनय निषादा । फिरे पाय पर बिकल बिषादा ॥
पैठत नगर सिवव सकुवाई । जनु मारेसि गुर बॉमन गाई ॥
बैठि बिटप तर दिवसु गँवावा । सॉम समय तब श्रवसरु पावा ॥
अवघ प्रवेसु कीन्ह श्रॅंघियारें । पैठ मवन रथु राखि दुश्रारें ॥
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाप । मूप द्वार रथु देखन श्राप ॥
रथु पहिचानि बिकल लिख घोरे । गरिंह गात जिमि श्रातप श्रोरे ॥
नगर नारि नर ब्याकुल कैसे । निघटत नीर मीन गन जैसे ॥
दो ०—सचिव श्रागमनु सुनत सबु बिकल मएउ रनिवासु ।

भवन भयकर लाग तेहि मानहु प्रते निवास ॥१४७॥
श्रिति श्रारित सब पूँछहि रानी । उत्तरु न श्राव विकल मह बानी ॥
सुनइ न स्रवन नयन निहं सूमा । कहहु कहाँ नृपु तेहि १ तेहि बूमा ॥
दासिन्ह दीख सचिव विकलाई । कौसल्या गृह गई लवाई ॥
जाइ सुमंत्र दीख कस राजा । श्रिमिश्र रहित जनु चदु बिराजा ॥
श्रासन सयन विमूषन हीना । परेउ मूमि तल १ निपट मलीना ॥

१-- प्रः तेहि । [ द्वि०, तृ० : बेहि ] । च० : प्र० ।

२--- प्रः तन। द्विः तता। तुः, चः द्विः।

लेहिं उसास सोच येहि भाँती। सुरपुर ते जनु खसेउ जजाती॥ लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती। जनु जरि पंख परेउ संपाती॥ राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लखन बैदेही॥ दो०—देखि सचिव जय जीव कीन्हेउ दंड प्रनामु।

सुनत उठेउ ब्याकुल नृपित कहु सुनंत्र कहँ रामु ॥१४८॥
भूप सुनंत्रु लीन्ह उर लाई। बूडत कछु श्रधार जनु पाई॥
सिहत सनेह निकट बैठारी। पूछत राउ नथन मिर बारी॥
राम कुसल कहु सखा सनेही। कहँ रघुनाथ लखनु बैदेही॥
श्राने फेरि कि बनिह सिधाए। सुनत सिवव लोचन जल छाए॥
सोक विकल पुनि पूँछ नरेसू। कहु सिय राम लखनु संदेसू॥
राम रूप गुन सील सुमाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥
राज सुनाइ दीन्ह बनबासू। सुनि मन मएउ न हरष हराँसू॥
सो सुन विछुरत राए न प्राना। को पापी बड़ मोहि समाना॥
दो०—सखा रामु सिय लखनु जहँ तहाँ मोहि पहुँचाउ।

नाहिं त चाहत चलन अब प्रान कहों सित भाउ॥१४१॥
पुनि पुनि पूँछन मंत्रिहि राऊ। प्रियतम सुम्रन सँदेस सुनाऊ॥
करिह सला से इ बेगि उपाऊ। रामु ललनु सिय नयन देलाऊ॥
सिवेड धीर धिर कह मृदु बानी । महाराज तुम्ह पिडत ज्ञानी॥
बीर सुधीर धुरंघर देना। साधु समाजु सदा तुम्ह सेना॥
जनम मरन सब दुल सुल मोगा। हानि लामु प्रिय मिलन बियोगा॥
काल करम बस होहिं गोसाई। बरबस राति दिवस की नाई॥
सुल हरषिं जड़ दुल बिललाहीं। दोउ सम घीर धरिहें मन माहीं॥
धीरजु धरहु बिवेक बिचारी। छाड़िश्र सोचु सकतु हितकारी॥
दो०—प्रथम बास तमसा मएउ दूसर सुरसिर तीर।

न्हाइ रहे जल पानु करि सिय समेत दोउ बीर ॥१५०॥ केवट कीन्ह बहुन सेवकाई। सो जामिनि सिंगरीर गॅंबाई॥ होत प्रांत बट्छीरु मेँगावा । जटामुकुट निज सीस बनःवा ॥
राम सवा ता नाव मँगाई । प्रिया चढ़ाइ चढ़े रघुराई ॥
लखन बान बनु घरे बनाई । आपु चढ़े प्रमु आयेष्ठ पाई ॥
बिकल बिलोकि मोहि रघुबीरा । बोले मधुर बचन घरि घीरा ॥
तात प्रनामु तात सन कहेड़ । बार बार पद पंक्रज गहेड़ ॥
करिब पाय पिर बिनय बहोरी । तात करिश्र जिन चिंता मोरी ॥
बन मग मंगल कुसल हमारें । कृपा अनुमह पुन्य तुम्हारें ॥
छं०—तुम्हरें अनुमह तात कानन जात सब सुखु पाइहों ॥
प्रतिपालि आयेष्ठ कुसल देखन पाय पुनि फिर आइहों ॥
जननी सकल परिनोषि परि परि पाय करि बिनती घनी ।
तुलसी करेडु सोइ जतनु जेहिं कुसली रहिंड कोसलघनी ॥
सो०—गुर सन कहब सँदेस बार बार पद पदम गहि ।

करव सोइ उपदेसु जेहिं न सोच मोहि अवघपति ॥१५१॥
पुरजन परिजन सकल निहोरी । तात सुनाएह । बिनती मोरी ॥
सोइ सम मॉिंति मोर हितकारी । जा तें रह नरनाहु सुखारी ॥
कहव सँदेसु मरत के आएँ । नीति न तिज अ राजपदु पाएँ ॥
पालेहु प्रजिह करम मन बानी । सेएहु मातु सकल सम जानी ॥
और निवाहेहु भायप माई । करि पितु मातु सुजन सेवकाई ॥
तात मॉिंति तेहि राखब राऊ । सोच मोर जेहि करइ न काऊ ॥
लखन कहे कछु बचन कठोरा । बरिज राम पुनि मोहि निहोरा ॥
बार बार निज सपथ देवाई । कहिब न तात लखन लिरकाई ॥
दो०—कहि प्रनामु कछु कहन लिय सिय मइ सिथिल सनेह ।

थित बचन लोचन सजल पुलक पल्लिवित देह ॥१५२॥ तेहि अवसर रघुवर रुख पाई। केवट पारहि नाव चलाई॥

१—प्रव: सुतापहु । द्विव: प्रव [ (३): सुनापख ] । तृव, चव: प्रव ।

२—प्रः श्रोर। द्विः प्रः। [तुः श्रौर]। वः प्रः।

रघुकुल तिलक चले येहि माँती । देखेउँ र ठाढ़ कुलिस घरि छाती ॥
मैं श्रापन किमि कहीं कलेस् । जिग्रत फिरेउँ लेइ राम सँदेस् ॥
श्रस कहि सचिव बचन रहि गएऊ । हानि गलानि सोच बस मएऊ ॥
सूत बचन सुनतिं नरनाह् । परेउ घरिन उर दारुन दाह् ॥
तलफत विषम मोह मन मापा । माँजा मनहुँ मीन कहुँ ब्यापा ॥
किरि बिलाप सब रोविं रानी । महा बिपित किमि जाइ बखानी ॥
सुनि बिलाप दुखहू दुख लागा । घीरजहू कर घीरजु भागा ॥
दो०—मएउ कोलाहलु श्रवध श्रति सुनि नृप राउर सोरु।

बिपुल बिहँग बन परेउ निसि मानहुँ कुलिस कठोरु ॥१५३॥
प्रान कंठगत मएउ मुझालू । मिन बिहीन जनु ब्याकुल ब्यालू ॥
इद्रो सकल बिकल महें मारी । जनु सर सरसिज बन बिनु बारी ॥
कौसल्या नृपु दील मलाना । रिब कुल रिब श्रॅंथएउ जिश्रॅं जाना ॥
उर घरि घीर राम महतारी । बोली बचन समय श्रनुसारी ॥
नाथ समुिम मन करिश्र बिचारू । राम बियोग पयोघि श्रपारू ॥
करनघार तुम्ह श्रवध जहाजू । चढ़ेउ सकल प्रिय पिथक समाजू ॥
घीरजु घरिश्र त पाइश्र पारू । नाहिं त बूडिहि सब परिवारू ॥
जौं जिश्रॅं घरिश्र बिनय पिश्र मोरी । राम्र लखनु सिय मिलिह बहोरी ॥
दो०—पिया बवन मृद् सुनत नृष चितएउ श्रौंख उघार ।

तलफत मीन मलीन जनु सींचेउ सीतल बारि ॥१५४॥ घरि घीरजु उठि बैठ मुन्नालू। कहु सुमंत्र कहँ रामु कृपालू॥ कहाँ लखनु कहँ रामु सनेही। कहैँ प्रिय पुत्रबधू बैदेही॥ बिलपत राउ बिकल बहु मौँती। मह जुग सरिस सिराति न रावी॥ तापस श्रंध साप सुधि न्नाई। कौसल्यहि सब कथा सुनाई॥ मएउ बिकल बरनत इतिहासा। राम रहित धिग जीवन श्रासा॥

१--[प्र०: देखर']। द्वि०, तृ०, च०: देखेर'।

सो तनु राखि करिब मैं काहा। जेहि न प्रेमपनु मोर निबाहा॥ हा रघुनंदन प्रान पिगते। तुम्ह बिनु जिद्यत बहुत दिन बीते॥ हा जानकी लक्षन हा रघुबर। हा,पितु हित चित चातक जलघर॥ दो०—राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम।

तनु परिहरि रघुबीर बिरह राउ गएउ सुरधाम ॥१५५॥ जिम्नन मरन फलु दसस्थ पावा। श्रंड अनेक अमत जसु झावा॥ जिम्नत राम बिधु बदनु निहारा। राम बिरह करि मरनु सँवारा॥ सोक बिकल सब रोविंह रानी। रूपु सीलु बलु तेजु बसानी॥ करिंह बिलाप अनेक प्रकारा। परिंह मूमि तल बारिंह बारा॥ बिलपिंह बिकल दास अरु दासो। घर घर रुदनु करिंह पुरबासी॥ श्रॅंथएउ आजु मानुकुल मानु। घरम अविध गुन रूप निधानु॥ गारी सकल कैक्इहि देहीं। नयन बिहीन कीन्ह जग जेहीं॥ येहि बिधि बिलपत रहिन बिहानी। आए सकल महामुनि ज्ञानी॥

सोक निवारेड सबिह कर निज बिज्ञान प्रकास ॥१५६॥
तेल नाव भिर नृपु तनु राखा। दूत बोलाइ बहुरि श्रस माखा ॥
धावहु बेगि भात पिंइ जाहू। नृप सुधि कतहुँ कहहु जिन काहू ॥
पतनेह कहें हु भारत सन जाई। गुर बोलाइ पठए दो उ माई ॥
सुनि मुनि श्रायेसु धावन घाए। चले बेगि बर बाजिल जाए ॥
श्रम्तरथु श्रवय श्ररंभे उ जब ते। कुसगुन होहिं भरत कहुँ तब तें ॥
देखिहं राति भयानक सपना। जागि करिंह कहु कोटि कलपना ॥
बित्र जेंबाइ देहिं दिन दाना। सिव श्रभिषेक करिंह बिधि नाना॥
माँगहिं हृद्यँ महेस मनाई। कुसल मातु पितु परिजन माई॥

१--- प्रः करि। [द्विः भरि]। तुः, चः प्रः।

दो ० -- येहिं विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आह ।

गुर श्रनुसासन स्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥१५७॥
चले समीर बेग हय हाँके। नाघत सिरत सैल बन बाँके॥
हृदउ सोचु बड़ कछु न सोहाई। श्रम जानिहं जिश्राँ जाउँ उड़ाई॥
एक निमेष बरष सम जाई। येहि बिधि मरत नगरु निश्रराई॥
श्रमगुन होहिं नगर पैठारा। रटिं कुमाँति कुखेत कराग॥
सर सिश्रार बोलिई प्रतिकृला। सुनि सुनि होइ भरत मन स्ला॥
श्रीहत सर सिरता बन बागा। नगरु बिसेष भयावन लागा॥
सग मृग हय गय जाहिं न जोए। राम बियोग कुरोग बिगोए॥
नगर नारि नर निपट दुखारी। मनहुँ सबिन्ह सब संपित हारी॥
दो०—पुरजन मिलिई न कहिं कछु गँविह जोहारिं जािं।

मरत कुसल पूँ छि न सकि मय निषादु मन माहि ॥१५८॥ हाट नाट नहिं जाइ निहारी। जनु पुर दह दिसि लागि दनारी॥ आवत सुत सुनि कैकयनदिनि। हरषी रिनकुल जलहह चंदिनि॥ सिज आरती मुदित जीठ धाई। द्वारोहिं में टि मयन लेह आई॥ मरत दुलित परिवारु निहारा। मानहुँ तुहिन बनज बनु मारा॥ कैकेई हरषिन येहि भाँती। मनहुँ मुदित दव लाइ किराती॥ सुनहि ससोच देखि मनु मारें। पूँछति नैहर कुसल हमारें॥ सकल कुसल केहि मरत सुनाई। पूँछी निज कुल कुसल मनाई॥ कहु कहुँ तात कहाँ सब मता। कहुँ सिय रामु लखन प्रिय आता।। दो०--सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर मिर नयन।

भरत स्वन मन स्ल सम पापिनि बोली बयन ॥१५६॥ तात बात में ,सकल सँवारी। मइ मंथरा सहाय बिचारी॥ कुकुक काज बिधि बीच बिगारेउ। म्पित सुरपितपुर पगु धारेउ॥ सुनत मरतु भए बिबस बिषादा। जनु सहमेउ करि केहरि नादा॥ तात तात हा तात पुकारी। परे मूमि तल ब्याकुल भारी॥ चलत न देखन पाएउँ तोही। तात न रामिंह सौंपेहु मोही।।
बहुरि घीर घरि उठे सँमारी। कहु पितु मरन हेनु महतारी।।
सुनि सुत बचन कहित कै मेई। मरमु पोंछि जनु माहुर देई।।
श्रादिहु तें सबु श्रापिन करनी। कुटिल कठोर मुदिन मन बरनी।।
दो०-भरतिह बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गौन।

हेतु अपनपड जानि जिश्राँ शिक्रत रहे घरि मौन ॥१६०॥ विकल विलाकि सुतिह समुम्तावित ॥ मनहुँ जरे पर लोनु लगावित ॥ तात राउ निह सोचह जोगू ॥ विदृह सुकृत जसु कीन्हेउ मोगू ॥ जीवत सकल जनम फल पाए । अन अमरपित सदन सिघाए ॥ अस अनुमानि सोचु परिहर्म्ह । सहित समाज राज पुर करहू ॥ सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू । पार्के छत जनु लाग श्राँगारू ॥ धीरजु घरि मिर लेहिं उसासा । पापिनि सबहिं मौति कुल नासा ॥ जों पे वुरुचि रही अति तोही । जननत काहे न मारे मोही ॥ पेडु काटि तहुँ पालउ सींचा । मीन जिअन निति बारि उलीचा ॥ दो०—हंसवंसु दसरशु जनकु राम लखन से माइ ।

जननी तूँ जननी मई विधि सन कछु न बसाइ ॥१६१॥ जब तें कुमित कुमत जिन्नें ठएऊ । खंड खंड होइ हृद उ न गयऊ ॥ बर माँगत मन मह निहं पीरा । गरी न जीह मुँह परेड न कीरा ॥ मूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरन काल विधि मित हिर लीन्ही ॥ विधिहुँ न नारि हृदय गित जानी । सकल कपट अब अवगुन खानी ॥ सरल सुसील धरमरत राऊ । सो किमि जानह तीअ सुमाऊ ॥ अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं ॥ मे अति श्रहित रामु तेउर तोही । को तूँ श्रहिस सत्य कहु मोही ॥ जो हिस सो हिस मुँह मिस लाई । श्राँखि श्रोट उठि वैटहि जाई ॥

<sup>.</sup> १—-प्र०ः सोचइ । द्वि०ः प्र० [(४) (५) (५३)ः सोचन] । त्त्रुः सोचन] । च०ः प्र० । २--प्र०ः तेउ । द्वि०ः प्र० [ (४)ः प्रिय ] । [ तृरुः ते ] । च०ः प्र० ।

दो ०-राम बिरोधी इदय तें प्रगट कीन्ह बिधि मोहि ।

मो समान को पातकी बादि कहीं कछु तोहि ॥१६२॥

सुनि सन्नुष्टुन मातु कुटिलाई । जरिंह गात रिस कछु न बसाई ॥

तेहि अवसर कुवरी तहँ आई । बसन बिम्पन विविध् बनाई ॥

लिख रिस मरेख लखन लघु माई । बरत अनल घृन आहुति पाई ॥

हुमी लात तिक कूबर माग । पिर मुँह मर मिह करत पुकारा ॥

कूबर टूटेड फूट कपारू । दिलत दसन मुख रुधिर प्रवारू ॥

आह दइश्र में काह नसावा । करत नी क फतु अनइस पावा ॥

सुनिरिपुहन लिख नखिसल खोटी । लगे घसीटन घरि घरि म्होंटी ॥

मरत दयानिघ दीन्हि छड़ाई । कौसल्या पिंह गे दो अमाई ॥

दो — मिलन बसन बिबरन बिक्त कुस सरीरु दुख मारु ।

कनक कलप बर बेलि बन मानहुँ हनी तुसारु ॥१६३॥

भरतिह देखि मातु उठि घाई । मुरुखित अविन परी महुँ आई ॥

देखत भरतु विकल भए भारी । परे चरन तन दमा विसारी ॥

मातु तातु कहुँ देहि देखाई । कहुँ सिय रामु लखनु दो उ माई ॥

कहक इ कत जनमी जग माँमा । जो जनमित मह काहे न बाँमा ॥

कुल कलंकु जेहिं जनमेउ मोही । अपजस माजन प्रिय जन द्रोही ॥

को तिमुवन मोहि सरिस अमागी । गित असि तोरि मातु जेहि लागी ॥

पितु मुरपुर बन रघुवर केत् । मैं केवल सब अनर्थ हेत् ॥

चिग मोहि भएउँ बेनु बन आगी । दुसह दाहु दुख दृषन मागी ॥

दो - मातु मरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी सँमारि ।

लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचित बारि ॥१६४॥ सरल सुमाय भाय हिय लाए । श्राति हित मनहुँ रामिफिरि श्राए ॥ में टेउ बहुरि लखन लघु माई । सोकु सनेहु न हृद्यँ समाई ॥ देखि सुमाउ कहत सबु कोई । राम मातु श्रम काहे न होई ॥

१—प्रवः रचुनर । [द्विव, तुवः रचुनुत्त ]। चवः प्रव।

माता भरतु गोद बैठारे। श्राँख पोंछि मृदु बचन उचारे॥ श्रजहुँ बच्छ बिल धीरजु घरहू। कुसमउ समुिक्त सोक परिहरहू॥ जिन मानहु हियँ हानि गलानी। काल करम गित श्रपिटत जानी।। काहुहि तोस देहु जिन ताता। मा मोहि सब बिधि बाम बिधाता॥ जो एतेहु दुल मोहि जिश्रावा। श्रजहुँ को जानइ का तेहि म.वा॥ दो०—पितु श्रायेसु मृषन बसन तात तजे रघुवीर।

विसमउ हरषु न हृद कुछु पहिरे बलकल चीर ॥१६५॥ मुख प्रसन्न मन रंगु न रोषू। सब कर सब विधि किर परितोषू॥ चले विभिन सुनि सिय सँग लागी। रहइ न राम चरन अनुरागी॥ सुनतिह लखनु चले उठि साथा। रहिं न जतन किए रघुनाथा॥ तब रघुपित सबही सिरु नाई। चले संग सिय अरु लघु माई॥ रानु लखनु सिय बनिह सिधाए। गइउँ न संग न प्रान पठाए॥ येहु सबु भा इन्ह ऑलिन्ह आगें। तज न तजा तनु जीव अभागें॥ मोहिं न लाज निज नेहु निहारी। राम सिरस सुत में महतारी॥ जिअइ मरइ भल मूपित जाना। मोर हृदय सत कुलिस समाना॥ वं।० कीसल्या के बचन सुनि मरत सिहत रिनवासु।

ब्याकुल बिलपत राजगृहु मानहुँ सोक निश्च ॥१६६॥ बिलपहिं बिकल भरत दोउ भाई। कीसल्या लिए इदय लगाई॥ भौति श्रमेक भरतु समुक्ताए। किह बिबेकपर बचन सहाए॥ भरतहुँ मातु सकल समुक्ताई। किह पुरान श्रुति कथा सुहाई॥ इल बिहीन सुचि सरल सुशानी। बोले भरत जोरि जुग पानी॥ जे श्रध मातु पिता सुत मारें। गाइगोठ महिसुर पुर जारें॥ जे श्रध तिश्र बालक बध कीन्हें। मीत महीपति माहुर दीन्हें॥ जे पातक उपपातक श्रहहीं। करम बचन मन भव कि कहहीं॥

१—য়০ : रंग। [द्वि० : (३) (५য়) राग, (४) (५) इरव]। [तृ० : राग]। च० : য়০।

ते पातक मोहि होहुँ विधाता । औं येहु होइ मोर मत माता ॥ दो०—जे परिहरि हरि हर चरन मज हिं मून गन धोर ।

तिन्ह कइ गित मोहि देउ बिधि जौं जननी मत मोर ॥१६७॥
बेचिहें बेद धरमु दुहि लेहीं। पिस्तुन पराय पाप कहि देहीं॥
कुपटी कुटिल कलहप्रिय कोधी। बेद बिदूषक बिस्व बिरोधी॥
लोमी लंग्ट लोलुप चारा। जे ताकिहें पर घनु पर दारा॥
पावों मैं तिन्ह के गित घोरा। जौं जननी पहु समत मोरा॥
जे निहं साधु संग अनुरागे। परमारथ पथ बिमुख अमागे॥
जे न मजिह हिर नर तनु पाई। जिन्हिं नहिर हर सुजसु सोहाई॥
ठिजि श्रुति पंथु बाम पथ चहहीं। बंचक बिरचि बेखु जगु अलहीं॥
तिन्ह कइ गित मोहि संकरु देऊ। जननी जौं येहु जानों मेऊ॥
दो० –मातु भरत के बवन सुनि साँचे सरल सुभाय।

कहित राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन काय ॥१६८॥
राम प्रानहुँ तें प्रान तुम्हारे। तुम्ह रघुपतिहि प्रानहुँ तें प्यारे॥
बिधु बिष बम्ग्ड सबइ हिमु श्रागी। होइ बारिचर बारि निरागी॥
भएँ ज्ञानु बरु मिटइ न मोहू। तुम्ह रामिंह प्रतिकृत न होहू॥
मत तुम्हार येहु जो जग कहिहीं। सो सपनेहुँ सुल सुगति न लहिही॥
अस किह मातु मरतु हिय लाए। थन पय सबहिं नयन जल छाए॥
करत बिलाप बहुत येहि माँती। बैठेहिं बीति गई सब राती॥
बामदेउ बसिष्ठ तब श्राए। सचिव महाजन सकल बोलाए॥
मुनि बहु माँति भरत उपदेशे। किह परमारथ बचन सुदेसे॥

१—प्रवः गन। दिवः प्रवः (३): घन]। तृव, चवः प्रवः।

२—प्रवः प्रानहु । द्विवः प्रव [ (४) (৭) : प्रान ] । [तृवः प्रान] । चवः प्रव।

६----प्र०ः बसइ । [दि०ः (३) (४) (५) चवदः(५ स) चुनइ ]। [तृ०ः चुनइ]। च०ः प्र०[(८)ः च्वइ]।

दो०-तात हृद्यँ वीरजु घरहु करहु जो श्रदसर श्राजु ।

उठे भरतु गुर बचन सुनि करन कहेउ सबु साजुर ॥१६१॥
नृप तनु बेद बिहित अन्हवावा। परम विचित्रु विमान बनावा ॥
गहि पग भरत मातु सब राखीं। रहीं राम दरसन अभिलाषीं॥
चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगंध सुहाए॥
सरजु तीर रचि चिता बनाई। जनु सुरपुर सोपान सुहाई॥
येहि विधि दाह किया सब कीन्ही। बिधिवत न्हाइ तिखांजुलि दीन्ही॥
सोधि सुमृत सब बेद पुगना। कीन्ह भरत दसगात विधाना॥
जहँ जस मुनिवर आयेसु दोन्हा। तहँ तस सहस भौति सबु कीन्हा॥
मए बिमुद्ध दिए सबु दाना। धेनु बाजि गज बाहन नाना॥
दो०—सिंघासन मूषन बसन अन्न धरनि धन धाम।

विष भरत लहि भूमिसुर मे परिपूरन काम ॥१७०॥
पितु हित भरत कीन्ह जिस करनी । सो मुख लाख जाइ निहं बरनी ॥
सुदिनु सोधि मुनिबर तब आए । सिचन महाजन सकल बोलाए ॥
बैठे राजसमा सब जाई । पठए बोलि भरत दोउ माई ॥
भरतु बसिष्ठ निकट बैठारे । नीति घरमनय बचन उचारे ॥
प्रथम कथा सन्न मुनिबर बरनी । कहकइ कुटिल कीन्हि जिस करनी ॥
भूप घरम ब्रतु सत्य सराहा । जेिं तनु परिहरि प्रेमु निबाहा ॥
कहत राम गुन सील सुमाऊ । सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ॥
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन मुनि ज्ञांनी ॥
दो०—सुनहु भरत भावी प्रबल बिलिख कहेउ मुनिनाथ ।

हानि लामु जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ ॥१७१॥ अस विचारि केहि देइअ दोषू । ब्यरथ फाहि पर कीजिन्न रोषू ॥ तात विचारु करहु मन माहीं । सोच जोगु दसरथ नृपु नाहीं ॥

१—प्र०ः साजु। दि०ः प्र०[(४) (५) (५म)ः काजु]। [तृ०ः काजु]। च०ः प्र०।

सोचिम्र बिम्न जो बेद बिहीना । तिज निज घरमु बिषय लयलीना ॥
सोचिम्र नृपति जो नीति न जाना । जेहि न मजा मिय मान समाना ॥
सोचिम्र बयसु कृपन घनवानु । जो न ऋतिथि सिव मगति सुजानू ॥
सोचिम्र सूदु बिम्न श्रमानी । मुखरु मानमिय ज्ञान गुमानी ॥
सोचिम्र पुनि पतिबंचक नारी । कुटिल कलहिम्य इच्छाचारी ॥
सोचिम्र बटु निज बतु परिहरई । जो निहं गुर आयेसु अनुमरई ॥
दो०—सोचिम्र गृही ं जो मोह बस करइ करमपथ त्याग ।

सोचिश्च जती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग ॥१७२॥ बैषानस सोइ सोचइ जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू॥ सोचिश्च पिस्नुन श्रकारन कोधी। जननि जनक गुर बंधु बिरोधी॥ सब बिधि सोचिश्च पर श्रपकारी। निज तनु पोषक निरदय भारी॥ सोचनीय सबही बिधि सोई। जो न छाड़ि छलु हरि जनु होई॥ सोचनीय निहं कोसल राऊ। मुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ॥ भएउ न श्रहइ न श्रब होनिहारा। मूपु भरत जस पिता तुम्हारा॥ बिधि हरि हरु सुरपित दिसि नाथा। बरनिहं सब दसरथ गुनगाथार॥ दो०—कहहु तात केहि भाँति कोउ करिहं बड़ाई तासु।

राम लखन तुरह सत्रुहन सिरस सुश्रन सुचि जासु ॥१७३॥ सन प्रकार भूपति बड़मागी। बादि विषाद करिश्र तेहि लागी॥ येहु सुनि सर्माभ सोचु परिहरहू। सिर घरि राज रजायेसु करहू॥ राय राजपदु तुम्ह कहँ दीन्हा। पिता बचनु फुर चाहित्र कीन्ता॥ तजे रामु जेहि बचनहिरै लागी। तनु परिहरेउ राम बिरहागी॥

१—प्रवः अवसानी। द्विवः प्रवः (४) (५)ः श्वरमानी ] । [तुवः श्रपमानी ]।

र-[तृ० में इसके आगे निम्नतिखित महाँली और है:

तीनि काल त्रिमुबन जग माधी। सूरि माग दसरथ सम नाशी।

र--[प्र**ः बचनेहि ] । द्वि०, तृ०, च०**ः बचनिहि ।

नृपहि बचन प्रिय निहं प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रवाना । । । करहु सीस घरि मूप रजाई । हह तुम्ह कहँ सब माँति मलाई ॥ परस्रुराम पितु आज्ञा राखी । मारी मातु लोक सब राखी ॥ तनय जजातिहि जीवनु दएऊ । पितु अज्ञा अघ अजसु न मएऊ ॥ दो०—अनुचित उचित विचाह तजि जे पालहिं पितु बयन ।

ते भाजन सुल सुजसु के बसहिं अमरपित अथन ॥१०४॥
अविस नरेस बचन फुर करहू । पालहु प्रजा सोकु परिहरहू ॥
सुरपुर नृपु पाइहि परितोषू । तुम्ह कहुँ सुकृत सुजसु नहिं दोषू ॥
बेद बिदितर संमत सबही का । जेहि पितु देह सो पावह टीका ॥
वरहु राजु परिहरहु गलानी । मानहु मोर बचन हित जानी ॥
सुनि सुखु लहब राम बैदेही । अनुचित कहब न पंडित केही ॥
कीसल्यादि सकल महतारी । तेज प्रजा सुल होहिं सुलारी ॥
मरमरे तुम्हार राम कर जानिहि । सो सबबिधि तुम्हसन मल मानिहि ॥
सीपेहु राजु राम के आएँ । सेवा करेहु सनेह सुनाएँ ॥
दो०-कीजिश्र गुर आयेसु अविस कहिंह सचिव कर जोरि ।

रष्ट्रपति श्राएँ उचित जस तस तब करव बहोरि ॥१७५॥ कौसल्या घरि धीरजु कहई । पूत पथ्य गुर श्रायेसु श्रहई ॥ सो श्रादिश्य करिश्र हित मानी । तिज्ञश्च विषादु काल गित जानी ॥ बन रष्ट्रपति सुरपित नरनाहू । तुम्ह येहि भौति तात कदराहू ॥ परिजन प्रजा सचिव सब श्रंबा । तुम्हहीं सुन सब कहँ श्रवलंबा ॥ लिख विधि बाम कालु कठिनाई । धीरजु घरहु मातु बिल जाई ॥

१—प्रवः प्रवाना । द्विवः प्रव [ (४) (५) (५%) : प्रमाना ] । [तुवः प्रमाना] । चवः प्रवा

२----प्र०: विहिन । द्वि: प्र० [ (३): विदित ] । तृ०, च०: प्र० [(५): विदित ] ।

**३—प्र०: मरम। द्वि०: प्र० [ (३) (४): प्रोम**] तु०, च०: प्र० [(६): परम]।

४--प्र०: सुरपि । [ द्वि०, तृ०: सुरपुर ]। च०: प्र० ।

सिर घरि गुर आयेसु अनुसरहू। प्रजा पालि पुरजन दुख़ हरहू॥
गुर के बचन सचिव अभिनंदनु। सुने भरत हिय हित जनु चंदनु॥
सुनी बहोरि मातु मृदु बानी। सील सनेह सरल रस सानी॥
कं०—सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरतु ब्याकुल भए।

लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर श्रंकुर नए ॥ सो दसा देखत समय तेहिं बिसरी सबहिं सुघि देह की । तुलसी सराहत सकल सादर सीवें सहज सनेह की ॥ सो०—भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंघर धीर घरि ।

बचनु अमिश्र जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहिं ॥१७६॥
मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका। प्रजा सचिव संमत सबहीं का ॥
मातु उचित घरि श्रायेसु दीन्हा। श्रविस सोस घरि चाहौं कीन्हा ॥
गुर पितु मातु स्वामि हित बानी। स्रीन मनमुदित करिश्रमिल जानी ।
। उचित कि श्रनुचित किए विचारू। घरमु जाइ सिर पातक मारू ॥
तुम्ह ती देहु सरल सिस्त सोई। जो श्रावरत मोर मल होई॥
जद्यपि येह समुम्मत हुउँ नीके। तदिप होत परितोषु न जी कें॥
अब तुम्ह बनय मोरि सुनि लेहू। मोहि श्रनुहरत सिस्तावनु देहू॥
उत्तर देउँ अनव श्रपराध्। दुस्तित दोष गुन गनहि न साध्॥
दो० – पितु सुरपुर सिथ रामु बन करन कहहु मोहि राजु।

येहि तें जानहु मोर हित कै श्रापन बड़ काजु ॥१७७॥ हित हमार सियपित सेवकाई। सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई॥ मै श्रमुमानि दीखिर मन माही। श्रान उपाय मोर हित नाहीं॥ सोक समाजु राजु केहि लेखें। लखन राम सिय पद बिनु देखे॥

१-- प्रवः षरि । द्विवः प्रव । दिवः प्रति ] : चवः प्रव ।

२-- प्र० में इसके स्थान पर निम्नलिखित अडांली है:

सातु पिता गुरु प्रमु के बानी। विनर्धि विचार करिस्र सुप्र जानी। १—प्रः दीखि। दिः, तः दीखि। चः प्रः (६): दीखि।

बादि बसन बिनु मूषन मारू । बादि बिरित बिनु ब्रह्म बिचारू ॥ सरुज सरीर बादि बहु मोगा । बिनु हिर भगित जायँ जप जोगा ॥ जायँ जीव बिनु देह सुहाई । बादि मोर सनु बिनु रघुराई ॥ जाउँ राम पिंड ध्यायेसु देहू । एकहि ध्याँक मोर हित येह ॥ मोहि नृपु करि भल ध्यापन चहहू । सो उसनेह जड़ता बस कहहू ॥ दो०—कह्व सुग्रन कुटिल मित राम बिमुख गल्लाज ।

तुम्ह चाहत झुखु मोहबस मोहि से श्रधमु के राज ॥१७८॥ कहों साँचु सब सुनि पितश्राहू । चाहिश्र घरमसील नरनाहू ॥ मोहि राजु हिठ देइहहु जबहीं । रसा र रसातल जाइहि तबहीं ॥ मोहि समान को पाप निवास् । जेहि लिंग सीय राम बनबास् ॥ राय राम कहुँ काननु दीन्हा । बिछुरत गमनु श्रमरपुर कीन्हा ॥ में सदु सब श्रनरथ कर हेत् । बैठ बात सब सुनों सचेत् ॥ बिनु रघुबीर बिलोकि श्रबःस् । रहे प्रान सिंह जग उपहाँस् ॥ राम पुनीत बिषय रस रूखे । लोलुप मूमि मोग के मूखे ॥ कहुँ लिंग कहीँ हृदय कठिनाई । निदिर कुलिस जेहिं लही बड़ाई ॥ दो० —कारन तें कारजु कठिन होइ दोसु नहिं मोर ।

कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥१७१॥
कैकेईमव तनु अनुरागे। पाँवर पान अवाइ अभागे॥
जों प्रिय बिरह पान प्रिय लागे। देखब सुनव बहुत अब आगे॥
लखन राम सिय कहुँ बनु दीन्हा। पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा॥
लीन्ह बिधवपन अपजसु आपू। दीन्हेड प्रजहि सोकु संतापू॥
मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुगजू। कीन्ह कइकई सब कर काजू॥
येहि तें मोर काह अब नीका। तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका॥
कइकइ जठर जनमि जग माहीं। येह मोहि कहुँ कछु अनुचित नाहीं॥

१---प्र० वैक्षेद्देस्य ततु । द्वि० : प्र० । [तु० : कैक्ष्ट्सव ततु ते ] । च० : प्र० । २----[प्र० : पादन ] । द्वि०, तु० : पावर । [च० : वावन ] ।

मोरि बात सब बिधिहिं बनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई ॥ दो०-मह महीत पुनि बातबस तेहि पुनि बीछी मार।

तेहिर पिआइश्र बारुनी कहहु कीन उपचार ॥१८०॥ कहकह सुअन जोगु जगु जोई । चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥ दसरथ तनय राम लघु माई । दीन्ह मोहि बिधि बादि बड़ाई ॥ तुम्ह सब कहहु कड़ावन टीका । राय राजु सबहीं कह नीका ॥ उतरु देउँ केहि विधि केहि केही । कहहु सुखेन जथा रुचि जेही ॥ मोहि कुमातु समेत बिहाई । कहहु कहिहि के कीन्हि मलाई ॥ मो बिनु को सचराचर माहीं । जेहि सिय रामु प्रान प्रिय नाहीं ॥ परम हानि सबु कह बड़ लाहू । श्रदिनु मोर नहिं दुषन काहू ॥ संसय सील प्रेम बस श्रहहू । सबुइ उचित सब जो कछु कहहू ॥ दो०—राम मातु सुठि सरल चित मो पर प्रेमु बिसेषि ।

करूइ सुमाय सनेहबस मोरि दीनता देखि ॥१८१॥
गुर बिबेक सागर जगु जाना। जिन्हिंह बिस्व कर बदर समाना ॥
मो कहुँ तिलक साज सज सोऊ। भएँ बिधि बिमुख बिमुख सब कोऊ॥
परिहरि रामु सीय जग माहीं। कोउन कहिंह मोर मत नाहीं॥
सो मैं सुनब सहब सुखु मानी। श्रांतहु कींच तहाँ जहुँ पानी॥
हरु न मोहि जगु कहिंह कि पोचू। परलो कहु कर नाहिंन सोचू॥
प्रकड़ उर बस दुसह द्वारी। मोहि लगि में सिय रामु दुखारी॥
जीवनु लाहु लखनु मल पावा। सबु तिज राम चरन मनु लावा॥
मोर बनम रघुबर बन लागी। मूँठ काह पिछताउँ श्रमागी॥
दो०—श्रापनि दारुन दीनता कहीं सबहि सिरु नाइ।

देखें , बिनु रघुनाथ पद जिन्न के जरिन न जाइ ॥१८२॥ आन उपाय मोहि नहिं सुमा । को जिन्न के रघुवर बिनु बूमा ॥

२---प्रः तेहि । दिरु : प्ररु [(४) (५) (५म) : ताहि ] । [तृरु : नाहि] । चरु : प्ररु ।

एकहि आँक इहइ मन माहीं । प्रातकाल चिलहों प्रमु पाहीं ॥ जद्यपि मे अनमल अपराधी । मह मोहि कारन सकल उपाधी ॥ तदिप सरन सनमुख मोहि देखी । अमि सब करिहिंह कृपा विसेषी ॥ सीलु सकुच छुठि सरल सुमाऊ । कृपा सनेह सदन रघु:ाऊ ॥ अरिहुँ क अनभल कीन्ह न रामा । मै सिसु सेश्कु जद्यपि वामा ॥ तुम्ह पै पाँव मोर मल मानी । आयेसु आसिष देहु सुवानी ॥ जेहिं सुनि बिनय मोहि जनु जानी । आवर्ह बहुरि रामु रजघानी ॥ दो०—जद्यपि जनसु कुमातु तें मैं सदु सदा सरोस ।

श्रापन जानि न त्यागिहाँहें मोहि रघुबोर मरोस ॥१८२॥
भरत बचन सब कहुँ पिय लागे। राम सनेह सुधा जनु दागे॥
लोग बियोग विषम बिष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे॥
मातु सचिव गुर पुर नर नारी। सकल सनेह बिक्रल मए भारी॥
भरतिह कहाँहें सराहि सराही। राम प्रेम मूरित तनु श्राही॥
तात भरत श्रस काहे न कहहू। प्रान समान राम भिय श्रहहू॥
जो पाँवह श्रानी जड़ताई। तुम्हाह सुगाइ मातु कृटिलाई ॥
सो सतुर कोटिक पुरुष समेता। बसहि कला सत नरक निकेता॥
श्रहि श्रष श्रवगुन नहिं मनि गहई। हरह गरल दुल दारिद दहई॥
ढो०-श्रवसि चलिश्र बन रामु जहें भरत मंत्रू मल कीन्ह।

सोक सिंधु बूड़त सबिह तुम्ह श्रवलंबनु दीन्ह ॥१८४॥ मा सब के मन मोदु न थोरा । जनु घन धुनि सुनि चातक मोग ॥ चलत प्रात लिख निरन उ नीके । मरतु प्रान प्रिय में सबही कें ॥ मुनिहि बंदि मरतिह सिरु नाई । चले सकल घर बिदा कराई ॥ घन्य मरत जीवनु जग माहीं । सीलु सनेह सराहत जाहीं ॥ कहिं परसपर मा बड़ काजु । सकल चलई कर साजिं साजू ॥ जेहि राखिं रहु घर रखवारीं । सो जानइ जनु गरदिन मारी ॥

१—[प्रवः मतु]। द्विव, नृव, चवः सदु।

कोउ कह रहन किह्य निहं काहू। को न चहइ जग जीवनु लाहू? ॥ दो०-जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृदु मातु पितु भाइ।

सन्नुख होत जो रामाद कह न सहजर सहाह ॥१८५॥
घर घर साजिह बाहन नाना । हरषु हृदयँ परभात पयाना ॥
मरन जाइ घर कीन्ह बिचारू । नगरु बाजि गज भवन मँडारू ॥
सपित सब रघुपित के आही । जो बिनु जतनु चलों तिज ताही ॥
तो पिनाम न मोरि भ ताई । पाप सि भिनि साईँ दोहाई ॥
करइ स्वामि हित सेवकु सेई । दृषन कोटि देइ किन कोई ॥
अस बिचारि सुचि सेवक बोले । जे सपनेहु निज घरमु न डोले ॥
किह सबु मरमु घरमु मल भाषा । जो जेहि लायक सो तहँ र राखा ॥
किर सबु जतनु राखि रखवारे । राम मातु पिह भरतु सिघारे ॥
दो०-आगत जननी जानि सबु भरत सनेह सुजान ।

कहेउ बन वन पाल ही सजन मुखासन जान ॥१८६॥
चक्क चिक्क जिमि पुर नर नगरी । चहत प्रात उर आरत मारी ॥
जागत सा निनि भएउ बिहाना । भरत बोलाए सचिव मुजाना ॥
कहेउ लेहु सब तिलक समाजू । बनिह देव मुनि रामिंह राजू ॥
बेगि चलहु मुनि सचिव जोहारे । तुरत तुरग रथ नाग सँवारे ॥
अरुं धती अरु अगिनि समाऊ । रथ चिक्क चले प्रथम मुनिराऊ ॥
वित्र बृंद चिक्क बाहन जाना । चले सकल तप तेज निघाना ॥
नगर लोग सब सिज सिज जाना । चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाना ॥
सिविका मुमग न जाहिं बलानी । चिक्न चिक्क चलत मई सब रानी ॥

१ -- [तृ० में इसके अनंतर निम्नतिशा इद्वां ने और है: --

के जिन भाव सिय लिख्नमन रामू। सब वहं प्रिय दिय सदा सवामू॥

२—प्रः सहज । द्वि०:प्र० [ (२): सहस ] । तृ०:प्र० । [च०: सहस ] ।

१-- प्रवः तहं। दिव: प्रव [ (३': ते हि ] । तुव: प्रव। चिव: ते हि ] ।

दो०-भौंपि नगरु धुनि से नकत्ति सादर सब है चनाइ।

सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरतु दोउ माइ ॥१८७॥
राम दरस बस सब नर नारी। जनु किर किरिनि चने तिक बारी ॥
बन सिय रामु समुिक्त मन माहीं। सानुज म'त पयादेहि जाहीं॥
देखि सनेहु लोग श्रनुरागे। उतिर चले हय गय रथ त्यागे॥
जाइ समीप राखि निज डोली। राम मानु मृदुं बानी बोली॥
तात चढ़हुं रथ बलि महनारी। होइहि त्रिय परिवारु दुखारी॥
तुम्हरे चलन चर्लिह सब लोगू। सकल सोक क्रस नहिं मग जोगू॥
सिर घरि बचन चरन सिरु नाई। रथ चिद चलत मए दोउ माई॥
तमसा प्रथम दिवस करि बासू। दूसर गोमित तीर निवास्॥
टो०—पर श्रहार फल श्रसन एक निसि मोजन एक लोग।

करत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग ॥१८८॥
सई तीर बसि चले बिहाने। श्रृंगबेरपुर सब निश्चराने॥
समाचार सब सुने निषादा। हृद्यँ विचार करह सिवधादा॥
कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कछु कपट भाव मन माहीं॥
जों पै जिश्चँ न होति कुटिलाई। तो कत लोन्ह संग कटकाई॥
जानहिं सानुज रामिह मारी। कर्गें श्रकंटक राजु सुवारी॥
मरत न राजनीति उर श्रानी। तब कलंकु श्रव जीवनु हानी॥
सकल सुनासुर जुरहें जुम्मारा। रामिह समर न जीनिनहारा॥
का श्राचरजु भरतु श्रस करहीं। नहिं बिन बेलि श्रमित्र फल फरहीं॥
दो०—श्रस बिवारि गुह ज्ञाति सन कहें उसजग सब होहु।

हथवासहु बोरहु तरिन कीजिय घाटारोहु॥१८६॥ होहु सँजोइल रोकहु घाटा। ठाटहु सकल मरह के ठाटा॥ सनमुख लोह भरत सन लेऊँ। जिप्रत न सुप्सरि उतरन देऊँ॥

१--[प्रव: विषार ] । द्विव, तुव, चव: विचार ।

समरु मरन पुनि सुरसिर तीरा। राम काजु छनमंगु सरीरा॥
भात माइ नृप में जन नीचू। बड़े भाग श्रस पइश्र भीचू॥
सामि काज करिहउँ रान रारी। जस घरितहउँ र सुत्रन दसवारी॥
तजउँ प्र'न रधुनाथ निहोरें। दुईँ हाथ मुद मोदक मोरें॥
साधु समाज न जाकर लेखा। राम मगत महँ जासु न रेखा॥
जायँ जिश्रत जग सो महि भारू। जननी जोवन विटप कुठारू॥
दो०—विगत विषाद निषादपति सबहि बढ़ाइ उछाहु।

सुनिरि राम माँगेउ तुरत तरकस घनुष सनाहु ॥११०॥ बेगहु भाइहु सजहु सँजोऊ। सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ॥ भलेहिं नाथ सब कहिं सहरषा। एकिह एक बढ़ावइ करषा॥ चले निषाद जोहारि जोहारी। सूर सकल रन रूचइ रारी॥ सुनिरि राम पद पंकज पनहीं। भाधीर बाँधि चढ़ाइन्हि घनुहीं ॥ श्राँगरी पहिरि कूँडि सिर घरहीं। फरसा बाँस सेल सन करहीं॥ एक कुसल श्रति श्रोड़न खाँड़े। कूदिह गगन मनहुँ छिति खाँड़े॥ निज निज साजु समाजु बनाई। गुह राउतिह जोहारे जाई॥ देखि सुमट सब लायक जाने। लइ लइ नाम सकत सनमाने॥ दो०—माइहु लावहु घोस जिन श्राजु काज बड़ भोहि।

सुनि सरोष बोले सुमट बीरु श्रघीरु न होहिं ॥१११॥ राम प्रनाप नाथ बल तोरें। करिं कटक बिनु मट बिन घोरें॥ जीवत पाउ न पाछे घरहीं। रुंड मुंड मय मेदिनि करही॥ दीख निषादनाथ मज टोजु। कहेउ बजाउ जुम्हाऊ ढोलू॥ प्रतना कहत झींक मह बाएँ। कहेउ सगुनिश्रन्ह खेज सुहाएँ॥

१--- प्रश्न क्रमशः विश्वि, भव जेह्छ'। द्वि०, तृ०, च०ः प्र० [(:: करिहर्डु, भविष्ट्वुं)। २--- प्रश्नाथी। द्वि०: प्र० [(४) (५८): माथा]। तृ०: माथा]। च०: प्र०। ३---- प्रवः भन्दी। द्वि०, तृ०: प्र०। [च०: भन्दी]।

बृदु एक कह सगुन विचःरी । मरतिह मिलिश्र न होइहि रारी ॥ रामहि भरत मनावन जाहीं। सगुन कहर श्रस विश्रह नाहीं।। सुनि गुह कहइ नीक कह बूढ़ा । सहसा करि पिक्रताहि विमृढ़ा ॥ भात समाउ सील बिन बुमों। बिड हित हानि जानि बिनु जुमों।। दो०-गहहु घाट भट सिमिटि सब लेउँ मरमु मिलि जाइ।

बूम्ति मित्र अपरि मध्य गति तनुतसु करिहौँ अप ह ॥१६२॥ लखब सनेह सुमायें सुहाएँ। बैरु पीति नहिं दुग्ह दुराएँ॥ श्रम कि मेंट सँजीवन लागे। कर मूल फल खग मृग माँगे॥ मीन पीन पाठीन पुराने। मरि मरि मार कहारन्ह आने।। भिलन साज सिव मिलन सिवाए । मंगलमूल सगुन सुम पाए ॥ • देखि दरि तें कहि निज नाम् । कीन्ह सनीसहि दंड प्रनाम् ॥ जानि रामप्रिय दीन्ड श्रसीसा । मरतिह कहेउ बुस्ताइ सुनीसा ॥ राम सखा सनि स्यंदन स्यागा । चले उतरि उभगत श्रानुगगा ॥ गाउँ जाति गृह नाउँ सुनाई। कीन्ह जोहारु माथ महि लाई॥ दो०-करत दंडवत देखि तेहि मरत लीन्ह उर लाड ।

मनहें लखन सन भेंट भड़ प्रेम न हृद्यें समाइ ॥११३॥ मेंटत भरत ताहि अनि मोतो। लोग सिराहि मेन कै रीती॥ धन्य धन्य धनि मंगलमूला। सर सराहि तेहि बरेसिट फूला।। लोक बेद सब माँ तिहि नीचा। जास खाँह छुइ लेइस्र सींचा॥ हेहि मरि श्रंक राम लघु आता । मिलत पुनक परिपृरित गाता ॥ राम राम कहि जे जेंबु हार्टी । तिन्हहि न पाप पुंज सपुहाहीं ॥ येहि ती रान लाइ उर लीन्हा । कुल समेत जगु पावन कीन्हा ॥

१—प्रवः नबुतसु। द्वि, तृवः प्रव। चिवः तस तही।

२—प्रo: जर्राहीं। द्विo: प्र [ (४) (५) (५) : इस्ताही]। [तृo: जस्हाही] चo: प्र : (५) : जसहाही ।

करमनास जलु सुरसरि परई। तेहि को कहहु सीस नहिं धरई।। उनटा नामु जपत जगु जना। बालनीकि भए ब्रह्म सनाना।। थो०—स्वप्य सबर खस जनम जड़ पोंबर कोल किरात।

रामु कहत पावन परम होत अवन विख्यात ॥१२४॥
निह श्रांचिरिजु जुग जुग चिल श्राई । केहि न दीन्हि रघुत्रीर बड़ाई ॥
राम नाम महिमा सुर कहहीं । सिन सिन श्राविक विकास सुर्व लहहीं ॥
रामसाविह मिलि मरतु सनेमा । पूँछी कुसन सुमंगल खेमा ॥
देखि भरत कर सीलु सनेहू । मा निगाद ते हि समय विदे हू ॥
सकुव सनेहु मे दु मन बाढ़ा । भरतिह चितात एकटक ठाढ़ा ॥
धरि घीरजु पद बंदि बहोरी । बिनय सनेम करत कर जोरी ॥
कुसल मून पद पंक्रज पेसी । मैं तिहुँ काल कुसल निज लेखी ॥
श्राव प्रमु परम श्रानुमह तोरें । सिहत कोटि कुल मंगल मोरें ॥
दो - ससुन्म मोर करत्ति कुलु प्रमु महिमा जिश्रं जेह ।

जो न मजह रघुनीर पद जग विधि बंचित सोइ॥१८५॥
कपटी कायह कुमित कुजाती। लोक वेर बाहेर सब मौँती॥
राम कीन्ह आपन जमहीं तें। मएउँ भुवन मूक्त तबहीं नें॥
देखि प्रीति सुने बिनय सुहाई। मिलेड बहोरि मरत लघु माई॥
कहि निपाद निज नम् सुनानी। सादर सकल जोहानी रानी॥
जानि लखन सम देहि असीसा। जिस्रह सुनी सय लाख बनीसा॥
निरक्षि निपाद नगर नर नाने। मए सुली जनु लखनु निहारी॥
कहिं लहेड येहि जीवन लाहू। मेंटेड राममद्र मिर बाहू॥
सुनि निषाद निज माग बड़ाई। अमुदित मन लै चलेड लवाई॥
दो०—सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइ।

घर तरु तर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ ॥१६६॥

१—प्रवः रातमद्र। इवः प्रव। त्विवः रा. चंद्र ]। चवः प्रव।

शृंगबेरपुर भरत दीख जब। मे सनेह सब श्रंग सिथिल तब।।
सोहत दिए निषादिह लागू। जनु धनुर घरें बिषय श्रे श्रनुरागू॥
येहि विवि भरत सेनु सब संगा। दीख जाइ जग पाविन गंगा॥
रामघाट कहें की न्ह प्रनाम्। मा मनु मगनु मिले जनु गम्॥
करिं प्रनाम नगर नर नारी। मुदिन ब्रह्ममय बारि निहारी॥
करि मज्जनु माँगहि कर जोरी। रामचंद्र पद प्रीति न थोरी॥
मरत कहेउ सुरसरि तब रेनु। सकल सुखद सेवक सुरधेनु॥
जोरि पानि बर माँगौं येहू। सीय राम पद सहज सनेहृ॥
दो०—पेहि विध मज्जनु भरतु करि गुर श्रनुसासन पाइ।

मातु नहानीं जानि सब हेरा चले लवाइ ॥११७॥ जहँ तहंं लोगन्ह हेरा कीन्हा । भरत सोधु सबहीं कर लीन्हा ॥ गुर सेवा करि आयेधु पाई । राममातु पिंह गे दोउ माई ॥ चरन चाँपि कहि कहि मृदु बानी । जननीं सकल भरत सनमानी ॥ माइहि सौपि मातु सेवकाई । आपु निषादहि लीन्ह बोलाई ॥ चले सहा कर सों कर जारे । सिथिल सरीरु सनेहु न थोरे ॥ पूँछत सबिह सो ठाउँ देख ऊ । नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ ॥ जहँ सिय रामु लखनु निसि सोप । कहत मरे जल लोचन कोए ॥ मरत बचन सुनि भएउ विष दू । तुरत तहाँ लेइ गएउ निषाद ॥ दो०—जहँ सिंसुपा पुनीत तरु रघुवर किए बिआमु ।

श्रति सनेह सादर मरत कीन्हें उर दंड प्रनामु ॥११८॥ कुस साथरी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रनामु प्रदिच्छन जाई ॥ चरन रेख रज श्राँखिन्ह लाई । बनइ न कहत प्रीति श्राधिकाई ॥

१—--प्र०सा। द्वि०ः प्र०[(४) (५)ः तस्त]। त्रि०ः तस्त]। चर्यः प्र०[(६)ः त्र]।

२--- प्रः तनु । दि०, नृ० : प्र० । च० : धनु ।

३—प्र॰: विषय। [द्वि०, तृ०: विनय]। च०:प्र० [(□): विनय]।

४---[प्र : की है ]। दि०, तृ०, च० : की हैं उ [(६) : की है ] ]।

कनकि देखे । राखे सीस सीय सम लेखे ॥
सजल बिलोचन हृद्येँ गलानी । कहत सखा सन बचन सुवानी ॥
श्रीहत सीय बिरह दुतिहीना । जथा श्रवध नर नारि मलेना ॥
पिता जनक देउँ पटतर केही । करतल मोगु जोगु जग जेही ॥
ससुर मानु कुन मानु सुन्नालू । जेहि सिहात अमरावितपालू ॥
पाननाथ रघुनाथ गोसाई । जो बड़ होत सो राम बड़ाई ॥
दो०—पतिदेवता सुतीयमिन सीय साँथरी देखि ।

बिहरत हृदउ न हहिर हर पिन तें कठि निसेषि ॥१११॥ लालन जोगु लखन लघु लाने। मे न माइ ऐसे श्रहिह न होने॥ पुरजन निय पितु मातु दुलारे। सिय रघुनीरहि नान विश्वारे॥ मृदु म्रित सुकुमार सुनाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ॥ ते बन सहिं विपति सब माँती। निदरे कोटि कुलिस येहिं छाती॥ राम जनिम जग कीन्ह उजागर। रूप सील सुन्त सब गुन सागर॥ पुरजन परिजन गुर पितु माता। राम सुमाउ सबिह सुखदाता॥ वैरिंउ राम बड़ाई करहीं। बोलिन मिलिन बिनय मन हरहीं॥ सारद कोटि कोटि कोटि सत सेषा। करिन सहिं प्रमुगुन गन लेखा॥ दो०—सुख सहप रघुनंस मिन मंगल मोद निधान।

ते सोवत कुस डासि महि बिधि गति श्वति बलवान ॥२००॥ राम सुना दुखु कान न काऊ । जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ ॥ पलक नयन फिन मिन जेहिं मॉॅंती । जोगविं जनिन सकल दिन राती ॥ ते श्वव फिरत बिपिन पदचारी । कंद मूल फल पूल श्वहारी ॥ विग कड़कई श्वमंगर मूला । महसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला ॥ मैं धिग धिग श्रघउदिध श्वमागी । सबु उतपातु मएउ जेहिं लागी ॥

१—प्र०ः मूलीना । द्वि०, तृ०ः प्र०। [च०ः विलीना] ।

२- प्रवः भैसे । [हिं, तृवः इस ]। चः प्रव।

क्ष्-प्र**ः सार्द । द्वि० : प्र० [ (३) : सा**र्द ] । नृ०, च० : प्र० [ (८) साहरी ।

विश्वाता । साइँदोह र मोहि कीन्ह कुमाता ॥

नि सभेम समुभाव निषादू । नाथ करिश्व कत बादि विषादू ॥

म तुम्हाँ प्रिय तुम्ह भिय रामाई । येह निरजोसु र दोसु विधि बामाई ॥

शं०—विधि बाम की करनी कठिन जेहिं मातु कीन्हीं बावरी ।

तेहि राति पुनि पुनि करिंह प्रमु सादर सरहना रावरी ॥

तलसी न तुम्ह सों राम पीतमु कहतु हों सोंहें किए ।

परिनाम मंगलु जानि श्रपने श्रानिए घीरजु हिथे।।

गो०-श्रांतरजामी रामु सकुच सप्रेम क्रुपायतन।

चित्रिय करिश्र विस्नामु येह विचार दृढ़ श्रानि मन ॥२०१॥ सा वचन सुनि उर घरि घोरा। बास चले सुमिरत रघुबीरा॥ ह सुधि पाइ नगर नर नारी। चले विलोकन श्रारत मारी॥ रदिखना करि करिह प्रनामा। देहि कइकहि खोरि निकामा॥ रि मरि बारि विलोचन लेहीं। बाम विधातिह दूषन देहीं॥ क सराहिंह मरत सनेहू। कोउ कह नृपितृ निवाहेउ नेहू॥ दिहें श्रापु सराहि निषादिह। को कहि सकह विभोह विषादिहि ॥ हि विधि राति लोगु सबु जागा। मा मिनुसारु गुद्रारा लागा॥ रहिं सुनाव चढ़ाइ सुहाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई॥ इ चारि महँ मा सबु पारा। उत्तरि मरत तब सबिंह सँमारा॥ हो०—प्रात किया करि मातु पद बंदि गुरहि सिरु नाइ।

श्रागें किए निषाद गन दीन्हेउ कटकु चलाइ ॥२०२॥ केएउ निषादनाथु श्रगुश्राई । मातु पालकी सकल चलाई ॥ ॥थ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा । बिप्रन्ह सहित गवनु गुर कीन्हा ॥ गापु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू । सुमिरे लखन सहित सिय राम् ॥

<sup>—</sup>प्रः साइ'दोह । द्विः प्र० [ (४) (५) साई'द्रोहि, (५८) साई'द्रोह ] । ति ः साई'द्रोही । चःप्र० ।

<sup>—</sup>प्र : निरजोसु । दि० : प्र० । [तु० : निरदोस ] । च० : प्र० ।

<sup>---[</sup>तु० मे यह अर्ज्जाली नही है]।

गवने भरत पयादेहिं पाएँ। कोतज्ञ संग जाहिं डोरिश्राएँ॥ कहिं सुसेवक बारहिं बारा। होइश्र नाथ श्रस्व श्रसवारा॥ रामु पयादेहिं पाउ सिवाए। हम कहेँ रथ गज बाजि बनाए॥ सिर भर जाउँ उचित श्रस मोरा। सब तें सेवक घरमु कठेरा॥ देखि भरत गति सुनि मृदु बानी। सब सेवक गन करिंदै गलानी॥ दो०—भरत तीसरे पहर कहेँ कीन्ह प्रवेसु प्रप्राग।

कहत राम सिय राम सिय उमिंग उमिंग श्रनुराग ॥२०३॥
मलका मलकत पायन्ह कैमें। पंक्षज कोस श्रोस कन जैसें ॥
भरत पयादेहिं श्राए श्राजू। भएउ दुखित सुन सकल समाजू॥
खबरि लीन्ह सब लोग नहाए। कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहि श्राए॥
सिबिधि सितासित नीर नहाने। दिए दान महिसुर सनताने॥
देखत स्यामल धवल हिलोरे। पुलिक सरीर भरत कर जोरे॥
सकल कामप्रद तीरथराऊ। बेद विदित जग प्रगट प्रमाऊ॥
माँगउँ मीख त्यागि निज घरम्। श्रारत काह न करइ कुकम्मु॥
श्रस जिश्रें जानि सुजान सुदानी। सफल करिहें जग जाचक बानी॥
दो०—श्ररथ न घरम न काम रुचि गित न चहउँ निरवान।

जनम जनम रित राम पद येह बरदानु न श्रान ॥२०४॥ जानहुर रामु कुटिल किर मोही । लोगु कहउ गुर साहिब द्रोही ॥ सीताराम चरन रित मोरें । श्रनुदिन बढ़उ श्रनुप्रह तोरें ॥ जलदु जनम भिर सुरित बिसारउ । जाचत जलु पिब पाहन डारउ ॥ चातकु रटिन घटें घटि जाई । बढ़ें प्रेमु सब माँति मलाई ॥ कनकिह बान चढ़इ जिमि दाहें । तिमि प्रियतम पद नेम निवाहें ॥ मरत बचन सुनि माँम त्रिबेनी । मह मृदु बानि सुमंगल देनी ॥ तात मरत तुम्ह सब बिधि साधू । राम चरन श्रनुराग श्रगाधू ॥

१---प्र०: करहि । द्वि०: प्र०। [ तृ०, च०: यरिं ] ।

२---प्र०: ज हु । द्वि०: प्र० [(५): जानि : ] । [तृ०: जानि : ] । च०: प्र०।

बादि गलानि करहु मन माहीं । तुम्ह सम शमहिं को उपिय नाहीं ॥ दो॰—तनु पुलके उहिय हम्बु सुनि बेनि बचन अनुकूल ।

भरत घन्य किह धन्य सुर हरिषत बर्षिह फूल ॥२०५॥
प्रमुदित तीरथगज निवासी । बैषानस बदु गृही उद्रासी ॥
कहिं परसपर मिलि दस पाँचा । भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा ॥
सुनत राम गुन प्राम सुहाए । भरद्वाज मुनिवर पिंह श्वाए ॥
दंड प्रनामु कृग्त मुनि देखे । मुग्तिवंत माग्य निज लेखे ॥
धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे । दीन्ह श्रसीस कृतारथ कीन्हे ॥
श्वासनु दीन्ह नाइ सिरु बैठे । चहत सकुच गृह जनु मिज पैठे ॥
मुनि पूँजव किछु येह बड़ सोचू । बोले रिषि लिख सीलु सँकोचू ॥
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । बिधि करतव पर किछु न बसाई ॥
दा०—तुम्ह गलानि जिञ्ज जिन करह समुिक मातु करत्ति ।

तात कड़कड़ि दोसु निहंगई गिरा मित धृति॥२०६॥
यहउ कहत मल किहह न कोऊ। लोकु बेदु बुध संमत दोऊ॥
तात तुम्हार बिमल जसु गाई। पाइहि लोकहु बेदु बड़ाई॥
लोक बेद संमत सब कहई। जेहि पितु देह राजु सो लहई॥
राउ सत्यव्रत तुम्हिं बोलाई । देउ राजु सुखु धरमु बड़ाई॥
राम गवनु बन अनरथ मुला। जो सुनि सकल बिस्त मह सूला॥
सो मावी बस रानि अयानी। किर कुचाि श्रंतह पिवतानी॥
तहँउ तुम्हार अनप अपराध्। कहइ सो अधमु अयान असाध्॥
करतेहु राजु तौ तुम्हिं न दोस्। रामिह होउ सुनउ संतोष्॥
दो०—अब अति कीन्हेहु भरत मल तुम्हिं उचित मत एहु।

सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरन सनेहु ॥२०७॥

१-- प्रवः मूरित्वा । द्विवः प्रव [(३): मूरित्वा ] । तुवः प्रव । [चवः मूरि सा] ।

२—प्रव: बोलाई। द्विव: प्रव [(३): बलाई ]। तृव, चव: प्रव।

**३—[प्र**ातो]।[द्वि**ः तौ]।[तृः** तो]।च०ःत। .

सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना । मृरि भाग को तुम्हिं समाना ॥
येह तुम्हार आचरजु न ताता । दसरथ छुश्रन राम प्रिय आता ॥
छुनहु भरत रघुपति मन माहीं । पेनपात्रु तुम्ह सम कोउ नाहीं ॥
लखन राम सीतिहि अति पीती । निसि सखु तुम्हिंह सराहत बीती ॥
जाना मरमु नहात प्रयागा । मगन होहिं तुम्हेरें अनुरागा ॥
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर कें । छुखु श्जीवन जग जस जड़ नर कें ॥
येह न अधिक रघुबीर बड़ाई । प्रनत कुटुंब पाल रघुराई ॥
तुम्ह तौ भरत मोर मत येहू । घरे देह जनु राम सनेहू ॥
दो०—तुन्ह कहें भरत कलंक येह हम सब कहें उपदेसु ।

राम मगित रस सिद्धि हित मा येह समउ गनेसु ॥२०८॥
नव विश्व विमल तात वसु तोरा। रघुवर किंकर कुमुद चकोरा॥
उदित सदा श्रॅंथइहि कबहूँ ना। घटिहिन जग नम दिन दिन दूना॥
कोक तिलोक प्रीति श्रति करिही। प्रमु प्रतापु रिव खिबिह न हरिही॥
निसि दिन सुखद सदा सब काहू। श्रसिहिन कइकड़ करतवु राहू॥
पूरन राम सुपेम पियूषा। गुर श्रवमान दोष निहं दूषा॥
राम मगत श्रव श्रमिश्र श्रवाहूँ। कीन्हिहु सुलम सुवा वसुघाहूँ॥
मूप भूगीरथ सुरसरि श्रानी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी॥
दसरथ गुन गन वरिन न जाहीं। श्रिष्ठ कहा जेहि सम जग नाहीं॥
दो० – जासु सनेह सकोच वस रामु प्रगट मए श्राइ।

जे हर हिय नयनि कबहुँ निरले नहीं श्रघाइ ॥२०१॥ कीरति बिघु तुम्ह कीन्हिं श्रनूपा। जहुँ बस राम पेम मृग रूपा॥

१-[ प्र0: मुखु ]। द्वि०, तृ०, च०: मुखु ।

२—प्रवः प्रवसान । द्विष्: प्रव [(४)(५)(५झ)ः; अपसान ]।, [तृष्टः अपसान ]। च०ः प्रव [(५): अपसान]।

२—प्र ः कीन्दिहु । द्वि ः प्र ० [(४)(५)(५য়) ः कीन्देदु ] । [तु ः कीन्देदु ] । च ः प्र ० [(५) : की-देदु ] ।

४--- प्र०ः कीन्दि । द्वि०ः प्र० [ (४) (५) (५म)ः कीन्द् ] । ति०ः कीन्द् ] । च०ः प्र० ।

तात गलानि करह जिन्नें जःएँ। डरह दरिद्रहि पारसु पाएँ॥ सुनहु भरत हम भूठ न कड़हीं। उदासीन तापस बन रहहीं॥ सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दरसन पावा।। तेहिं फल कर फल दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुमाग हमारा ॥ भरत धन्य तुम जग जस र जयेक । कहि श्रस पेन मगन मुनि भएक ॥ सुनि मुनि बचन सभासद हरषे । साध सराहि सुमन सुर बरषे ।। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा । सुनि सुनि ,मरतु मगन श्रनुरागा ॥ दो ० - पुलक गात हियँ रामु सिय सजल सरोरुह नयन।

करि प्रनास मुनि मंडिलिहि बोले गदगद बयन ॥२१०॥ मुनि समाज् श्ररु तीरथराजू । साचिह्न सपथ श्रघाइ श्रकाजू ॥ येहि थल जौ कछु कहिन्र बनाई । येहि सम प्रधिक न प्रघ श्रधमाई ॥ त्रन्ह सर्वज कहौं सतिमाऊ । उर श्रंतरजामी मोहि न मातु करतव कर सोचू । नहिं दुख जिश्र जगजानहिर पोचू ॥ नाहिन डरु बिगरहि परलोकू। पितहुँ मरन कर नाहिन सोकू।। सुकृत सुजसु मिर भुवन सुहाए। लिखनन राम सरिस सुन पाए ॥ राम बिरह सजि तनु खनमंगू। मूप सोच कर कवन प्रसंगू॥ राम लखन सिथ बिन पग पनहीं । करि सिन बेष फिरहिं बन बनहीं ॥ दो०-यजिन बसन फल श्रसन महि सयन हासि कुस पात।

बसि तरु तर नित सहत हिम श्रातप बरषा बात ॥२११॥ येहि दुख दाइ दहइ दिन झाती । मूल न बासर नींद न राती ॥ येहि कुरोग कर श्रोषध्र नाहीं । सोघेउँ सऋल विम्य मन माहीं ॥ कुमत बढ़ अघमूना। तेहिं हमार हित कीन्ह बँसूला।। कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्र। गाड़ि श्रवध पढ़ि कठिन कुमंत्र्।।

१ — प्रव: जग जस। द्विव: प्रव [ (३): जस जग]। तृव, चव: प्रव [(८): जस जग]। २--[प्रव: जानिहि ] । द्विव, तृव, चव: जानिहि ।

३—प्र०: नाहिन । द्वि०:प्र० [(३) (४) (५): मोर्हिन]। तु०:प्र० । [च०: मोर्हिन]।

मोहि लिंग येहु कुठाड़ तेहिं ठाटा । घःलेसि सबु जगु बारह बाटा ॥ मिटइ कुजोगु र राम फिरि आएँ । बमा अवध निहं आन उपायें ॥ मरत बचन छुनि मुनि सुखु पाई । सबहिं कीन्ह बहु मोंनि बड़ाई ॥ तात करहु जिन सोचु बिसेषी । सब दुखु मिटिहि राम पग देखी ॥ दो० – करि प्रबोधु मुन्बिर कहें उ अतिथि प्रेम प्रिय होहु ।

कंद्र मूल फल फूल हम देहिं लेहु करि छोहु ॥२१२॥
सुनि सुनि बचन भरत हियँ सोचू । भएउ कु अवसरु कठिन सँकोचू ॥
जानि गरुह गुरु गिरा बहोरी । चरन बंदि बोले कर जोरी ॥
सिर घरि आयेसु करिश्र तुम्हारा । परम घरम येह नाथ हमारा ॥
भरत बचन मुनिबर मन भाए । सुबि सेवक सिष निकट बुलाए ॥
चाहिश्र कीन्हि भरत पहुनाई । कंद्र मून फल आनहु जाई ॥
भलेहिं नाथ कहि तिन्ह सिर नाए । प्रमुदित निज निज काज सियाए ॥
सुनिहि सोचु पाहुन बड़ नेवता । तसि पूजा चाहिश्र जस देवता ॥
सुनि रिघ सिघ अनिमादिक आई । आयेसु होइ सो करिं गोसाई ॥
दो०—राम बिरह ज्याकुत भरतु सानुज सहिन समाज।

पहुनाई करि इरहु समु कहा मुदित मुनिराज ॥२१३॥
रिधि सिधि सिर घरि मुनिवर बानी । बड़ भागिनि आपुहि अनुमानी ॥
कहिं परसपर सिधि समुदाई । अनुतित अतिथि राम लबु माई ॥
मुनिपद बंदि करिश्र सोइ आजू । होईं मुनी सब राज समाजू ॥
अस किह रचे उरे रुचिर गृह नाना । जेहि बि नोकि विलखाहि बिमाना ॥
भोग बिम्ति म्रि मिर राखे । देखत जिन्हिं अमर अभिलापे ॥
दासी दास साजु सब लीन्हें । जोगवत रहिं मनिहं मनु दीन्हे ॥
सबु समाजु सिंज सिधि पल माहीं । जे मुन सपनेहुँ मुरपुर नाहीं ॥
प्रथमहिं बास दिए सब केही । सुंदर मुखद जथा रुचि जेही ॥

१—प्र॰: कुनोगु । दि॰: प्र॰ [ (३) (४): कुरोग ]। [तृ॰: कुरोग ]। च०: प्र०।

२-- प्र०: रवेड । दि०: प्र०। [तु०: रवे] । च०: प्र०।

दो - बहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिषि अस आयेष्ठ दीन्ह ।

विधि बिसमय दायकु बिमव मुनिबर तप बल कीन्ह ॥२१४॥
मुनि प्रभा 3 जब भरत बिलोका । सब लघु लगे लोकपित लोका ॥
मुन समाजु निहं जाइ बखानी । देखत बिरित बिसारिंह ज्ञानी ॥
म्यासन सयन सुबसन बिताना । बन बाटिका बिहँग मृग नाना ॥
मुरिम फूत फन अभिय समाना । बिमल जलासय बिबिधि बिधाना ॥
म्यासन पान सुचि श्रमिश्र अभी से । देखि लोग सकुचात जमी से ॥
मुरसु भो सुरतह सबही कें। छिल श्रमिलाषु सुरेस सची कें॥
रितु बसंत बह त्रिबिध बयारी । सब कहँ सुलम पदारथ चारी ॥
मुक्त चंदन बितादिक भोगा । देखि हरष बिसमय बस लोगा ॥
वो०—संपति चकई मरतु चक मुनि आयेसु खेलवार ।

तेहि निसि आसम पिंजरा राखे मा मिनुसार ॥२१५॥ कीन्ह निमज्जनु तीरथराजा। नाइ मुनिहिं सिरु सहित समाजा॥ रिषि आयेश्व असीस सिर राखी। करि दंडवत बिनय बहु भाखी॥ पथ गित कुसल साथ सब लीन्हे। चले चित्रकूटिह चितु दीन्हे॥ रामस बा कर दीन्हे लागू। चलत देह धरि जनु अनुरागू॥ निहं पदत्रान सीस निहं खाया। पेमु नेमु ब्रतु धरमु अमाया॥ लखन राम सिय पंथ कहानी। पूँछत सस्ति कहत मृदु बानी॥ राम बास थल बिटप बिलोकें। उर अनुराग रहत निहं रोकें॥ देखि दसा मुर बरिसिहं फूला। मइ मृदु मिह मगु मंगल मूला॥ दो० —िकेप जाहि छाया जलद सुबद बहुइ बर बात।

तस मगु मप्ड न राम कहँ जस मा मरति जात ॥२१६॥ जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रमु जिन्ह प्रमु हेरे॥ ते सब मए परम पद जोगू। मरत दरस मेटा मव रोगू॥ येह बड़ि बात मरत कह नाहीं। सुमिरत जिन्हिं रामु मन माहीं॥ बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ॥ भरतु राम प्रिय पुनि लघु श्राता । कस न होइ मगु मंगलदाता ॥ सिद्ध साघु मुनिबर श्रम कहहीं । भरतिहं निरित्स हरषु हिय लहहीं ॥ देखि प्रमाउ सुरेसिह सोचू । जगु मल मलेहि पोच कहुँ पोचू ॥ गुर सन कहेउ करिश्च प्रमु सोई । रामिह भरतिह मेंट न होई ॥ दो०—रामु सँकोची प्रेमबस भरतु सुप्रेम र पयोधि ।

बनी बात बेगरन नहिंत करिश्च जतनु छलु सोघि ॥ २१७॥ बचन सुनत सुरगुर मुसकाने । सहसनयनु बिनु लोचन जाने ॥ कह गुर बादि छोमु छलु छाँडू । इहाँ कपट करि होइश्च माँडू ॥ मायापित सेवक सन माया । करिश्च त उलिट परइ सुरराया ॥ तब किछु कीन्ह रामरुख जानी । श्चव कुचालि करि होइहि हानी ॥ सुनि सुरेस रघुनाथ सुमाऊ । निज श्चपराघ रिसाहि न काऊ ॥ जो श्वपराघ मगत कर करई । राम रोष पावक सो जरई ॥ लोकहुँ बेद बिदित इतिहासा । यह महिमा जानिह दुरबासा ॥ मरत सरिस को राम सनेही । जगु जप राम रामु जप जेही ॥ दो०—मनहुँ न श्वानिश्च श्वमरपित रघुवर मगत श्वकाजु ।

श्रजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥२१८॥ सुनु सुरेस उपदेसु हमारा । रामिं सेवकु परम पिश्रारा ॥ मानत सुखु सेवक सेवकाई । सेवक बैर बैरु श्रिषकाई ॥ जद्यपि सम निहं राग न रोषू । गहिं न पाप पुन्नु गुन दोषू ॥ करम प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ तदिप करिं सम बिषम बिहारा । मगत श्रभगत इदय श्रनुसारा ॥

१—प्रवः द्विषेत्र । द्विवः प्रव [(५अ)ः सप्रोत्त ] । तुवः प्रव । चव प्रव [(८) : सप्रोत्त ] ।

२—प्र०: बेगरन । द्वि०: प्र० [ (४) (५) (५ष्ठ): बिगरन ] । तु०: विगरन ] । च०: प्र० [ (८): बिगरन ] ।

३—पु०: पुज्ञु। द्वि०: प्र० [ (४)(५) (५६) : पुन्य ]। [ तृ०: पुन्य]। च०: प्र०।

४---[प्रवः भरत भगत ]। [द्विवः रचुपनि भगन ]। तृवः भगत अभगत। चवः तृव। [(८): रचुपति भगत ]

श्रगुन श्रलेख श्रमान एकरस । रामु सगुन भए भगत प्रेम बस ।। राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद पुरान साघु सुर साखी ॥ श्रस जिश्वें जानि तजहु कुटिलाई । करहु भरत पद प्रीति सुहाई ॥ दो०—रामभगत परहित निरत परदुख दुखी दयाल ।

भगत सिगेमिन भरत तें जिन हरपहु सुरपाल ॥२१६॥ सत्यसंघ प्रभु सुर हितकारी। भरत राम आयेसु अनुसारी॥ स्वारथ बिबस बिकल तुम्ह होहू। भरत दोसु नहिं राउर मोहू॥ सुनि सुरबर सुरगुर बर बानी। मा प्रमोदु मन मिटी गलानी॥ बरिष प्रसून हरिष सुरगऊ। लगे सराहन भरत सुमाऊ॥ येहि बिधि भरतु चले मग जाहीं। दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं॥ जबहिं रामु कहि लेहिं उसासा। उमगत पेम मनहुँ चहुँ पासा॥ द्रविं बचन सुनि कुलिस पषाना। पुरजन पेमु न जाह बलाना॥ वीच बास करि जमुनिह आए। निरिल नीरु लोचन जल छाए॥ दो०—रघुवर बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज।

होत मगन बारिघि बिरह चढ़े विबेह जहाज ॥२२०॥ जमुन तीर टेहिं दिन किर बासू। भएउ समय सम सबिह सुपासू॥ रातिहिं घाट घाट की तरनी। श्राई श्रगनित जाहिं न बरनी॥ प्रात पार भए एक हिं खेवाँ। तोषे रामसखा की सेवाँ॥ चले नहाइ निद्दिह सिरु नाई। साथ निषादनाथु दोउ माई॥ श्रागें मुनिबर बाहन आलें। राज समाजु जाइ सबु पालें॥ तेहि पालें दोउ बंधु पयादें। मूषन बसन बेष सुठि सादें॥ सेवक सुहृद सचिवसुत साथा। सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा॥ जहाँ जहाँ राम बास बिसामा। तहाँ तहाँ करिं सपेम प्रनामा॥ दो०—मगवासी नर नारि सुनि धाम काम तिज धाइ।

देखि सरूप सनेह सबर मुदित जनम फलु पाइ ।।२२१।।

१ - प्रव : सब । द्वि , तृ ०, च० : प्रव [ (६) : बस ]।

कहिं सपेम एक एक पाहीं। गमु लखनु सिल होहिं कि नाहीं।।
बय बपु बरन रूपु सोइ श्राली। सीलु सनेहु सिर सम चानी।।
बेखु न सो सिल सीय न संगा। श्रागे श्रनी चली चतुरंगा।।
निहं प्रसन्नमुख मानस खेदा। सिल सदेहु होइ येहि मेदा।।
तामु तरक तिश्रगन मन मानी। कहिं सकल तेहि सन न सयानी।।
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी। बोली मधुर बचन तिश्र दूजी।।
कहि सपेम सब कथा प्रसंगू। चेहि विधि राम राज रस मंगू।।
मरतिह बहुरि सराहन लागीं। सील सनेह सुमायेँ सुमागी।।
हो०—चलत प्यादे खात फल पिता दीन्ह तिज राजु।

. जात रनावन रघुवरहिं मरत सिरस को आजु ॥२२२॥
भाषप भगित भरतु आचरन् । कहत सुनत दुख दूषन इरन् ॥
जो किळु कहव थोर सिख सोई । रामबंधु अस काहे न होई ॥
हम सब सानुज भरतिह देखें । महन्ह घन्य जुवती जन लेखें ॥
सुनि गुन देखि दसा पिछताहीं । कहकह जनि जोगु सुतु नाहीं ॥
कोउ कह दूषनु रानिहि नाहिंन । विधि सबु कीन्ह हमिह जो दाहिन ॥
कहँ हम लोक वेद विधि हीनी । लघु तिआ कुल करतृति मलीनी ॥
वसिंह कुदेस कुगौँ कुनामा । कहँ येह दरसु पुन्य परिनामा ॥
अस अनंदु अचिरिजु प्रति आमा । जनु मरु भूमि कलपतरु जामा ॥
दो०—भरत दरसु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भागु ।

जनु सिंघलबासिन्ह मएउ बिधि बस प्रुत्तम प्रयागु ॥ २२३॥ निज गुन सहित राम गुन गाथा। स्रुन्त जाहिं स्नुमिरित रघुनाथा॥ तीरथ मुनि श्रासम सुर धामा। निरित्त निमज्जिहें करिहं प्रनामा॥ मनहीं मन मौगिहिं बरु एह्। सीय राम पद पदुम सनेहू॥ मिलिहें किरान कोल बनवासी। बैसानस बैंड जती उदासी॥ किर प्रनामु पूँछिं जेहि तेही। केहि बन लखनु राम बैदेही॥ ते प्रभु समाचार सब कहहीं। मरतिह देखि जनम फलु लहहीं॥

जे जन कहि कुसल हम देखे । ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥ येहि बिधि बूम्पन सबिहे सुवानी । सुनत राम बन कुस कहानी ॥ दो०—तेहि बासर बिस प्रातहीं चले सुभिरि रघुनाथ ।

राम दरस की लालसा भरत सिरस सब साथ ॥२२४॥
मंगल सगुन होहिं सब काहू। फरकहिं मुलद बिलोचन बाहू ॥
भरति सहित समाज उद्घाहू। मिलिहिंद रामु मिटिहि दुख दाहू १ ॥
करत मनोरथ जस जिझाँ जाकें। जाहिं सनेह सुरा सब छाके ॥
'सिथिल श्रंग पग मग दिंग दोलहि । बिहबल बचन पेम बस बोलिहें ॥
राम सखा तेहिं समय देखावा। सैल सिरोमिन सहज मुहावा॥
जाम ससी तेहिं समय देखावा। सीय समेत बसिंह दोउ बीरा॥
वेसि करिंह सा दंड प्रनामा। कहि जय जानिक जीवन रामा॥
प्रेम मगन श्रस राज समाजू। जनु फिरि श्रवध चते रधुराजू॥
दो०—भरत पेमु तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेषु।

कि बिहि अगम जिमि ब्रह्म झुखु अहमम मिलन जनेषु ॥२२५॥ सकल सनेह सिथिल रघुवर के । गए कोस दुइ दिनकर दरकें ॥ जलु थलु देखि बसे निसि बीतें । बीन्ह गवनु रघुनाथ पिरीतें ॥ उहाँ रामु रजनी अवसेषा । जागे सीख सपन अस देखा ॥ सिहत समाज भरत जनु आए । नाथ बिथोग ताप तन ताए॥ सकल मिलन मन दीन दुखारीं । देखीं सामु आन अनुहारी ॥ सुनि सिथ सपन भरे जल लोचन । भए सोच बस सोचिबिमोचन ॥ लखन सपन यह नीक न हाई । कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥ अस कहि बंधु समेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥ छं०—सनमानि सुर मुनि बंदि बैठे उत्तर दिसि देखत मए।

नम घूरि खग मृग मूरि मागे बिकल प्रमु आल्लम गए।।

१---[ प्र० तथा (३) में यह अर्डाली नहीं है ]।

तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचिकत रहे। सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे॥ सो०—सनन समंगल बैन मन प्रमोद तन पुत्तक मर।

सद सरोश्ह नैन तुलमी भरे सनेह जल ॥२२६॥ बहुरि सोचबस मे सियरवन् । कारन कवन भरत श्रागमन् ॥ एक श्राइ श्रस कहा बहोरी । सेन संग चतुरंग न थोरी ॥ सो सुनि रामिह मा श्रित सोचू । इत पितु बच उत बंधु सँकोचु ॥ भरत सुभाउ समुभि मन माही । प्रमु चित हित थिति पावत नाहीं ॥ समाधान तब मा यह जाने । भरतु कहे महुँ साधु सयाने ॥ लखन लखेउ प्रमु हृद्यँ खमारू । कहत समय सम नीति विचारू ॥ विनु पूँछें कछु कहों गोसाई । सेवकु समय न ढीठ ढिठाई ॥ तुम्ह सर्वञ्च सिरोमिन स्वामी । श्रापिन समुभि कहइ श्रमुगामी ॥ दो०—नाथ महद मठि सरल चिन सील सनेह निधान ।

सब पर प्रीति प्रनीति जिश्वँ जानिश्व श्रापु समान ॥२२०॥ विषयी जीव पाइ प्रमुताई। मृद्ध मोहबस होहिं जनाई॥ भरतु र्न.ति रत साधु सुजाना। प्रमु पद प्रेमु सकल जगु जाना॥ तेऊ श्राजु राजपदु. पाई। चले घरम मरजाद मेटाई॥ कुटिल कुबधु कुश्चवसरु ताकी। जानि रामु बन बास एकाकी॥ करि कुमंत्रु मन साजि समाजू। श्राप करइ श्रकंटक राजू॥ किटि प्रकार कलि कुटलाई। श्राप दलु बटोरि दोउ माई॥ जों जिश्वँ होति न कपट युःचाली। वेहि सोहाति रथ बाजि गजानी॥ मरतिह दोषु देह को जाएँ। जग बौराइ राजगदु पाएँ॥ दो०—ससं गुर तिश्व गामी नहुष चढ़ेउ मूमिसुर जान।

लोक बेद तें बिमुख मा अधम न बेन समान ॥२२८॥

१—प्र०ः सचिकित । द्वि०ः प्र० [(४) (५) (५ऋ)ः चिकित] । तृ०ः चिकित] । च०ः प्र०। २—प्र०ः कहह । द्वि०ः प्र०। [तृ०ः कहाँ ] । च०ः प्र० [(८)ः कहाँ ] ।

सहसबाहु सुरनाथ त्रिसकू। केहि न राजमद दीन्ह कलंकू॥
मरत कीन्ह येह उचित उपाऊ। रिपु रिन रच न राखब काऊ॥
एक कीन्हि निहं भरत भलाई। निदरे रामु जानि असहाई॥
समुिक्त परिहि सोउ आजु बिसेषी। समर सरोष राम मुखु पेखी॥
पतना कहत नीत रस मूला। रन रस बिट्रा पुलक भिस फूला॥
प्रमु ९द बदि सोस रज राखी। बोले सत्य सहज बलु भाखी॥
अनुचित नाथ न मानब मोरा। भरत हमहिं उपचरा न ्योरा॥
कहँ लिंग सिहेश्च रहिष्म मनु मारें। नाथ साथ घनु हाथ हमारें॥
दो०—छन्न र जाति रघुकुल जनमु राम अनुज कागु जान।

लातहुँ मारें चढ़ित सिर नीच को घूरि समान ॥२२१॥ उठि कर जोरि रजायेसु माँगा। मनहुँ बीररस सोवत जागा॥ बाँधि जटा सिर किस किट भाथा। साजि सरासनु सायकु हाथा॥ श्राजु राम सेवक जसु लेऊँ। मरतिह समर सिखावन देऊँ॥ राम निरादर कर फलु पाई। सोवहुँ समर सेज दोउ भाई॥ श्राइ बना मन सकल समाजू। प्रगट करोँ रिस पाछित श्राजू॥ जिम किर निकर दलई मृगराजू। लेइ लपेटि लवा जिम बाजू॥ तैसेहिं मरतिह सेन समेता। सानुज निदिर निपातौँ खेता॥ जौं सहाय कर संकर श्राई। तौ भारों रन राम दोहाई॥ दो०—श्रति सरोष माषे लखन लखि सुनि सप्र प्रवान।

सभय लोक सब लोकपित चाहत ममिर भगान ॥२३०॥ जगु भय मगन गगन भइ बानी । लखन बाहु बज्ज बिपुल बखानी ॥ तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सकइ को जाननिहारा ॥ अनुचित उचित काजु कछु होऊ । समुिक्त करिश्च मल कह सबु कोऊ ॥

१--- त० : खपचरा । [ द्वि०, तृ० : खाचार ] । च० : प्र० [ (द': खपचार ] ।

२—प्र०: জ্বর। দ্বি০: ম০ [(५) (५য়/: জ্বরি]। [तु०: জ্বরি-]। ব০: ম০[(৭): জ্বরি]।

३—प्र० : अनुत्र । द्रि०, तृ० : प्र० । [ च• : अनुग ]।

सहसा करि पार्छे पिश्वताहीं। कहिंह बेद बुध ते बुध नाहीं।। स्रिन स्रुर बचन लखन सकुचाने। राम सीयं सादर सनमाने।। कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमदु, माई।। जो श्रॅंचवत नृप मातिहं रे तेई। नाहिंन साधु समा जेहिर सेई।। स्रुनहु लखन मल मरत सरीसा। बिधि प्रपंच महँ सुना न दीसा।। दो०—मरतिह होइ न राजमदु बिधि हरि हर पद पाइ।

कृबहुँ की काँजी सीकरिन छीरसिंधु बिनसाइ ॥२३१॥
तिमिरु तरुन तरिन्हिं मकु गिलई । गगनु मग न मकु मेघिह मिलई ॥
गोपद जल ब्रुहिं घटजोनी । सहज छमा बरु छाड़ छोनी ॥
मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई । होइ न नृपमदु भरतिह भाई ॥
लखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुबंधु निहं भरत समाना ॥
सगुनु खीरु अवगुन जलु जाता । मिलइ रचइ परपंचु विधाता ॥
मरतु इंस रिव बंस तड़ागा । जनिम कीन्ह गुन दोष विभागा ॥
गिहि गुन पय तिज अवगुन बारी । निज जस जगत कीन्हि उजिआरी ॥
कहत भरत गुन सीलु सुमाऊ । प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥
दो०—सुनि रघुवर बानी बिबुध देखि भरत पर हेतु ।

सक्त सराहत राम सो प्रमु को कृपानिकेतु ॥२३२॥ जौं न होत जग जनम भरत को । सकत घरम धुर घरिन घरन को ॥ किन कुल अगम भरत गुन गाथा । को जानइ तुम्ह निनु रचुनाथा ॥ लखनु गम सिय सुनि सुर बानी । अति सुख लहे उन जाइ बखानी ॥ इहाँ भरतु सब सहित सहाएँ । मंदािकनी पुनीत नहाएँ ॥ सरित समीप राखि सब लोगा । मौंगि मातु गुर सिचन नियोगा ॥

१—प्रवः तृप साविष्टि । दिवः प्रवः [(४) र्[५)ः साविष्टे तृप ] । तृव, चवः प्रवः [(८)ः साविष्टे तृप ] ।

२---प्र0: जेहिं। द्वि०: प्र0 [ (४)(५,: जेइ]। तृ०, च०: प्र०।

३ — प्र∘ः सकुः द्वि० : प्र०। [तु० : बरु]। च० : प्र०।

चले भरतु जहँ सिय 'रघुराई । साथ निषादनाथु लघु माई ॥ समुिक्त मातु करतव सकुचाहीं । करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ राम लखनु सिय सुनि मम नाऊँ । उठि जिन श्रमत जाहिं तिज ठाऊँ ॥ दो०—मातु मतें महुँ मानि मोहि जो ककु करिहं सो थोर ।

श्रव श्रवगुन छिम श्राद्रहि समुक्त श्रापनी श्रोर ॥२३३॥ जीं परिहरिह मिलन मनु जानी। जीं सनमानिहं सेवकु मानी॥ मोरे सरन राम है की पनहीं। रामु झुस्वामि दोष्ठ सब जन हीं॥ जग जस भाजन चातक मीना। नेम पेम निज निपुन नवीना॥ श्रस मन गुनत चले मग जाता। सकुच सनेह सिथिल सब गाता॥ फेरित मनिहं मातृकृत खोरी। चलत मगित बल धीरज घोरी॥ जब समुक्तत रघुनाथ सुमाऊ। तब पथ परत उताहल पाऊ॥ मरत दसा तेहि श्रवसर कैसी। जल प्रवाह जल श्रलि गित जैसी॥ देखि मरत कर सोचु सनेहू। मा निषाद तेहि समय बिदेहू॥ दो०—लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनिर कहत निषादु।

मिटिहि सोच होइहि हरषु पुनि परिनाम विषादु ॥२३४॥
सेवक वचन सत्य सब जाने। श्राम्नम निकट बाइ निभराने॥
भरत दीख बन सैल समाजू। मुदित छुधिता जनु पाइ सुनाजू॥
ईति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिविध ताप पीड़ित मह मारी ।॥
जाइ सुराज सुदेस सुखारी। होहि मरत गित तेहि श्रनुहारी॥
राम बास बन संपित श्राजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा॥
सिचिव िरागु विवेकु नरेसू विपिन सुहाबन पावन देसू॥
भट जम नियम सैल रजधानी। सांति सुमित सुचि सुँदर रानी॥
सकल श्रंग संपन्न सुराऊ। रामचरन श्रास्ति चित चाऊ॥

१—प्र०ः राम । द्वि०ः प्र० [ (३) ः रामहिः ] । नृ०ः प्र० । [ च०ः रामहिः ] ।

२--[प्र०: गुन] । द्वि०, तृ०, च०: गुनि।

३—[प्र०, द्व०, नृ०: मारी]। च०: मारी [ (न): मारी ]।

दो०-जीति मोह महिपालु दत्त सहित विवेक मुश्रालु।

करत श्रकंटक राज्य पुर सुल संपदा सुकालु ॥२३५॥
वन प्रदेस मुनि बास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँगन खेरे॥
विपुल बिचित्र बिहँग मृग नाना। प्रजा समाजु न जाइ बखाना॥
खगहा करि हरि बाघ बराहा। देखि मिहेष वृष् साजु सराहा॥
वयरु बिहाइ चरिं एक संगा। जहाँ दहाँ मनहुँ सेन चतुरंगा॥
भारना भारिं मचगज गाजिं। मनहुँ निसान बिबिध विधि बाजिं॥
चक चकोर चातक सुक पिक गन। कूजन मंजु मराल मुदिनमन॥
श्रिलगन गावत नाचन मोरा। जनु सुराज मंगल चहुँ श्रोरा॥
विलि बिटप तृन सकल सङ्गा। सब समाजु मुद मंगन मूना॥
दो०—राम सैल सोमा निरिख मरत हृदयँ श्रित पेमु।

तापस तप फलु पाइ जिमि सुली सिगने नेमु ॥२३६॥
तब केवट ऊँचे चिढ़ धाई। बहेउ भरत सन भुजा उठाई॥
नाथ देखिश्रिट बिटप बिसाला। पाकरि जंबु रसाल तमाला॥
तिन्ह तरुवरन्ह मध्य बटु सोहा। मंजु बिसाल देखि मनु मोहा॥
नील सघन पञ्चव फल लाला। श्रविचल बाँह सुकद सब काला॥
मानहुँ तिभिर श्ररुतमय रासी। बिरची बिधि सकेलि सुषमा सी॥
ये तरु सरित समीप गोसाई। रघुवर पग्नकुटी जहुँ छाई॥
तुलसी तरुवर बिबिघ सुहाए। कहुँ कहुँ सिय कहुँ लखन लगार॥
बट छायाँ। बेदिका बनाई। सिय निज पानि सरोज सु ।ई॥
दो०—जहाँ बैठि मुनि गन सहित नित सिय रामु सुजान।

सुनहिं कथा इतिहास सब श्रागम निगम पुरान ॥२३७॥ सस्ता बचन सुनि बिटप निहारी । उमगे भरत बिंलोचन बारी ॥

१—प्रवः बुक्त । द्विवः प्रव । त्ववः बुक्त । त्ववः त्वव ।

२—प्र०: ग्रनिचल। द्वि०: प्र० [ (३): ग्रनिरल ]। तृ०: प्र०। [च०: प्रनिरल]।

करत प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ इरषिं निरिष्त राम पद श्रंका। मानहुँ पारसु पाएउ रंका ॥ रज सिर धरि हिय नयनिह लाविं। रधुवर मिलन सिरिस सुख पाविं॥ देखि मरत गित श्रकथ श्रतीवा। प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा॥ सलिं सनेह विवस मग भूला। किह सुपंथ सुर बरषिं फूला॥ निरिष्त सिद्ध साधक श्रनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे॥ होत न भूतल माउ मरत को। श्रचर सचर चर श्रचर करत को॥ दो०—पेमु श्रमिश्र मंदरु बिरहु मरतु पयोधि गँभीर।

मिंध प्रगटेउं सुर साधु हित कृपासिंधु रघुनीर ॥२३८॥ सस्ता समेत मनोहर जोटा। लखेउ न लखन सघन बन श्रोटा॥ भरत दीख प्रभु श्राह्मभु पावन। सकल सुमंगल सदनु सुहावन॥ करत प्रनेस मिटे दुख दावा। जनु जोगी परमारधु पावा॥ देखे भरत लखन प्रभु श्रागें। पूँछे बचन कहत श्रनुरागें॥ सीस जटा कटि मुनिपट नाँघे। तून कसें कर सर धनु काँघे॥ नेदीं पर मुनि साधु समाजू। सीय सहित राजत रघुराजू॥ नलकल बसन जटिल तनु स्यामा। जनु मुनि नेषु कीन्ह रित कामा॥ कर कमलि घनु सायकु फेरत। जियश की जरिन मनहुँ रहाँसि हेरत॥ दो०—लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु।

ज्ञान समा जनु तनु घरे मगति सच्चिदानंदु ॥२३१॥ सानुज सखा समेत भ्रगन मन । विसरे हरष सोक सुल दुल गन ॥ पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । मृतल परे लकुट की नाई ॥ बचन सपेम लखन पहिचाने । करत प्रनासु मरत जिश्र जाने ॥ बंधु सनेह सरस<sup>३</sup> येहि श्रोरा । उत साहिब सेवा बस<sup>४</sup> जोरा ॥

१-- प्रः जिय । द्विरः प्रः [ (४) (५म्र): हिय ] । तुरः, चरः प्रः ।

२-- प्र०: मनहुँ। [ द्वि०, तृ०: इरत ]। च०: प्र० [ (५): इरत ]

३---प्र०: सरस । द्वि०: प्र०। [ तु०: सरिस ] । च०: प्र०।

४--- प्रवः बस । [ द्विव, नृवः बर ] । चवः प्रवः।

मिलि न बाइ नहिं गुदरत बनई । युक्ति लखन मन की गति भनई ॥ रहे राखि सेवा पर मारू । चढ़ी चंग बनु खैंच खेलारू ॥ कहत समेम नाइ महि माथा । मरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ एठे रामु सुनि पेम श्रधीरा । कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा ॥ दो०—बरबस लिए एठाइ उर लाए क्रुपानिधान ।

मरत राम की म्लिनि लिख बिसरे सबिह अपान ॥२४०॥ मिलिन भीति किमि जाइ बखानी । किब बुल अगम करम मन बानी ॥ परम पेम पूरन दोउ माई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥ कहहु सुपेमु प्रगट को करई । केहि छाथाँ किब मित अनुसरई ॥ किबिह अरथ आखर बलु साँचा । अनुहरि ताल गितिह नटु नाचा ॥ अगम सनेहु भरत रघुवर को । जह न जाइ मनु विधि हरि हर को ॥ सो मइँ कुमित कहाँ केहि भाँती । बाज सुराग कि गाँडर ताँती ॥ मिलिन बिलोकि मरत रघुवर की । सुराम समय धक्षकी घरकी ॥ समुक्ताए सुरगुर जड़ जागे । बरिष प्रस्न प्रसंसन लागे ॥ दो०—मिलि समेम रिपुस्तनिह केवटु मेंटेउ राम ।

मृरि भावँ मेंटे मरत लिखमन करत प्रनाम ॥२४१॥
मेंटेड लखन ललिके लघु माई । बहुरि निषादु लीन्ह उर लाई ॥
पुनि मुनिगन दुहुँ माइन्ह बंदे । अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥
सानुज मरत उमिंग अनुरागा । घरि सिर सिथ पद पदुम परागा ॥
पुनि पुनि करत प्रनाम उटार । सिर कर कमल परिस बैठाए ॥
सीय असीस दीन्हि मन माहीं । मगन सनेह देह सुधि नाहीं ॥
सब बिधि सानुकूल लिख सीना । भे निसोच उर अपहर बीता ॥
कोड किछु कहइ न कोड किछु पूँछा । प्रेम भरा मन निज गति छूँछा ॥

३—प्रः विसरे । द्वि०:प्र० [ (३): िसरा ] । [ तृ०: विसरा ] । च०:प्र० ।

४-- [प्र० : मतिहि अनुहर्द ] । दि०, २०, २० : मति अनुसर्द ।

५--- प्रवः भाषः द्विवः प्रवः [ तुवः भागः]। चवः प्रव

तेहि श्रवसर केवटु घीरजु घरि । जोरि पानि विनवत प्रनामु करि ॥ दो ० — नाथ साथ मुनिनाय के मातु सकल पुर लोग ।

स्रोवक सेनप सचित्र सब श्राप बिकल बियोग ॥२४२॥ सीलसिंघु सुनि गुर श्रागवनू । सिय समीप राखे रिपुदवनू ॥ चले सबेग राम तेहि काला । धीर धरम घुर दीन दयाला ॥ गुरिह देखि सानुज श्रनुरागे । दह प्रनाम करन प्रमु लागे ॥ मुनिवर धाइ लिए उर लाई । प्रेम उमिग मेंटे दोउ माई ॥ प्रेम पुलिक केवट कहि नामू । कीन्ह दूरि तें दंह प्रनामू ॥ रामसला रिषि बरवस मेंटा । जनु महि लुटत सनेह समेटा ॥ रघुपति भगति सुमंगल मूला । नम सराहिं सुर बरषहिं फुला ॥ येहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ बिसण्ड सम को जग माहीं ॥ दो०—जेहि लिख लखनहुँ तें श्राधक मिले मुदिन मुनिराउ ।

सो सीतापित भजन को प्रगट प्रताप प्रमाउ ॥२४३॥ श्रारत लोगु राम सब जाना। करुनाकर सुजान भगवाना॥ जो जोहि मायँ रहा श्रमिलापी। तेहि तेहि के तिस तिस रुख राखी॥ सानुज मिलि पल महुँ सब काहू। कीन्ह दूरि दुखु दारुन दाहू॥ येह बिंह बात राम के नाहीं। जिमि घट कोटि एक रिब ऑहीं॥ मिलि केनटिह उमिंग श्रनुरागा। पुरजन सक्त सराहिंह मागा॥ देखी राम दुखित महतारीं। जनु सुबेलि श्रवलीं हिम मारी॥ प्रथम राम मेंटी कैकेई। सरल सुमायँ भगित मित मेई॥ पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी। काल करम बिंध सिर घरि खोरी॥ दो०—मेंटी रखबर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु।

श्रंब ईस आधीन ज्यु काहु न देइश्र दोष्ठ ॥२४४॥

१—प्र०: हु:न । द्वि०, नृ०: प्र०। [ च०: हुठत ] ।

२-- प्र० : बरविं । द्वि०, तृ० : प्र० । [ च०: बरिसिं ] ।

गुरतिस्र पद बंदे दुहुँ माईं । सहित बिप्रतिस्र जे सँग श्राईं ॥
गंग गीरि सम सब सनमानीं । देहिं श्रसीस मुदित मृदु बानीं ॥
गहि पद लगे सुमित्रा श्रंका । जनु मेंटी संपति श्रात रंका ॥
पुनि जननी चरनि दोउ श्राता । परे पेम व्याकुल सब गाता ॥
श्रात श्रनुराग श्रंब टर लाए । नयन सनेह सिलल श्रन्हवाए ॥
तेहि श्रवसर कर हर्ष बिषादू । किमि किब कहइ मूक जिमि स्वादू ॥
मिल जननिहि सानुज रधुराऊ । गुर सन कहेउ कि धारिश्र पाऊ ॥
पुरजन पाइ मुनीस नियोगू । जल थल तिक तिक उतरेउ लोगू ॥
दौ० — महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लए साथ ।

पावन श्रासमु गवनु किए भरत लखन रघुनाथ ॥२४५॥
सीय श्राइ मुनिबर पग लागी। उचित श्रसीस लही मन मौँगी॥
गुरपितिनिहिं मुनितिश्रन्ह समेता। मिली पेमु कहि जाइ न जेता॥
बंदि बंदि पग सिय सबही के। श्रासिरबचन लहे पिय जी के॥
साम्र सकल जब सीय र निहारी। मूँदे नयन सहिम मुकुमारी॥
परी बिधक बस मनहुँ मराली । काह कीन्ह करतार कुचाली ॥
तिन्ह सिय निरिख निपट दुख पावा। सो सबु सिहश्र जो दैउ सहावा॥
जनकम्रुता तब उर घरि घीरा। नील निलन लोयन मिर नीरा॥
मिली सकल साम्रुन्ह सिय जाई। तेहि श्रवसर करुना महि छाई॥
दो०—लागि लागि पग सर्वान सिय भेंटित श्राति श्रन्रराग।

इद्यँ असं सिंह पेमनस रहिश्रहु भरी सोहाग ॥२४६॥ निकल सनेह सीथ सन रानी । बैठन समिंह कहेउ गुर क्रांनी ॥ किह जग गति मायिक मुनिनाथा । कहे किञ्चक परमारथ गाथा ॥ नृष कर सुरपुर गननु सुनाना । सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पाना ॥ मरन हेतु निज नेहु निचारी । मे अति निकल धीर धुर धारी ॥

<sup>.</sup> १—[ प्र० : दीख ] । दि०, नृ०, च० : सीय ।

कुलिस कठोर युनत कटु बानी । बिलपत लखन सीय सब रानी ॥ सोक बिकल श्रति सकल समाजू । मानहुँ राजु श्रकाजेउ श्राजृ ॥ मुनिबर बहुरि राम समुम्ताए । सहित समाज युसरित नहाए ॥ ब्रतु निरंबु तेहि दिन प्रमु कीन्हा । मुनिहुँ कहें जलु काहु न लीन्हा ॥ दो०—मोरु मुएँ रघुनंदनहिं जो मुनि श्रायेयु दीन्ह ।

श्रद्धा भगित समेत प्रसु सो सबु साद्र कीन्ह ॥२४७॥ किर पितु किया बेद जिस बरनी । मे पुनीत पातक तम तरनी ॥ जासु नाम पावक श्रव तूला । सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ सुद्ध सो भएउ साधु संमत श्रम । तीरथ श्रावाहन सुरसिर जस ॥ सुद्ध भएँ दुइ बासर बीते । बोले गुर सन मातुर पिरीते ॥ नाथ लोग सब निपट दुखारी । कंद मूल फल श्रवु श्रहारी ॥ सानुज मरतु सचिव सब माता । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ सब समेत पुर चारिश्र पाऊ । श्रापु इहाँ श्रमरावित राऊ ॥ बहुतु कहेउँ सब किएउँ ढिठाई । उचित होइ तस करिश्र गोसाई ॥ दो०—घरम सेतु करुनायतन कस न कहहु श्रम राम ।

लोग दुखित दिन दुइ दरसु देखि लहहुँ बिसाम ॥२४८॥ राम बवन सुनि समय समाजू। जनु जलिनिध महुँ बिकल जहाजू॥ सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला। भएउ मनहुँ मारुत अनुकूला॥ पावनि पय तिहुँ काल नहाहीं। जो बिलोकि अध ओव नसाहीं॥ मंगल मूरित लोचन भिर भिर। निरखहिं हरिष दंडवत किर किर॥ राम सैल बन देखन जाहीं। जहुँ सुख सकल सकल दुख नाहीं॥ भरना भरिहं सुधा सम बारी। त्रिबिध तापहर त्रिबिध बयारी॥ बिटप बेलि तुन अगनित जाती। फल प्रस्न पल्लव बहु माँती॥

१— प्र०: सातु । [ द्वि०: (२) (४) (५) राम ; (५८) पेस ] । तृ ०: राम ] । च०: प्र० ं [ (८,: राम ] ।

२--- प्र : सब । द्वि ०, नृ ०, च ० : प्र ० [ (६): बस ]।

धुंदर सिला धुस्तद तरु छाहीं। जाइ बरिन बन छिब केहि पाहीं।। दो०-सरिन सरोरुह जल बिहँग कूजत गुंजत भृग।

बैर बिगत बिहरत बिपिन मृग बिहंग बहु रंग ॥२४१॥ कोल किरात मिल्ल बनबासी। मधु सुचि सुंदर स्वाद सुघा सी॥ मिर भिर परन पुटी रचि रूरीं। कंद मृल फल, श्रंकुर जूरीं॥ सबिंदें देहिं करि बिनय प्रनामा। कहि कि स्वाद मेद गुन नामा॥ देहिं लोग बहु मोल न लेहीं। फेरत राम दोहाई देहीं॥ कहिंदें सनेह मगन मृदु बानीं। मानत साधु पेम पहिचानी॥ तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा। पावा दरसनु राम प्रसादा॥ हमिंदें स्थाम स्थति दरस तुम्हारा। जस मरु घरनि देनसिर धारा॥ राम कृपाल निषाद नेवाजा। परिजन प्रजड चिह्न जस राजा॥ दो०—यह जिश्र जानि सँकोचु तिज करिश्व होह लिख नेह।

हमहिं कृतारथ करन लिंग फल तुन श्रंकुर लेहु ॥२५०॥ तुम्ह प्रिय पाहुने बन पगु घारे । सेवा जोगु न माग हमारे ॥ देव काह हम तुम्हिह गोसाई । ईघनु पात किरात मिताई ॥ यह हमारि श्रति बिड़ सेवकाई । लेहिं न बासन बसन चोराई ॥ हम जड़ जीव जीवगन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ पाप करत निसि बासर जाहीं । निहं पर किट निहं पेट श्रघाहीं ॥ सपनेहुँ घरम बुद्धि कस काछ । यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥ जब तें प्रभु पद पदुम निहारे । मिटे दुसह दुख दोप हमारे ॥ बचन सुनत पुरजन श्रमुगगे । तिन्हके माग सराहन लागे ॥ छ०—लागे सराहन माग सब श्रनुराग बचन सुनावहीं ।

बोर्लान मिलनि सिथ राम चरन सनेहु लिख सुखु पावहीं ॥ नर नारि निदरहिं नेहु निज सुनि कोल मिक्किन की गिरा । उलसी कृपा रघुबंसमनि की लोह लै नौका र तिरा ॥

१-- प्रः नौका। द्विः प्रः [ (३) : लीवा ]। तुः : प्रः । [ चः ; लीका ]

सो०-बिहरहि बन चहुँ स्रोर प्रति दिन प्रमुदित लोग सब।

जल ज्यों दादुर मोर मए पीन पावस प्रथम ॥२५१॥
पुर नर नारि मगन श्रांत प्रीती । बासर जाहिं पलक सम बीती ॥
सीय साधु प्रति बेष बनाई । सादर करइ सिरस सेवकाई ॥
लखा न मरमु राम बिनु काहुँ । माया सब सिय माया माहूँ ॥
सीय साधु सेवा बस कीन्ही । तिन्हलहिसुल सिख श्रांसिष दीन्ही ॥
लखि सिय सहित सरल दोउ माई । कुटिल रानि पिछतानि श्रघाई ॥
श्रवनि जमहि जाचित कैनेई । महि न मीचु बिधि मीचु न देई ॥
लोकहुँ बेद बिदित किब कहहीं । राम विमुख श्रु नरक न लहहीं ॥
यहु संसउ सबकें मन माहीं । राम गवनु बिधि श्रवध कि नाहीं ॥
दो० – निसि न नींद नहिं मून दिन भरतु बिकल सुठि १ सोच ।

नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सिलल सँकोच ॥२५२॥ कीन्हि मातु मिस काल कुचाली। ईित मीति जस पाकत साली॥ केहि बिघ होइ राम श्रमिषेकू। मोहि श्रवकलत उपाउ न एकू॥ श्रविस फिरहिं गुर श्रायेस मानी। सुनि पुनि कहव राम रुचि जानी॥ मातु कैहेहु बहुरिं रघुराऊ। रामजनि हठ करिव कि काऊ॥ मोहि श्रनुवर कर केतिक बाता। तेहि महँ कुसुनउ बाम विधाता॥ जों हठ करों त निपट कुकरम्। हर गिरि तें गुरु सेवक घरम्॥ एकउ जुगुति न मन ठहरानी। सोचत मरतिं रैनि बिहानी॥ पात नहाइ प्रमुहि सिरु नाई। बैठत पठए रिषयँ बोलाई॥ दो०—गुरु पद कमल प्रनामु करि बैठे श्रायेसु पाइ।

बित्र महाजन सन्वित्र सब जुरे समासद आह ॥२५३॥ बोले मुनिबरु समय समाना । सुनहुँ समासद भात सुजाना ॥ घरम धुरीन भानुकुल मानू । राजा रामु स्वबस मगवानू ॥

१--प्र०, द्वि०, तृ०: सुठि। [च०: सुनि ]।

२---[प्र0 : इर ]। दि० : इर [ (३): इइ ]। त्०, च० : दि० ।

सत्यसंघ पालक श्रुति सेतू। राम जननु जग मंगल हेतू॥
गुर पितु मातु बचन अनुसारी। खल दलु दलन देव हितकारी॥
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु। कोउ न राम सम जान जथारथु॥
बिधि हरि हरु ससि रिब दिसिपाला। माया जीव करम कुलि काला॥
श्रहिप महिप जहाँ लिग प्रमुताई। जोग सिद्धिः निगमागम गाई॥
किरि बिचार जिश्राँ देखहु नीकें। राम रजाइ सीस सबही कें॥
दो०—राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ।

समुिम सयाने करहु अब सब मिलि समत सोइ ॥२५४॥ सब कहुँ सुबद राम अभिषेकू। गंगल मोद मूल मगु एकू॥ केहि बिध अवध चलिंहे रघुराऊ। कहहु समुिम सोइ करिश्र उपाऊ॥ सब सादर सुनि मुनिबर बानी। नय परमारथ स्वारथ सानी॥ उत्तरु न आव लोग मए भोरे। तब सिरु नाइ मरत कर जारे॥ मानुबंस भए मूप घनेरे। अधिक एक तें एक बढ़ेरे॥ जनम हेतु सब कहँ पितु माता। करम सुमासुम देइ विधाता॥ दिल दुल सजइ सकल कल्याना। अस असीस राउरि जगु जाना॥ सो गोसाइँ विधि गित जेहिं छेकी। सकइ को टारि टेक जो टेकी॥ दो०--बूम्फ अ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु।

सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमंगा अनुरागु ॥२५५॥
तात बात फुरि राम कृपाहीं । राम बिमुख सिघि सपनेहुँ नाहीं ॥
सकुचौं तात कहत एक बाता । अरघ तजहिं बुध सरबसु जाता ॥
तुम्ह कानन गवनहु दोउ माई । फेरिश्रहि लखनु सीय रचुराई ॥
सुनि सुबचन हरषे दोउ आता । मे प्रमोद परिपूरन गाता ॥
मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा । जनु जिए राउ रामु भए राजा ॥
महुतु लामु लोगन्ह लखु हानी । सम दुख सुख सब रोवहिं रानी ॥

१--[ प० : सिक् ] । दि०, तृ, च० : सिक्कि [ (६): सिक्क ] ।

कहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्हें। फलु जग जीवन्ह श्रभिमत दीन्हे।। कानन करउँ जनम भिर बासू। येहि ते श्रधिक न मोर सुपासू॥ दो०—श्रंतरजामी राम्र सिय तुम्ह सर्वेज्ञ सुजान।

जों फुर कहहु त नाय निज कीजिय बचनु प्रवान ॥२५६॥
भरत बचन सुनि देखि, सनेहूं । सभा सहित मुनि भएउ बिदेहू ॥
भरत महा महिमा जलरासी । मुनि मित ठाढ़ि तीर अवला सी ॥
गा चह पार जतनु हियँ हेरा । पावत नाव न बोहितु बेरा ॥
और दिश्वि को भरत बड़ाई । सरसीं सीपि कि! सिंघु समाई ॥
भरतु मुनिहि मन मीतर भाए । सिंहत समाज राम पिंड आए ॥
प्रमु प्रनामु करि दीन्ह सुन्नासनु । बैठे सब सुनि मुनि अनुसासनु ॥
बोले मुनिबरु बचन बिचारी । देस काल अवभर अनुहारी ॥ अ
सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना । घरम नीति गुन ज्ञान निधाना ॥
दो ० —सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुमाउ ।

पुरजन जननी मरत हित होई सो कहिश्च उपाउ ॥२५७॥ श्रारत कहिं बिबारि न काऊ । सूक्क जुन्नारिहि श्रापन दाऊ ॥ सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ । नाथ तुम्हारेहिं हाथ उपाऊ ॥ सब कर हित रुख राउरि राखें । श्रायेसु किएँ मृदित फुर माखें ॥ प्रथम जो श्रायेसु मो कहँ होई । माथे मानि करउँ सिख सोई ॥ पुनि जेहि कहँ जस कहब गोसाई । सो सब मौंति घटिहि सेवकाई ॥ कह मुनि राम सत्य तुम्ह माषा । मरत सनेह बिचारु न राखा ॥ तेहि तें कहउँ बहोरि बहोरी । मरत मगति बस मह मि मोरी ॥ मोरें जान भरत रुचि राखी । जो कीजिश्च सो सुम सिव साखी ॥ दो०—मरत बिनय सादर सुनिश्चँ करिश्चँ बिचारु बहोरि ।

करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥२५८॥

१—प्रः सरसी सीपि कि । दिः प्रः [(४)(५)(५) : सरसीपी किमि ]। [तुः सरसीपी किमि ]। चः प्रः।

गुर श्रनुरागु भरत पर देखी। राम हृद्यँ मानंदु बिसेषी।।
भरतिह घरमघुरंघर जानी। निज सेवक तन मानस बानी।।
बोले गुर श्रायेष्ठ श्रनुकूला। बवन मंजु मृदु मंगल मूना।।
नाथ सपश पितु चरन दोहाई। भरउ न भुश्रान भरत सम माई।।
जे गुर पद श्रंबुज श्रनुरागी। ते लोकहुँ बेदहुँ बड़मागी।।
राउर जा पर श्रस श्रनुगग्। को कहि समह भरत कर भागू॥
लिख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरत बड़ाई।।
भरतु कहिं सोइ किएँ भनाई। श्रस किह रामु रहे श्ररगाई।।
दो०—तब मुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तिज तात।

कृपासिं ग्रिय बंधु सन कहहु हृदय कह बात ॥२५६॥
सुनि मुनि बचन राम रुख पाई। गुर साहिब अनुकूल अधाई॥
लिख अपने सिर सबु छरुमारू। किह न सकिं किछु करिं बिचारू॥
पुलिक सरीर समाँ मए ठाड़े। नीरज नयन नेह जल बाड़े॥
कहब मोर मुनिनाथ निवाहा। येहि तें अधिक कहों मै काहा॥
महँ जानउँ निज नाथ मुमाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ॥
मो पर कृपा सनेहु बिसेषी। खेलत खुनिस न कबहूँ देखी॥
सिसुपन तें परिहरेउँ न संगू। कबहुँ न कीन्ह मोर मन मंगू॥
महँ प्रमु कृपा रीति जिम्र जोही। हारेहुँ खेल जिताविं मोही॥
वो०—महँ सनेह सकोच बम सनमुख कहे न बयन।

दरसन तृपित न त्राजु लिंग पेम पियासे नयन ॥२६०॥ विधि न सकेउ सिंह मोर दुलारा । नीच बीचु जननी मिस पारा ॥ येइउ कहत मोहि त्राजु न सोमा । त्रापनी समुिम साधु सुचि को मा ॥ मातु मंदि महँ साधु सुचाली । उर त्रास आनत कोटि कुचाली ॥ फरह कि कोदव बालि सुसाली । मुकता प्रसव कि संबुक काली ॥

१-प्रo: काली । द्विo:प्रo[ (४) (५) (५छ): ताली ] । [ तृo: ताली] । चo:प्रo।

सपनेहुँ दोस कलेमु न काहू। मोर अभाग उद्धि अवगाहू॥ बिनु समर्भों निज अघ पिपाकू। जारिउँ जायँ जनि कहि काकू॥ हृदयँ हेरि हारेउँ सब आशाँ। एकहिं भाँति भलेहिं भल मोराँ॥ गुर गोसाइँ साहिब सिय रामू। लागत मोहि नीक परिनामू॥ दो०—साधु समाँ गुर प्रमु निकट कह उँ सुय त सितमाउ।

प्रेम प्रपंचु कि मूठ फुर जार्नाहं मुनि रघुराउ॥ २६१॥ मूपित मरनु प्रेम पनु राखी। जननी कुमित जगतु सबु साखी॥ देखि न जाहिं विकल महतारीं। जरहिं दुसह जर पुर नर नारीं॥ महीं सकल अनरथ कर मूला। सो सुनि समुिम सहिउँ सब सूला॥ सुनि बन गवनु कौन्ह रघुनाथा। करि मुनि बेष लखनु सिय साथा॥ बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ। संकरु साधि रहेउँ येहि घाएँ॥ बहुरि निहारि निषाद सनेह्र। कुलिस कठिन उर मएउ न बेह्र॥ अब सबु आँखिन्ह देखेउँ आई। जिस्रत जीव जड़ सबह सहाई॥ जिन्हहिं निरिख् मग साँपिनि बीछी। तजहिं बिषम बिष तामस तीछीं॥ दो० नेह रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाहि।

तासु तनय तिज दुसह दुस दैउ सहावह काहि॥२६२॥
स्रुनि श्रित विकल भरत वर बानी। श्रारित प्रीति बिनय नय सानी॥
सोक मगन सब सभा खभारू। मनहुँ कमल बन परेउ तुपारू॥।
कहि श्रुनेक बिधि कथा पुरानी। मरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी॥
बोले उचित बवन रघुनंदू। दिनकर कुल कैश्व बन चदू॥
तात जायँ जिश्रा करहु गलानी। ईस श्रधीन जीव गित जानी॥
तीन काल तिमुत्रान मत मोरें। पुन्यिसलोक तात तर तोरें॥
उर श्रानत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ लोकु परलोकु नसाई॥

१—[प्र०: तापस]। द्वि०: तामस [ (५व्य): तापस]। तृ०; द्वि०। च०; द्वि० [(६): तापस]।

दोसु देहिं जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुर साधु समा नहिं सेई॥ दो०-मिटिहइ पापप्रपंच सब श्रस्तिल श्रमंगत भार।

लोक मुजसु परलोक मुल सुमिरत नामु तुम्हार ॥२६३॥ कहुउँ सुमान सत्य सिव साली । भरत भूमि रह राउरि रालो ॥ तात कुनरक करहु जिन जाएँ। बैर प्रेमु निह दुरह दुराएँ॥ मुनियन निह्न बिहाँग मृग जाहीं । बाघक बिघक बिलोकि पराहीं ॥ हित अनहित पसु पिक्किन जाना । मानुष तनु गुन ज्ञान निधाना ॥ तात तुम्हिह महुँ जानेन नीकें। करनें काह असमंजसु जी कें॥ राखेन रायँ सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेन पेम पन लागी॥ तासु बचन मेटत मन सोचू। तेहि तें अधिक तुम्हार सँकोचू॥ तापर गुर मोहि आयेसु दीन्हा। अवसि जो कहहु चहुन सें सोह कीन्हा॥ दो० -मनु प्रसन्न करि सकुच तिन कहहु कर उँसोइ आजु।

सत्यसघ रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥२६४॥
सुरगन सहित सभय सुरराजू । सोचिह चाहत होन श्रकाजू ॥
करत उपाउ बनत कळु नाहीं । राम सरन सब गे मन माहीं ॥
बहुरि बिचारि परसपर कहहीं । रघुपति भगत भगति बस श्रहहीं ॥
सुधि करि श्रंबरीष दुरबासा । मे सुर सुरपित निकट निरासा ॥
हहे सुरन्ह बहु काल बिषादा । नरहिर किए प्रगट प्रहलादा ॥
लिंग लिंग कान कहिं धुनि माथा । श्रब सुर काज भरत के हाथा ॥
श्रान उपाउ न देखिश्र देशा । मानत रामु सुसेवक सेशा ॥
हिय सपेम सुमिरहु सब भरतिह । निज गुन सील राम बस करतिहं ॥
दो०—सुनि सुर मत सुरग्र कहेउ मल तुम्हार बहु भागु ।

सकल सुमंगल मूल जिंग भरत चरन श्रनुरागु ॥२६५॥ सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनु सय सरिस सुहाई॥ मरत मगति तुम्हरें मन श्राई। तजहु सोचु विधिं बात बनाई॥ देखु देवपति भरत प्रमाऊ। सहज सुमाय बिबस रघुराऊ॥ मन थिर करहु देव दरु नाहीं । भरतिह जानि राम परिछाहीं ॥
सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू। श्रंतरजामी प्रमुहि सँकोचू॥
निज सिर भारु भरत जिय जाना । करत कोटि बिधि उर श्रनुमाना ॥
किर बिचारु मन दीन्ही ठीका । राम रजायेसु श्रापन नीका ॥
निज पन तिज राखेड पनु मोरा । झोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा ॥
दो०—कीन्ह श्रनुमह श्रमित श्रति सब विधि सोतानाथ ।

करि प्रनामु बोले मरतु जोरि जतज जुग हाथ ॥२६६॥ कहुँ कहावउँ का अब स्वामी। क्रुग अंबुनिधि अंतरजामी॥ गुर प्रसन्न साहिब अनुकूता। मिटी मितिन मन कलिपत सूला॥ अपहर हरेउँ न सोच समुलें। रिबहि न दोस्रु देव दिसि मूले॥ मोर अभागु मातु कुटिलाई। बिधि गित बिषम काल किनाई॥ पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला। प्रनतपाल पन आपन पाला॥ येह नइ रीति न राउरि होई। लोकहुँ बेद बिदिन नहिंगोई॥ जगु अनमल मल एकु गोसाई। कहिश्र होइ मल कास्रु मलाई॥ देउ देवतरु सरिस सुमाऊ। सनमुख बिमुखन काहुहिं काऊ॥ दो०—जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समनि सब सोच।

मॉंगत श्रमिमत पाव जगु राउ रंकु मल पोच ॥२६०॥ लिल सम विधि गुर स्वामि सनेह । मिटेज छोमु निहं मन संदेह ॥ श्रव करुनाकर कीजिश्र सोई । जन हित प्रमु चित छोमु न होई ॥ जो सेवकु साहिबहि सँकोची । निज हित चहइ तामु मित पोची ॥ सेवक हिन साहिब सेवकाई । करइ सऋल मुख लोम बिहाई ॥ स्वाग्धु नाथ फिरें सबहीं का । किएँ रजाइ कोटि बिधि नीका ॥ येह स्वारथ परमारथ सारू । सकल मुकृत फल मुगति सिंगारू ॥ देव एक बिनती मुनि मोरी । उचित होइ तस करब बहोरी ॥ तिलक समाजु साजि सबु आना । करिश्र मुफल प्रमु जो मनु माना ॥

दो०-सानुज पठइम्र मोहि बन कीजिम्र सबहि सनाथ।

नतरु फेरिश्निहिं बंधु दोउ नाथ चलउँ मैं साथ ॥२६८॥
नतरु जाहिं बन तीनिउँ माई। बहुरिश्न सीय सहित रघुराई॥
जेहिं बिधि प्रमु प्रसन्न मन होई। करुनासागर कीजिश्र सोई॥
देवँ दीन्ह सबु मोहि श्रमारू । मोरें नीति न घरम बिचारू॥
कहउँ बचन सब स्वारथ हेतू। रहत न श्रारत कें चित चेतू॥
उतरु देइ धुनि स्वामि रजाई। सो सेवकु लखि लाज लजाई॥
श्रम मैं श्रवगुन उदिधि श्रगाधू। स्वामि सनेह सराहत साधू॥
श्रम कृपाल मोहि सो मत मावा। सकुच स्वामि मन जाइ न पाना॥
श्रमु पद सपथ कहउँ सितमाऊ। जग गंगल हित एक उपाऊ॥
वो०-मुमु प्रसन्न मन सकुच तिज जो जेहि श्रायेधु देव।

सो सिर धरि धरि करिहि सबु मिटिहि अनट अवरेव ॥२६१॥
भरत बचन सुचि सुनि सुर हरषे। साधु सराहि सुमन सुर बरपे॥
असमंजस बस अवध नेवासी। प्रमुदित मन तापस बनवासी॥
चुपहिं रहे रधुनाथ सँकोची। प्रमु गित देखि सभा सब सोची॥
जनक दूत तेहिं अवसर आए। मुनि बांसष्ठ सुनि बेगि बोलाए॥
करि प्रनामु तिन्ह राम निहारे। बेपु देखि भए निपट दुस्तारे॥
दुतन्ह मुनिबर बूमीं बाता। कहहु बिदेह मूप कुसलाता॥
सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा। बोले चर बर जोरं हाथा॥
बूमाव राउर सादर साईं। कुसल हेतु सो भएउ गांसाई॥
दो०—नाहिं त कोसलनाथ के साथ कुसल गइ नाथ।

मिथिला अवध बिसेष तें जगु सब भएउ अनाथ ॥२७०॥ कोसलपति गति सुनि जनकौरा। में सब लोक सोकबस बीरा॥ जेहि देखे तेरिं समय बिदेहू। नामु सत्य अस लाग न केह् ॥

१---प्रः भगारु । द्विः प्रः ((४) (७) (५८): सिरमःरु । [नृः सिरमःरू]। संवः प्रः।

रानि कुचालि सुनत नरपालि । सूम्म न कछु जस मिन बिनु ब्यालि ॥

मरत राजु रघुबर बनबास् । मा मिथिलेशिह हृद्यँ हराँस् ॥

नृप बूमे बुध सिव समाजू । कहहु बिचारि उचित का आजू ॥

समुम्म अवध असमंजस दोऊ । चलिश्र कि रहिश्र न कह कछुकोऊ॥

नृपिह धीर धिर हृद्यँ बिचारी । पठए अवध चतुर चर चारी ॥

बूम्मि मरत सितमाव कुमाऊ । आएहु बेगि न होइ लखाऊ ॥

दो०—गए अदध चर मरत गति बूम्मि देखि करत्ति ।

चले चित्रक्रहि भरतु चार चले तेरहृति ॥२७१॥ दूतन्ह श्राइ मरत कह करनी । जनक समाज जथामित बरनी ॥ सुनि गुर परिजन सचिव महीपित । में सब सोच सनेह बिकल श्रित ॥ धिर धीरजु किर भरत बड़ाई । लिए सुमट साहनी बोलाई ॥ घर पुर देस राखि रखवारे । हय गय रथ बहु जान सँवारे ॥ दुघरी साधि चले ततकाला । किये बिस्नामु न मग महिपाला ॥ मोरहिं श्राजु नहाइ प्रयागा । चले जमुन उतरन सबु लागा ॥ सबिर लेन हम पठए नाथा । तिन्ह किह श्रसमिह नाएउ माथा ॥ साथ किरात क सातक दीन्हे । मुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥ दो०—सुनत जनक श्रागवनु सबु हरषेउ श्रवध समाजु ।

रधुनंदनंहि सकोचु बड़ सोच विवस सुरराजु ॥२७२॥
गरइ गलानि कुटिल कैकेई । काहि कहइ केहि दूषनु देई ॥
अस मन आनि मुदित नर नारी । भएउ बहोरि रहब दिन चारी ॥
येहि प्रकार गत बासर सोऊ । प्रात नहान लाग सबु कोऊ ॥
करि मज्जनु पूजहिं नर नारी । गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥
रमारमन पद बंदि बहोरी । विनवहिं श्रंजुलि श्रंचल जोरी ॥
राजा रामु जानकी रानी । श्रानँद अवधि अवध रजधानी ॥

सुबस बसउ फिरि सहित समाजा । भरतिह रामु करहुँ जुबगजा ॥ येहि सुख सुधा सींचि सब काहू । देव देहु जग जीवन लाहू ॥ दो०—गुर समाज भाइन्ह सहित रामराजु पुर होउ ।

श्रव्यत राम राजा श्रव्य मिश्य माँग सबु कोउ ॥२७३॥
सुनि सनेहमय पुरजन बानी। निर्दाह जोग बिरित मुनि ज्ञानी ॥
येहि बिधि नित्य करम किर पुरजन। रामिह करिं प्रनाम पुलिक तन ॥
ऊँव नीच मध्यम नर नारी। लहिं दग्सु निज निज श्रनुहारी ॥
सावधान सबही सनमानिह । सकल सराहत कृपानिधानिह ॥
लिरकाहिं तें रबुबर बानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥
सील सँकोच सिंधु रघुराऊ। सुमुख सुलोचन सग्ल सुमाऊ॥
कहत राम गुन गन श्रनुरागे। सब निज माग सराहन लागे॥
हम सम पुन्यपुंज जग थोरे। जिन्हिह राम जानत किर मारें॥
दो०—पेम मगन तेहि समय सब सुनि श्रावत मिथिलेस।

सहित समा संश्रम उठेउ रिबकुल कमल दिनेसु॥२७४॥
माइ सचिव गुर पुरजन साथा। श्रागें गवनु कीन्ह रघुनाथा॥
गिरिबरु दील जनकपित जबहीं। किर प्रनामु रथ त्यागेउ तबहीं॥
राम दरसु लालसा उछाहू। पथ सम लेसु कलेसु न काहू॥
मन तहँ जहँ रघुवर बैदेही। बिनु मन तन दुल सुल सुधि केही॥
श्रावत जनकु चले येहि माँती। सहित समाज प्रेम मित माती॥
श्राप जिकट देलि अनुरागे। सादर मिलन परसपर लागे॥
लगे जनकु मुनि जन पद बंदन। रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन॥
भाइन्ह सहित रामु मिलि राजहिं। चले लवाइ समेत समाजहिं॥
दो०—श्राहम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु।

सेन मनहुँ करुना स्वित लिए जात रघुनाथु ॥२७५॥ बोरित ज्ञान बिराग करारे। बचन ससोक मिलत नद नारे॥ सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुबर कर मंगा॥ विषम विषाद तौरावित घारा । मय अस मँवर अवर्त अपारा ॥ केवट बुध विद्या बिंद नावा । सकहिं न खेइ ऐक निहं आवा । ॥ वनचर कोल किरात विचारे । थके विजोकि पथिक हियँ हारे ॥ आसम उदिध मिली जब जाई । मन्हुँ उठेउ श्रंबुधि अकुलाई ॥ सोक विकल दोउ राज समाजा । रहा न ज्ञानु न धीरजु लाजा ॥ मूप रूप गुन सील सराही । रोविह सोक सिंधु अवगाही ॥ खं०—अवगाहि सोक समुद्र सोचिह नारि नर ब्याकुल महा ।

दै दोष सकल सरोष बोलहिं बाम बिघि कीन्हों कहा ॥ स्तर सिद्ध तापस जोगिजन स्तिन देखि दसा बिदेह की । तुलसी न समरथु कोउ जो तिर सकै सरित सनेह की ॥ सो०-किए श्रमित उपदेस जहाँ तहुँ लोगन्ह सुनिबरन्ह ।

घीरजु घरिश्र नरेस कहेउ बिसष्ठ बिदेह सन ॥२७६॥ बाधु ज्ञानु रिव भव निसि नासा। बचन किरन मुनि कमल बिकासा॥ तेहिं कि 'मोह ममता निश्रशई। येह सिय राम सनेह बड़ाई॥ बिषयी साधक सिद्ध सयाने। त्रिबिष जीव जग बेद बखाने॥ राम सनेह सरस मन जासू। साधु समौँ बड़ आदर तासू॥ सोह न राम पेम बिनु ज्ञानु। करनघार बिनु जिमि जलजानु॥ मुनि बहु बिधि बिदेहु समुम्नाए। रामघाट सब लोग नहाए॥ सकल सोक संकुल नर नारी। सो बासरु बीतेउ बिनु बारी॥ पमु खग मृगन्ह न कीन्ह आहारू। प्रिय परिजन कर कौनु बिचारू॥ दो०—दोउ समाज निमराजु रघुराजु नहाने प्रात।

बैठे सब बट बिटप तर मन मलीन क्रस गात ॥२७७॥ जे महिस्रर दसरथपुर बासी । जे मिथिलापति नगर नेवासी ॥

१—[ प्र॰ पाना ]। द्वि॰: भाना। तु॰, च॰: द्वि॰ [ (६): पाना ]।

२-- प्र०, द्वि०, तु० : सोक । [ च० : सोच ] ।

हंसबंस गुर वनक पुरोघा। जिन्ह जग मगु परमारशु सोघा॥ लगे कहन उपदेस श्रनेका। सहित घरम नय बिरति विवेका॥ कौसिक कहि कथा पुरानी। समुफ्ताई सब समा सुवानी॥ तब रघुनाथ कौसिकहि कहेऊ। नाय कालि जल बिनु सबु रहेऊ॥ मुनि कह उचित कहत रघुराई। गएउ बीति दिन पहर श्रदाई॥ रिषि रुख लखि कह तेरहुति राजु। इहाँ उचित नहिं श्रसन श्रनाजू॥ कहा मूप मल सबहि सोहाना। पाइ रजायेसु चले नहाना॥ दो०—तेहि श्रवसर फल फूल दल मूल श्रनेक प्रकार।

लह श्राए बनचर बिपुल मिर मिर कॉंबिर भार ॥२७८॥ कामद मे गिरि राम प्रसादा । श्रवलोकत श्रपहरत विपाश ॥ सर सिरता बन मूमि बिमागा । जनु उमगत श्रानंद श्रनुरागा ॥ बेलि बिटप सब सफल सफूला । बोलत खग मृग श्रिल श्रनुकूना ॥ तेहिं श्रदसर बन श्रिषक उछाहू । त्रिबिघ समीर सुखद सब काहू ॥ जह न बरिन मनोहरताई । जनु मिह करत जनक पहुनाई ॥ तब सब लोग नहाइ नहाई । राम जनक मुनि श्रायेसु पाई ॥ देखि देखि ठरुबर श्रनुरागे । जहँ तहाँ पुरजन उतरन लागे ॥ दल फल मूल कंद बिघ नाना । पादन संदर सुधा समाना ॥ दो०—सादर सब कहाँ रामगुर पठए मिर मिर भार ।

प्जि पितर घुर अतिथि गुर लगे करन फलहार ॥२७१॥
थेहि विधि बासर बीते चारी। रामु निरिष्त नर नारि घुलारी॥
दुहुँ समाज असि रुचि मन माहीं। बिनु सिय राम फिरब मल नाहीं॥
सीता राम संग बनबास्। कोटि अमरपुर सिरस घुपास्॥
परिहरि लखन रामु बैदेही। जेहि घर माव बाम बिधि तेही॥
दाहिन दहउ होइ जब सबहीं। राम समीप बसिअ बन तबहीं॥

१—[ म॰ : पुर ]। दि०, च०, च०। गुर [ (३) : 'पुर ]।

मंदािकिनि मज्जनु तिहुँ काला । राम दरसु मुद मंगल माला ॥ श्रटनु रामगिरि बन तापस थल । श्रसनु अभिश्र सम कंद मूल फल ॥ सुख समेत संबन दुइ साता । पल सम होहिं न जनिश्रद्धिं जाता ॥ दो०—येहि सुख जोग न लोग सब कहहिं कहाँ श्रस मागु ।

सहज सुमाय समाज दुहुँ राम चरन श्रनुगगु ॥२८०॥
येहि विघि सकल मनोरथ करहीं । बचन सभेम सुनत मन हरहीं ॥
सीय मातु तेहि समयँ पठाई । दासीं देखि सुश्चनसरु श्राई ॥
सावकास सुनि सब सिय सासू । श्राएउ जनकराज रानिवासू ॥
कौसल्याँ सादर सनमानी । श्रासन दिए समय सम श्रानी ॥
सीलु सनेहु सकल र दुहुँ श्रोरा । द्रवहिं देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥
पुलक सिथिल तन बारि बिलोचन । महि नख लिखन लगीं सब सोचन ॥
सब सिय राम प्रीति कि सीं मूरति । जनु करुना बहु बेष बिस्नृग्ति ॥
सीय मातु वह बिधि बुधि बाँकी । जो पय फेनु फोर पिंब टाँकी ॥
दो०—सुनिश्च सुधा देखिश्चिहें गरल सब करत्नि कराल ।

जहँ तहँ नाक उल्कृ बक मानस सकृत मराल ॥२८१॥
सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा। विधि गति बिं विपरीत विचित्रा॥
जो सृजि पालइ हरइ बहोरी। बाल केलि सम विधि मति मोरी॥
कीनल्या कह दोस्र न काह्र। करम विबस दुखु सुखु इति लाह्र॥
कठिन करम गति जान विद्याता। जो सुन असुम सकल फलदाता॥
ईस रजाइ सीस सबही कें। उतपित थिति लय विषहु अभी कें॥
देवि मोहबस सोचित्र बादी। विधि प्रपंतु अस अवल अनादी॥
मूपित जिन्नव मरव उर आनी। सोचित्र सखि लखि निज हितहानी॥
सीयमातु कह सत्य सुबानी। सुकृती अविधि अविधि रानी॥

१—प्र०: सकता। द्वि०: प्र० [ (५): सरस ]। [ तृ०: सरस ]। च०: प्र०।

२---प्र० जो। द्वि०: प्र०। [तु०: सो ]। च०: प्र०।

ह---[ प्रo : अवध ] द्विo, तृo, चo : अवधि [ (६) : अवध ]।

दो ० -- लखनु रामु सिय जाहुँ बन मल परिनाम न पोचु ।

गहबरि हिय कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु ॥२८२॥ ईस प्रसाद असीस तुम्हारी। स्रुत स्रुतबधूँ बिबुध सिर बारी॥ रामसपथ में कीन्हिन काऊ। सो किर कहाँ सखी सितमाऊ॥ भरत सील गुन बिनय बढाई। भायप भगित भरोस भलाई॥ कहत सारदहु कर मित हीचे। सागर सीपि कि जाहिं उलीचे॥ जानउँ सदा भरत कुलदीपा। बार बार मोहि कहेउ महीपा॥ कसें कनकु मिन पारिखि पाएँ। पुरुष परिखिश्राहं समय सुभाएँ॥ अनुचित श्राजु कहव श्रस मोरा। सोक सनेह सयानप थोरा॥ सुनि सुरसरि सम पाविन बानीं। मई सनेह बिकल सब रानीं॥ दो०—कौसल्या कह घीर घरि सुनह देवि मिथिलेसि।

को बिबेक्कनिधि वल्लमिह तुम्हिह सकह उपदेसि ॥२८३॥ रानि राय सन अवस्रु पाई। अपनी माँति कहब समुमाई॥ रिल्अहिल्लनु भरतु गवनिह बन। जौं येह मत मानइ महीप मन॥ तौ भल जतनु करब सुविवारी। मोरें सोचु भरत कर भारी॥ गृद सनेह भरत मन माहीं। रहें नीक मोहि लागत नाहीं॥ लिख सुमाउ सुनि सरल सुबानी। सब मई मगन करुन रस रानी॥ नम प्रस्त भारि धन्य धन्य धनि। सिथिल सनेह सिद्ध जोगी सुनि॥ सबु रिन्यासु बिथिक लिख रहेऊ। तब धिर धीर सुमित्रा कहेऊ॥ देवि दंड जुग जामिनि बीती। राममातु सुनि उठी स्रीती॥ दो०—बेिय पाउ धारिश्र थलहिं कह सनेह सिद्धमाय।

हमरें तौ श्रव ईसर गति के मिश्रिलेख सहाय ॥२८४॥ लिख सनेहु स्रिन बचन बिनीता। जनकप्रिया गहे पायं पुनीता॥

१— प्रः विबुध । द्वि : प्र० [(४) (५) (५) : देव ] । च्रि : देव ] । च्र : प्र० [(८) : देव ] ।

र-[प्र0: भूप]। द्वि०, तृ०, च० : ईस [ (६) : भूप]।

देवि उचित श्रसि विनय तुम्हारी । दसरथ घरिनि राम महतारी ॥
प्रमु श्रपने नीचहुँ श्रादरहीं । श्रगिनि घुम गिरि सिर तिन घरहीं ॥
सेव इ राउ करम मन बानी । सदा सहाय महेसु भवानी ॥
रीरे श्रंग जोगु जग को है । दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥
रामु जाइ बनु करि सुर काजू । श्रचल श्रवधपुर करिहाई राजू ॥
श्रमर नाग नर राम बाहु बल । सुस्र बसिहाई श्रपने श्रपने थल ॥
यह सब जागबलिक कहि राखा । दे व न होइ मुघा मुनि माखा ॥
दो ० — श्रस कहि पग परि पेम श्राति सिय हित बिनय सुनाइ ।

सिय समेत सियमातु तब चली सुआयेसु पाइ ॥२८५॥
पिय परिजनहिं भिली बैदेही। जो जेहिं जोगु माँति तेहिं तेही॥
तापस बेष जानकी देखी। मा सबु विकल विषाद विसेषी॥
जनक रामगुर आयेसु पाई। चले थलहिं सिय देखी आई॥
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी। पाइनि पावन पेम प्रान की॥
उर उमगेउ अंबुधि अनुरागू। भएउ भूप मनु मनहुँ पयागू॥
सिय सनेह बटु बाढ़त जोहा। तापर राम पेम सिसु सोहा॥
चिरजीवी मुनि ज्ञानु विकल जनु। ब्रूड़त लहेउ बाल अवलंबनु॥
मोह मगन मित निहैं विदेह की। महिमा सिय रघुबर सनेह की॥
दो० –सिय पितु मातु सनेह बस विकल न सकी सँमारि।

धरिन सुना धीरजु धरे उसम उसुधर सु बिचारि ॥२८६॥ तापस बेप जनक सिय देखी। मएउ पेमु पिरतोषु बिसेषी॥ पुत्रि पिन्त्र किए कुल दोऊ। सुजस धनल जगु कह सबु कोऊ॥ जिम सुग्सिर कीरित सिर तोरी। गननु कीन्ह बिधि श्रंड करोरी॥ गंग श्रविन थल तीनि बड़ेरे। येहि कियें साधु समाज घनेरे॥ पितु कह सत्य सनेह सुबानी। सीय सकुच महुँ मनहुँ समानी॥

१---प्र०: महु'। [दि०: महि]। तृ०,च०: प्र०।

पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई। सिख श्रासिष हित दीन्हि सुहाई।। कहित न सीय सकुचि मन माहीं। इहाँ बसब रजनी मत्त नाहीं।। लिख रुखु रानि जनाएउ राऊ। हृद्याँ सराहत सीलु सुमाऊ।। दो०—गरबार मिलि मेंटि सिय बिदा कीन्हि सनपानि।

कही समय सिर भ'त गित रानि सुनानि सयानि ॥२८७॥
सुनि भूपाल भ'त ब्यवहारू । सोन सुगंध सुधा सिस सारू ॥
मूंदे सजत नयन पुलके तन । सुनस सराहन लगे मुदित मन ॥
सावधान सुनु सुनुलि सुनोचिन । मरत कथा भववंध विमोचिन ॥
धरम राजनय ब्रह्मविवारू । इहाँ जथामित मोर प्रचारू ॥
सो मित मोरि भरत महिमा हीं । कहर काह खिल छुअति न खाहीं ॥
बिधि गनपित अहिपित सिव सारद । दुनि कोबिद बुध बुद्धि बिसारद ॥
भरत चरित कीरित करतूती । धरम सील सुन बिमल बिम्ती ॥
समुम्मत सुनन सुलद सब काहू । सुन्धि सुन्सरि रुचि निदर सुधा हूँ ॥
दो०—निरविध गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि ।

कहिश्र सुमेरु कि सेर सम कि कुल मित सकुचानि ॥२८८॥
श्राम सबिं बरनत बर बरनी । जि.म जज्ञहीन मीन गमु घरनी ॥
मरत श्रमित मिहमा सुनु रानी । जानिंह रामु न सकिं बखानी ॥
बरिन सप्रेम भरत श्रनुभाऊ । तिश्र जिश्रकी रुचि लिख कह राऊ ॥
बहुरहिं लखनु भरतु बन जाहीं । सब कर मल सबकें मन माहीं ॥
देशि परंतु मरत रघुवर की । प्रीति प्रनीति जाइ निंहें तरकी ॥
मरतु श्रविच सनेह ममजा की । जद्यि रामु सींवर समता की ॥
परमारथ स्वारथ सुख सारे । भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे ॥
साधन सिद्धि राम पग नेहू । मोहि लिख परत मरत मत येहू ॥

१...[प्रवः मोर]। द्विव, तुवः मोरि। [चवः मोर]।

२-- प्र : सीव । द्वि : प्र [ (३) : सीय ]। तुः : प्र । [ चः सीय ]।

दो ० - भोरेहुँ भरत न पेलिइहिं मनसहुँ राम रजाइ।

करिश्च न सोचु सनेह बस कहेउ मुप बिलखाइ ॥२८६॥ राम भरत गुन गनत सपीतो । निसि दंपतिहि पलक सम बीती ॥ राज समाज प्रात जुग जागे । न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे ॥ गे नहाइ गुरु पिह रघुराई । बंदि चरन बोले रुख पाई ॥ नाथ भरतु पुरजन महतारी । सोक बिक्त बनगस दुखारी ॥ सहित समाज राउ भिथिलेस् । बहुत दिवस मए सहत कलेस् ॥ उचित होइ सोइ कीजिन्च नाथा । हित सब ही कर रीरें हाथा ॥ अस किह श्रित सकुचे रघुराऊ । मुनि पुलके लिस सीलु सुमाऊ ॥ तुम्ह बिन राम सकल सुख साजा । नरक सिरस दुहुँ राज समाजा ॥

दो ० - प्रान प्रान के जीव के जिव धुख के धुख राम।

तुम्ह तजि तात सुहात गृह जिन्हिह तिन्हिह विधि वाम ।।२१०।।
सो सुख करम धरमु जिर जाऊ । जहाँ न राम पद पंक्रज माऊ ॥
जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु । जहाँ निह राम प्रेम परधानु ॥
तुम्ह विनु दुखी सुली तुम्हते हीं । तुम्ह जानहु जिआँ जो जेहि केहीं ॥
राउर आयेसु सिर सबही कें । विदित कृपालिह गित सब नीकें ॥
आपु आसमिह घारिश्र पाऊ । मएउ सनेह सिथिल मुनिराऊ ॥
किर प्रनामु तब रामु सिधाए । रिषि घरि घीर जनक पिंह आए ॥
राम बचन गुर नृपिह सुनाए । सील सनेह सुमायँ सुहाए ॥
महाराज अब कीजिश्र सोई । सब कर घरमसिहत हित होई ॥
दो०—ज्ञाननिधान सुजान सुचि घरमधीर नरपाल ।

तुग्ह बिनु श्रासमंजस समन को संमरथ येहि काल ॥२११॥
सुनि मुनिबचन जनक श्रनुरागे । लिख गित ज्ञानु बिरागु बिरागे ॥
सिथिल सनेह गुनत मन माहीं । श्राए इहाँ कीन्हि मिल नाहीं ॥
रामिह राय कहेउ बन जाना । कीन्ह श्रापु पिय प्रेमु प्रवाना ॥

हम श्रव बन तें बनिह पठाई । प्रमुदित फिरत विवेक बड़ाई ।। तापस मुनि महिसुर सुनि देखी । भए भेमबस विकल बिसेपी ॥ समउ समुभि घरि घीरजु राजा । चले भरत पहिं सहित समाजा ॥ भरत श्राह श्रागें मह लीन्हे । श्रवसर सरिस सुश्रासन दीन्हे ॥ तात भरत कह तेरहुतिराक । तुम्हहि बिदिन रघुबीर सुमाक ॥ दो०—राम सत्यव्रत घरमरत सब कर सीलु सनेहु ।

संकट सहत सकोचबस कहिन्र जो न्नायेसु देहु ॥२१२॥
सुनि तन पुलिक नयन मिर बारी । बोले भरतु धीर धिर भारी ॥
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम न्नापू । कुलगुरु सम हित माय न बापू ॥
कौिसकादि सुनि सचिव समाजू । ज्ञान श्रंबुनिधि न्नायुनु न्नाजू ॥
सिसु सेवकु त्रायेसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देह्न्य स्वामी ॥
येहि समाज थल बूम्मच राउर । मीन मिलन मैं बोलव बाउर ॥
बोटे बदन कहौं बिंडु बाता । क्षमच तात लिख बाम विधाता ॥
न्यागम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवाघरमु कठिन जगु जाना ॥
स्वामि घरम स्वारथिह बिरोधु । बैरु श्रंघु प्रेमहि न प्रबोधु ॥
दो०—राखि राम रुख धरमु ब्रुत पराधीन मोहि जानि

सब कें संमत सर्व हित करिश्र प्रेमु पहिचानि ॥२१३॥
भरत बचन स्नि देखि सुमाऊ । सहित समाज सराहत राऊ ॥
स्नुगम श्रगम मृदु मजु कठोरे । श्राथ्य श्रमित श्रति श्राखर थोरे ॥
ह्यों मुखु मुकुर मुकुरु निज पानी । गहि न जाह श्रस श्रदमुत बानी ॥
भूषु भरतु मिन साधु समाजू । गे जहें विबुध कुमुद द्विजराज् ॥
स्नुनि स्नुधि सोच बिकल सब लोगा । मनहुँ मीनगन नव जल जोगा ॥
देव प्रथम कुलगुर गति देखी । निरित्त बिदेह सनेह बिसेषी ॥
राम भगतिमय भरतु निहारे । सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥

१---प्रः बढ़ाई । द्विः प्रः [(४) (५) (५ म्र) : बढ़ाई ]। [तुः : बढ़ाई ]। चः प्रः ।

सब कोड राम पेममय पेसा। मए श्रालेख सोचबस लेखा।। दो०—रामु सनेह सँकोच बस कह ससोच द्वारराजु।

रचहु प्रपचिह पंच मिलि नाहिं त भएउ श्रकाजु ।।२१४।। धुरन्ह धुमिरि सारदा सराही। देवि देव सरनागत पाही।। फेरि भरत मित किर निज माया। पालु विबुध कुल किर छल छाया।। विबुध बिनय धुनि देवि सयानी। बोली सुर स्वारथ जड़ जानी।। मोसन कहहु भरत मित फेरू। लोचन सहस न सुम्त सुमेरू।। विविध हिर हर माया बिड़ मारी। सोउ न भरत मित सकह निहारी।। सो मित मोहि कहत करु मोरी। चंदिनि कर कि चंडकर वेरी।। भरत हृदयँ सिय राम निवास्। तह कि तिमिरि जह तरिन प्रकास्।। श्रस कि सारद गइ विधि लोका। विबुध विकल निस मानह कोका।। दो०—सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमत्र वुठाड़।

रिच प्रपंच माया प्रवल भय अम अरित उचाडु ॥२१५॥ किरि कुचालि सोचत सुरराजू। भरत हाथ सब काजु अकाजू॥ गए जनकु रघुनाथ समीपा। सनमाने सब रिबकुल दीपार ॥ समय समाज घरम अबिरोधा। बोले तब रघुवंस पुरोधा॥ जनक भरत संबादु सुनाई। भरत कहाउति कही सुहाई॥ तात राम जस आयेसु देहू। सो सब करइ मोर मत येहू॥ सुनि रघुनाथु जोरि जुग पानी। बोले सत्य सरल मृदु बानी॥ सिद्यान आपुनु मिथिलेसू। मोर कहब सब भाँति मदेसू॥ राउर राय रजायेसु होई। राउरि सपथ सही सिर सोई॥ दो०—राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे समा समेत। सकुल बिलोकत भरत मुख बनइ न उत्तरु देत॥२१६॥

१—प्र०: चंडकर । द्वि०, तु०: चंदु कर्] । च॰: प्र० ।

२-[ प्र० तथा (६) में यह श्रद्धांली नहीं है ]।

समा सकुचबस भरत निहारी । राम बंधु घरि घीरजु भारी ॥ कुसम देखि सनेहु सँभारा । बढ़त बिंधि जिमि घटत निवारा ॥ सोक कनकलोचन मित छोनी । हरी बिमल गुनगन जग जोनी ॥ भरत बिबेक बराह बिसाला । अनायास उघरी तेहिं काला ॥ किर प्रनामु सब कहँ कर जोरे । रामु राउ गुर साधु निहोरे ॥ छमब आजु अति अनुचित मोरा । कहउँ बदन मृदु बचन कठोरा ॥ हियँ मुमिरी सारदा मुहाई । मानस तें मुखपंकज आई ॥ बिमल बिबेक घरम नय साली । भरत मारती मंजु मरात्ती ॥ दो०—निरख बिबेक बिलोचनन्हि सिथिल सनेहँ समाजु ।

करि प्रनामु बोले भरतु सुभिरि सीय रघुराजु ॥२१०॥ प्रमु पितु मातु मुहृद गुर स्वामी । पूज्य परम हित श्रंतरजामी ॥ सरल सुसाहिबु सील निधानु । प्रनत पालु सर्वज्ञ सुजानू ॥ समस्यु सरनागत हितकारी । गुन गाहकु श्रवगुन श्रघ हारी ॥ स्वामि गोसाइँहि सिरस गोसाई । मोहि समान महँ साइँ दोहाई ॥ प्रमु पितु बचन मोइवस पेली । श्राएउँ इहाँ समाजु सँकेली ॥ जग मल पोच ऊँच श्ररु नीचू । श्रमिश्र श्रमरपद माहुरु मीचू ॥ राम रजाइ मेटि मन माही । देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं ॥ सो महँ सब बिधि कीन्हि ढिठाई । प्रमु मानी सनेह सेवकाई ॥ दो०—कृपाँ मलाई श्रापनी नाथ कीन्ह मल मोर ।

दूषन मे मूषन सिरस सुजस चारु चहुँ श्रोर ॥२१८॥ राउरि रीति सुनानि बड़ाई। जगत बिदित निगमागम गाई॥ कूर कुटिल खल कुमित कलंकी। नीच निसील निरीस निसंधी॥ तेउ सुनि सरन सामुहें श्राप। सकृत प्रनामु किएँ श्रपनाए॥ देखि दोष कबहुँ न उर श्राने। सुनि गुन साधु समाज बखाने॥ को साहिब सेवकहि नेवाजी। श्रापु समाज साज साजी॥

१—प्रवः समान । द्विवः तव [ (४) (५): समान ] । द्विवः समान ] । चवः प्रवः।

निज करतृति न समुिक्तिश्च सपने । सेवक सकुच सोच उर श्चपने ॥ सो गोसाइँ निह्नं दूसर कोपी । मुजा उठाइ कहौं पन रोपी ॥ पस्च नाचत सुक पाठ प्रबीना । गुन गति नट पाठक श्चाधीना ॥ दो०—यों सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमौर ।

को कृपाल बिनु पालिहै बिरिदाविल बरजोर ॥२६६॥ सोक सनेह कि बाल धुनाएँ। श्राएउँ लाइ रजायेष्ठ बाएँ॥ तबहुँ कृपाल हेरि निज श्रोरा। सबिह माँति मल मानेउ मोरा॥ देखेउँ पाय धुनंगल मूला। जानेउँ स्वामि सहज श्रनुकूला॥ बड़े समाज बिलोकेउँ मागू। बड़ी चूक साहिव श्रनुरागू॥ कृपा श्रनुप्रहु श्रंगु श्रघाई। कीन्ह कृपानिघि सब श्रधिकाई॥ राखा मोर दुलार गोसाईं। श्रपने सील धुमायँ मलाईं॥ नाथ निपट महँ कीन्हि ढिठाई। स्वामि समाज सकोन्नु बिहाई॥ श्रविनय बिनय जयारुचि बानी। इमिहि देउ श्रित श्रारत जानी॥ दो०—सुहृद सुजान धुनाहिबहि बहुत कहब बिह खोरि।

श्रायेसु देहश्च देव श्रव सवह सुघारी मोरि ॥३००॥
प्रमु पद पदुम पराग दोहाई । सत्य सुकृत सुन्न सींव सुद्दाई ॥
सो किर कहीं हिये श्रपने की । रुचि जागत सोवत सपने की ॥
सइज सनेह स्गामि सेव काई । स्वारथ छत्त फल चारि विहाई ॥
श्रज्ञा सम न सुमाहिब सेगा । सो प्रसादु जनु पावइ देवा ॥
श्रम किह प्रेम बिबस मए मारी । पुल क सरीर वितोचन बारी ॥
प्रमु पद कमत गहे श्रकुलाई । समउ सनेहु न सो किह जाई ॥
कृपासिंघु सनमानि सुन्नानी । बैठाए समीप गहि पानी ॥
मरत बिनय सुनि देखि सुमाऊ । सिथिल सनेह समा रघुराऊ ॥
छं०—रघुराउ सिथिल सनेह साधु समाजु सुनि मिथिलाधनी ।
मन महुँ सराहत भरत मायप मगित की महिमा घनी ॥

भरतिह प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मिलन से । तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम निलन से ॥ सो०—देखि दुखारी दीन दुईँ समाज नर नारि सब ।

मघवा महा मलीन मुए मारि मंगल चहत ॥३०१॥ कपट कुचालि सींव सुरराजू। पर अकाज पिय आपन काजू॥ काक समान पाकरिपु रीजी। अली मिलन कतहूँ न प्रजीती॥ प्रथम कुमत करि कपटु सँगेला। सो उचाटु सब कें सिर मेला॥ सुर माया सब लोग बिमोहे। राम प्रेम अतिसय न बिछोहे॥ सय उचाट बस मन थिर नाही। छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं॥ दुबिघ मनोगिति प्रजा दुखारी। सरित सिंघु संगम जनु बारी॥ दुचित कतहुँ परितोषु न लहहीं। एक एक सन मरमु न कहहीं॥ लिख हियँ हँसि कह कुपानिधानू। सरिस स्वान मधवा निजु जानू॥ दो०—मरतु जनकु मुनिजन सिंचव साध् सचेत बिहाइ।

लागि देवमाया सर्वाहें जथाजोगु जनु पाइ ॥३०२॥ कृपासिंघु लिख लोग दुखारे । निज सनेह सुरपित छल मारे ॥ समा राउ गुर महिसुर मंत्री । भरत मगित सब के मित जंत्री ॥ रामिंह चितवत चित्र लिखे से । सकुचत । बोलत बचन सिखे से ॥ भरत प्रीति नित बिनय बड़ाई । सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ जासु बिलोकि मगित लक्लेस् । प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेस् ॥ महिमा तासु कहइ किमि तुलसी । मगित सुभाय सुमित हिय हुलसी ॥ श्रापु छोटि महिमा बिड़ जानी । किब कुल कानि मानि सकुचानी ॥ किह न सकति गुन रुचि श्राधकाई । मित गित बाल बचन की नाई ॥ दो०—मरत बिमल जसु बिमल बिधु सुमित चक्कोरकुमारि ।

उदित बिमल जन हृद्य नम एकटक रही निहारि ॥३०३॥

१-- प्रवः मधवा निजु जानु । द्विवः प्रवः । [ तुवः चवः सधवानः जुवानू ] ।

२---प्र० : सुनिर्गन । द्वि०, त्० : प्र० । च० : सुनिजन ।

मरत सुमाउ न सुगम निगमहूँ । लेखु मित चापलता कि बि क्षमहूँ ॥ कहत सुनत सित माउ मरत को । सीय राम पद होइ न रत को ॥ सुमिरत मरतिह प्रेमु राम को । जेहि न सुलमु तेहि सिरस बाम को ॥ देखि दयाल दसा सबहीं की । राम सुजान जानि जन जी की ॥ घरम धुरीन धीर नय नागर । सत्य सनेह सील सुलसागर ॥ देखु कालु लिख समी समाजू । नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥, बोले बचन बानि सरबसु से । हित परिनाम सुनत सिसरसु से ॥ तात मरत तुम्ह घरम धुरीना । लोक बेद बिद प्रेम प्रवीना ॥ दो०—करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात ।

गुर समाज लघु बंघु गुन कुसमय किमि कहि जात ॥३०४॥ जानहु तात तरिन कुल रीती । सत्यसंघ पितु कीरित प्रीती ॥ समी समाजु लाज गुरजन की । उदासीन हित अनहित मन की ॥ तुम्हिह बिदित सबही कर करम् । आपन मोर परम हित धरम् ॥ मोहि सब माँति मरोस तुम्हारा । तद्पि कहुउँ अवसर अनुसारा ॥ तात तात बिनु बात हमारी । केवल गुर कुल कुपाँ सँमारी ॥ नतरु प्रजा पुरजन परिवाह । हमिं सहित सबु होत खुआह ॥ जों बिनु अवसर अँथव दिनेस् । जग केहि कहुडु न होई कलेस् ॥ तस उतपातु तात बिधं कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा ॥ दो०—राज काज सब लाज पति घरम घरिन धन धाम ।

गुर प्रमाउ पालिहि सबहि मल होइहि परिनाम ॥३०५॥ सहित समाज तुम्हार हमारा। घर बन गुर प्रसाद रखवारा॥ मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकत घरम घरनीघरु सेसू॥ सो तुम्ह करहु करावहु मोहू। तात तरिन कुल पालक होहू॥ साधक र एक सकल सिधि देनी। कीरति सुगति मूतिमय बेनी॥

१—प्रव: करमू । द्विव: प्रव [ तुव: मरमू ] । तुव, चव: प्रव।

२-- प्रव : पुरजन । द्विव: प्रव । [ तुव : परिजन ] । चव : प्रव [(८): परिजन] ।

३—प्र०: साथक । द्वि०: प्र० [ (३)(४)(५): साथन ] । [तु०: साथन ] । च०: प्र० ।

सो बिचारि सहि संक्र्यु भारी। करहु प्रजा परिवारु सुलारी।। बाँटी बिपति सबिह मोहि माई। तुम्हिह श्रविध भिर बिड़ कठिनाई।। जानि तुम्हिह मृदु कहउँ कठोरा। कुसमयँ तात न श्रनुचित मोरा।। होहिं कुठायँ सुबंधु सहाये। श्रोड़िश्रहि हाथ श्रसनिहुँ केघाये।। दो०—सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होइ।

तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुक्रिंब सराहिंह सोइ॥३०६॥
सभा सक्त सुनि रघुवर बानी। प्रेम पर्योधि श्रमिश्र जनु सानी॥
सिथिल समाजु सनेह समाघी। देखि दसा चुप सारद साधी॥
मरतिह भएउ परम संतोषू। सनमुख स्वामि विमुख दुखु दोषू॥
मुखु प्रसन्न मन मिटा विषादू। मा जनु गूँगेहि गिरा प्रसादू॥
कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी। बोले पानि पंकरह जोरी॥
नाथ भएउ सुखु साथ गए को। लहेउँ लाहु बग जनमु भए को॥
श्रव कृपाल जस आयेसु होई। करउँ मीस धिर सादर सोई॥
सो श्रवलंब देउ१ मोहि देई। श्रविध पारु पावउँ जेहि सेई॥
दो०—देव देव श्रमिषेक हित गुर श्रनुसासनु पाइ।

श्रानेउँ सब तीरथ सिलतु तेहि कहँ काह रजाइ ॥३००॥
एकु मनोरथु बड़ मन माही । समय सकोच जात किह नाही ॥
कहहु तात प्रभु श्रायेष्ठु पाई । बोले बानि सनेह सुहाई ॥
चित्रकूट मुनिथल तीरथ बन । खग मृग सर सिर निर्माग गिरिगन ॥
प्रभु पद श्रांकित श्रवनि बिसेषी । श्रायेष्ठु होइ त श्रावउँ देखी ॥
श्रवसि श्रति त्र्रायेष्ठु सिर घरहू । तात बिगत मय कानन चरहू ॥
मुनि प्रसादु बनु मंगलदाता । पायन परम सुहावन श्राता ॥
रिषिनायकु जहँ श्रायेष्ठु देहीं । राखेहु तीरथजलु थल तेहीं ॥
सुनि प्रभु बचन मरत सुखु पावा । मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा ॥

१—प्रः देख । द्विः प्र० [(४) (५) (५८): देव ] । [तृः देव] । चः प्र० [(८): देव] ।

दो ० – भरत राम संबादु : धुनि सकल धुमंगल मूल ।

सुर स्वारथी सराहि कुंल बरषन सुरति फूल ॥३०८॥ धन्य सरत जय राम गोसाई । कहत देव हरषन बिरिश्राई ॥ सुनि मिथिलेस समाँ सब काहू । भरत बचन सुनि भएउ उल्लाह ॥ भरत राम गुन प्राम सनेहू । पुलिक प्रसंसत राउ बिदेह ॥ सेवक स्वामि सुमाउ सुहावन । नेमु पेमु श्रति पावन पावन ॥ मित श्रनुसार सगहन लागे । सचिव सभासद सब श्रनुरागे ॥ सुनि सुनि राम भरत संबादू । दुहुँ समाज हियँ हरषु बिषादू ॥ राममातु दुखु सुखु सम जानी । कहि गुन राम प्रबोधी रानी ॥ एक कहिं रघुबीर बढ़ाई । एक सराहत भरत मलाई ॥ दो०—श्रति कहेउ तब भरत सन सैल समीप सुकूप ।

राखिश्र तीरथ तोय तहँ पावन श्रमिश्र श्रन्प ॥३०१॥
भरत श्रत्रि श्रनुसासन पाई। जल भाजन सब दिए चलाई॥
सानुज श्रापु श्रत्रि मुनि साधू। सहित गए जहँ कूप श्रगाधू॥
पावन पाथ पुन्य थल राखा। प्रमुदित प्रेम श्रात्रि श्रस भाषा॥
तात श्रनादि सिद्ध थल पह्न। लोपेड काल बिदित नहिं केह्न॥
तव सेवकन्ह सरस थलु देखा। कीन्ह मुजल हित कूप विसेषा॥
बिधिं बस भएड बिस्व उपकारू। मुगम श्रगम श्रति धरम विचारू॥
भरतकूप श्रव कहिहहि लोगा। श्रति पावन तीरथ जल जोगा॥
पेम सनेम निमज्जत प्रानी। होइहिहिं बिमल करम मन बानी॥
दो०—कहत कृप महिमा सकल गए जहाँ रघराड।

श्रित्र सुनाएउ रघुबरिह तीरथ पुन्य प्रमाउ ॥३१०॥ कहत घरम इतिहास सप्रीती । भएउ मोरु निसि सो सुख बीती ॥ नित्य- निबाहि भरतु दोउ माई । राम श्रित्र गुर श्रायेसु पाई ॥ सिहत समाज साज सब सार्दे । चले रामबन श्रटन पयादें ॥ कोमल चरन चलत बिनु पनहीं । मह मृद् भूमि सकुचि मन मनहीं ॥ कुस कंटक कॉंकरी कुराई । कटु रें कठोर कुबुस्तु दुराई ॥
महि मंजुल मृदु मारग कीन्हे । बहत समीर त्रिबिध मुख लीन्हे ॥
मुमन बरिष मुर धन किर छाहीं । बिटप फूलि फिल तृन मृदुता हीं ॥
मुग बिलोकि खग बोलि मुबानी । सेवहिं सकल राम प्रिय जानी ॥
दो — मुत्रम सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जमुहात ।

राम प्रान पिय भरत कहुँ येह न होइ बिंड़ बात ॥३११॥
येहि बिंघ भरत फिरत बन माहीं । नेम प्रेमु लिख मुनि सकुचाहीं ॥
पुन्य जलास्य भूमि बिमागा । खग मृग तरु तृन गिरि बन बागा ॥
चारु बिचित्र पवित्र बिसेषी । बूम्पन भरतु दिव्य सब देखी ॥
सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ । हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ ॥
कतहुँ निनज्जन कतहुँ प्रनामा । कतहुँ बिज्ञोकत मन श्रमिरामा ॥
कतहुँ बैठि मुनि श्रायेसु थाई । सुमिरत सीय सहित दोउ माई ॥
देखि सुमाउ सनेहु सुसेवा । देहिं श्रसीस मुदित बनदेवा ॥
फिरहिं गएँ दिनु पहर श्रदाई । प्रभु पद कमल बिलोकहिं श्राई ॥
दो०—देखे थल तीरश्र सकल भरत पाँच दिन माँमा ।

कहत सुनत हिर हर सुजसु गएउ दिवसु मह साँमा ॥३१२॥
मोर न्हाइ सबु जुरा समाजू। मरत मूमिसुर तेरहुतिराजू॥
मल दिनु आजु जानि मन माहीं। रासु कृपाल कहत सकुचाहीं॥
गुर नृप भरत सभा अवलोकी। सकुचि राम फिरि अविन बिलोकी॥
सीलु सराहि समा सब सोची। कहुँ न राम सम स्वामि सँकोची॥
मरत सुजान राम रुख देखी। उठि समेम विर घीर बिसेपी॥
किरि दंडवत कहत कर जोरी। राखी नाथ सकल रुचि मोरी॥
मोहि लिग सबहिं सहेउर संतापू। बहुत माँति दुखु पावा आपू॥

१-- प्रः बद्ध । [ दि०, तृ०: बद्धक] । च०: प्र०।

२---प्रश्ः सर्विष्टं स्वरंगि दिश्ः प्रश्री तुश्ः सहेत सकती । चशः प्रश्री (५): सहेत सर्विष्टे ।

श्रव गोसाइँ मोहि देउ रजाई। सेवउँ श्रवध श्रवधि मरि जाई॥ दो०—जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखह दीनदयाल।

सो सिख देहम अविष लिंग कोसलपाल कृपाल ॥ ११३॥
पुरजन परिजन प्रजा गोसाई । सब सुचि १ सरस सनेह सगाई ॥
राउर बिद मल मव दुख दाहू । प्रभु बिनु बादि परमपद लाहू ॥
स्वामि सुजानु जानि सब ही की । रुचि लालसा रहिन जन जी की ॥
प्रनतपाल पालिहि सब काहू । देउ दुहूँ दिसि म्रोर निबाहू ॥
श्रम मोहि सब बिधि म्रि मरोसो । किएँ विचार न सोच खरो सो ॥
श्रागित मोर नाथ कर छोहूँ । दुहुँ मिलि कीन्ह ढीठ हिठ मोहूँ ॥
येह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी । तिज सकोचु सिखइम्र अनुगामी ॥
भरत बिनय सुनि सबहिं प्रसंती । खीर नीर विवरन गित हंसी ॥
दो ० —दीनबंधु पुनि बंधु के बचन दीन छलहीन ।

देस काल अवसरु सरिस बोले रामु प्रवीन ॥३१४॥ तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिंता गुरिह नृपिह घर बन की ॥ माथे पर गुर मुनि मिथिलेस् । हमिह तुम्हिह सपनेहुँ न कलेस् ॥ मोर तुम्हार परम पुरुषारथु । स्वारथु सुजसु धैरमु परमारथु ॥ पितु आयेसु पालिश्च दुहुँ माई । लोक बेद मल मूप मलाई ॥ गुर पितु मातु स्वामि सिल पालें । चलेहुँ कुमग पग परिह न सालें ॥ अस बिचारि सब सोच बिहाई । पालहु अवध अविध मर जाई ॥ येसु कोसु पुरजन परिवारू । गुर पद रजिह लोग छरुमारू ॥ तुम्ह मुनि मातु सचिव सिल मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥ दो०—मुलिआ मुखु सों चाहिश्चइ सान पान कहुँ एक ।

पालइ पोषइ सकल श्रंग तुलसी सहित निनेक ॥३१५॥ राजघरम सरनसु पतनोई । जिमि मन माँह मनोरथ गोई ॥

१—प्रः द्विच । दिः ः प्र [(३)(४)(५): विच ] । [तुः विच ] । चः प्रः।

बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती । बिनु अघार मन तोषु न साँती ॥
भरत सीलु गुर सचिव समाजू । सकुच सनेह बिबस रघुराजू ॥
प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्ही । सादर भरत सीस घरि लीन्ही ॥
चरनपीठ करुनानिधान के । जनु जुग जामिक र प्रजा पान के ॥
संपुट भरत सनेह रतन के । आसर जुग जनु जीव जतन के ॥
वुल कपाट कर कुसल करम के । बिमल नयन सेवा सुधरम के ॥
भरत मुदित अवलंब लहे तें । अस सुख जस सिय रामु रहे तें ॥
दो०—माँगेउ बिदा प्रनामु करि राम लिए उर लाइ ।

लोग उचाटे अमरपित कुटिल कुअवसर पाइ ॥३१६॥
सो कुचालि सब कहँ मै नीकी। अविध आस सम जीविन जी की॥
नतरु लखन सिय राम बियोगार। हहिर मरत सबु लोग कुरोगार॥
राम कृपा अवरेब सुधारी। बिबुध धारि भइ गुनद गोहारी॥
मेंटत मुज मिर माइ मरत सो। रामप्रेम रसु कहि न परत सो॥
तन मन बचन उमग अनुरागा। धीर धुरधर धीरजु त्यागा॥
बारिज लोचन मोचत बारी। देखि दसा सुर समा दुखारी॥
मुनिगन गुर धुरधीर जनक से। ज्ञान अनल मन कसे कनक से॥
के बिरंचि निरलेप उपाए। पदुमपत्र जिमि जग जल जाए॥
दो०—तेउ बिलोकि रधुबर मरत प्रीति अमूप अपार।

भए मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥३१०॥ जहाँ जनक गुर गति मति मोरी । प्राकृत प्रीति कहत बिं स्त्रोरी ॥ बरनत रघुवर भरत बियोगू । छुनि कठोर कि जानिहि सोगू ॥ सो सकोचु रछु अकथ छुवानी । समउ सनेहु छुभिरि सकुचानी ॥ मेंटि भरतु रघुवर समुम्ताए । पुनि रिपुदवनु हरिष ६ यँ साए ॥ सेवक सचिव भरत रुख पाई । निज निज काज लगे सब जाई ॥

१ — प्रवः जामिक । द्विव, तु, चवः प्रवः (६)ः जामनि ]।

२-- भः क्रमशः वियोगी, कुरोगी । द्विः वियोगा, कुरोगा। तु०, च०ः द्वि०।

सुनि दारुन दुखु दुहूँ समाजा। लगे चलन के साजन साजा।।
प्रभु पद पदुम बंदि दोउ माई। चले सीस धरि राम र जाई।।
सुनि तापस बनदेव निहोरी। सब सनमानि बहोरि बहोरी॥
दो०—लखनहिं मैंटि प्रनामु करि सिर घरि सिय पद घूरि।

चले सप्रेम श्रासीस छुनि सकल छुमंगल मुरि ॥३१८॥ सानुज राम नृपहि सिर नाई। कीन्हि बहुत बिधि बिनय बड़ाई॥ देव दयाबस बड़ दुखु पाएउ। सहित समाज काननहिं श्राएउ॥ पुर पगु धारिश्र देइ श्रासीसा। कीन्ह घीर धरि गवनु महीसा॥ मुनि महिदेव साघु सनमाने। बिदा किए हरि हर सम जाने॥ साछु समीप गए दोछ माई। फिरे बंदि पग श्रासिष पाई॥ कीसिक बामदेव जावाली। पुरजन परिजन सचिव छुचाली॥ जथाजोगु करि बिनय प्रनामा। बिदा किए सब सानुज रामा॥ नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे। सब सनमानि क्रुगानिधि फेरे॥ दो०—मरतमात पद बंदि प्रमु छुचि सनेह मिलि मेंटि।

िव्हा कीन्हि सिज पालकी सकुच सोच सब मेटि ॥३११॥
परिजन मातु पितिह मिलि सीता। फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता॥
करि प्रनामु मेंटी सब सास्। प्रीति कहत किब हिय न हुलास्॥
सुनि सिख अभिमत आसिष पाई। रही सीय दुहुँ प्रीति समाई॥
रघुपति पदु पालकी मँगाई। करि प्रत्रोधु सब मातु चढ़ाई॥
बार बार हिलि मिलि दुहुँ माई। सम सनेह जन्नी पहुँचाई॥
साजि बाजि गज बाहन नाना। मूप भरत दल कीन्ह पयाना॥
हृदय रामु सिय लखनु समेता। चले जाहि सब लोग अचेता॥
बसह बाजि गज पसु हियँ हारें। चले जाहि परवस मन मारें॥
दो०—गुर गुरतिय पद बंदि प्रमु सीता लखन समेत।

फिरे हरव बिसमय सहित आए परनिनकेत ॥३२०॥ बिदा कीन्ह सनमानि निषादू । चलेउ इद्यँ बड़ बिरह बिषादु ॥ कोल फिरान मिल्ल बनचारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥
प्रमु सिय लखन बैठि बट छाहीं । प्रिय परिजन वियोग विनखाहीं ॥
भरत सनेहु सुमाउ सुनानी । प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥
प्रीति प्रनीति बचन मन करनी । श्रीमुख राम प्रेमबस बरनी ॥
तेहि अवसा खग मृग जल मीना । चित्रकूट चर अचर मलीना ॥
विबुध बिलोकि दसा रघुबर की । बरिष सुमन कहि गति घर घर की ॥
प्रमु प्रनामु करि दीन्ह भरोसो । चले मुदित मन डरु न खरो सो ॥
वो०—सन्ज सीय समेत प्रमु राजत परनकुटीर ।

भगति ज्ञानु बैराग्य जनु सोहन घरें सरीर ॥३२१॥
मुनि महिसुर गुर भरत भुश्रालु । राम बिरहँ सबु साजु बिहालू ॥
प्रभु गुन प्राम गुनत मम माहीं । सब चुप चाप चले मग जाहीं ॥
जमुना उनिर पारु सब भएऊ । सो बासरु बिनु मोजन गएऊ ॥
उतिर देवसरि दूसर बासू । रामसला सम कीन्ह सुपासू ॥
सई उतिर गोमतीं नहाए । चौगें दिवस श्रवधपुर आए ॥
जनकु रहे पुर बासर चारी । राज काज सब साज सँमारी ॥
सौंपि सचिव गुर भरतिह राजू । तेरहुति चले साजि सबु साजू ॥
नगर नारि नर गुर सिख मानी । बसे सुखेन राम रजधानी ॥
दो०—राम दरस लगि लोग सब करत नेम उपवास ।

ति ति ति मूचन भोग झुल जिम्नत श्रविध की श्रास ॥३२२॥ सिच झुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिल श्रोधे ॥ पुनि सिल दीन्हि बोलि लघु भाई । सौंपी सकल मातु सेवकाई ॥ मूझर बोलि भरत कर जोरे । करि प्रनाम वर विनय निहोरे ॥ क्रॅंच नीच कारजु भल पोचू । श्रायेझ देव म करव सँकोणू ॥ परिजन पुरजन प्रजा बोलाए । समाधानु करि सुवस बसाप्र ॥ सानुज गे गुर गेह बहोरी । करि दंडवत कहत कर जोरी ॥ श्रायेझ होइ त रहज सनमा । बोले सुनि तन पुलकि सपेमा ॥

समुभ्गव कहव करब तुम्ह जोई । घरम सारु जग होइहि सोई ॥ दो०-सुनि सिख पाइ असीस बड़ि गनक बोलि दिनु साथि ।

सिंघासन प्रमु पादुका बैठारे निरुपांच ॥३२३॥
राममातु गुर पद सिरु नाई। प्रमुपद पीठ रजायेम्र पाई॥
नंदिगाँव करि परनकुटीरा। कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा॥
जटा जुट सिर मुनिपट धारी। महि स्विन कुस साँधरी सँवारी॥
असन बसन बासन ब्रत नेमा। करत कठिन रिषधरम सपेमा॥
मूषन बसन मोग सुख मूरी। मन तन बचन तजे तिनु तूरी॥
अवधराजु सुरराजु सिहाई। दसरथ धनु सुनि धनद लजाई॥
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा॥
रमाबिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बहमागी॥
दो०—राम पेम माजन भरतु बहे न येहि करत्ति।

चातक इंस सराहिश्वत टेक बिबेक बिम्ति ॥३२४॥
देह दिनहु दिन दूबरि होई। घटइ तेजु बलु मुख खिब सोई॥
नित नव राम पेम पनु पीना। बढ़त घरम दलु मनु न मलीना॥
जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे। बिलसत बेतस बनज बिकासे॥
सम दम संजम नियम उपासा। नखत मरत हियँ बिमल श्रकासा॥
श्रुव बिस्वायु श्रविष राक्ता सी। स्वामि सुरति सुरबीथि बिकासी॥
राम पेम विघु श्रवल श्रदीषा। सहित समाज सोह नित चेखा॥
मरत रहिन समुम्मिन करतूती। मगित बिरति गुन बिमल बिम्ती ॥
बरनत सकल सुकिब सकुचाहीं। सेस गनेस गिरा गमु नाहीं॥
दो०—नित पृजत प्रमु पाँवरी प्रीति न हृदयँ समाति।

मौँगि मौँगि आयेसु करत राज काज चहुँ भौँति ॥३२५॥

१—प्र०: बटत न। [ दि०: (३) (५४) बटन, (४) (५) बट न]। [ तु०: बट न]। च०: बटहा

२--- प्रः तथा (६) में यह महाली नहीं है ]।

इ—प्र0 : चड्डै । द्वि० : प्र0 [ (३) (४) (५व्र) : बड्ड ] । [ त्० ३ बड्ड ] । च० : प्र0 ।

पुलक गात हियँ सिय रघुबीरू । जीहँ नाम जपु लोचन नीरू ॥ लखन रामु भिय कानन बसही । भरतु भवन बसि तप तनु कसही ॥ दोउ दिसि समुम्ति कहत सबु लोगू । सब बिधि भरतु सराहन जोगू ॥ सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाही। देखि दसा मुनिगाज लजाही।। परम पुनीत भरत आचरन्। मधुर मंजु मुद मंगल करन्।। हरन कठिन कलि कलुष कलेसू। महा मोह निसि दलन दिनेसू॥ पाप पुंज कुंजर मृगराजू। समन सकल संताप समाजू॥ जन रंजन भंजन भनभारत । राम सनेह सुधाहर साहत ॥ छं - सिय राम पेम पिऊष पूरन होत जनमु न भरत को । मुनि मन अगम जम नियम सम दम बिषम बत आचरत को ॥ दुल दाह दारिद दंग दूषन सुजस मिस अपहरत को । कलिकाल तुलसी से सठिन्ह हठि राम सनमुख करत को ॥ सो०-भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहिं। सीय राम पद पेमु श्रवसि होइ भवरस विरति ॥३२६॥ इति श्री मद्रामचरित मानसे एकल कलि कलुप विष्वंसने द्वितीय: सोपान: समाप्त: ॥

## श्रीगर्याय नमः

श्री जानकीवल्लमो विजयते

## श्री राम चरित मानस

## तृ ती य सो पा न अरएय कांड

२लो० — मूलं धर्मतरोविवेकजलघेः पूर्योन्दुमानन्ददं वैराग्यांबुजमास्करं ह्यघघनध्वांतापहं तापहं। मोहांमोघरपूग १ पाटनविधी स्वःसंमवं शंकरं वदे ब्रह्मकुलं क्लंकरामनं श्रीशममूपप्रियं ॥ सांद्रानंदपयोदसौमगतनु पीतांबरं पाणौ वाण्यशसनं कटिलसत्त् ग्रीरमारं वरं। राजीवायतलोचनं घृतजटाज्टेन संशोमितं सीतालक्ष्मण् संयुतं पिथगतं रामामिरामं मने ॥ सो०-उमा राम गुन गूढ़ पहित मुनि पावहिं बिर्रात। पावहिं मोह बिमुढ़ जे हरि बिमुख न धर्मरित ॥ पुर नर २ भरत पीति मैं गाई। मित अनुरूप अनूप सुहाई॥ श्रब प्रमु चरित धुनहु श्रति पावन । करत जे बन धुर नर मुनि मावन ॥ एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर म्पन राम बनाए॥ सीतिहि पहिराप प्रसु सादर। बैठे फटिक सिला पर सुंदर॥ **झरपित स्रुत घरि बाइस बेखा। सट चाहत रघुपित बल देखा।**। पिपीलिका सागर थाहा। महा मंदमति पावन चाहा।।

१---प्रवः पूर्व। द्विवः प्रव। [तृवः पुत्र] । चवः प्र।

२-- प्र : पुर नर । दि० : प्र । [ तु० : पुर जन ]। च० : प्र [(८): पूरन ]।

सीता चरन चोंच हित मागा। मूढ़ मंद्र मित कारन कागा॥ चला रुविर रघुनायक जाना। सीक घनुष सायक संघाना॥ दो०--श्रतिकृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह।

बलु मृरुख श्रवगुन गेह ॥ १ ॥ ता सन् आइ कीन्ह थावा । चला भाजिः बाइसमय पावा ॥ प्रेरित मंत्र ब्रह्मस् धरि निज रूप गएउ पितु पार्ही । राम बिमुख राखा तेहि नार्ही ॥ मा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक मय रिषि दुर्बासा।। ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका । फिरा स्रमित ब्याकुल भय सोका ॥ काहूँ बैठन कहा न श्रोही। राखि को सकै राम कर द्रोही।। मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुषा होइ बिष सुनु हरिजाना ॥ मित्र करे सत रिपु के करनी। ता कहुँ त्रिबुधनदी बैतरनी।। . सब जगु ताहिर अनलहुँ रे तें ताता । जो रघुबीर बिमुख सुनु आता ॥ नारद देखा विकल जयन्ता। लागि दया कोमल चित संता॥ पठवा तुरत राम पहिं ताही। कहेसि पुकारि प्रनतहित पाहीं॥ आतुर समय गहेसि पद जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई॥ श्रद्रलित बल श्रद्धलित प्रभुताई। मैं मितमंद जानि नहिं पाई॥ निजकूत कर्म अनित फल पाएउँ। अव ममु पाहि सरन तिके आएउँ॥ सुनि कृपाल अति आरत बानी । एक . नयन करि तजा मवानी ॥ सो०-कीन्ह मोहबस द्रोह बचपि तेहि कर वध उचित ।

प्रमु आड़ेउ करि छोह को कृपाल रधुवीर सम ॥ २ ॥ रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित किए सुति मुश्रा समाना ॥

१---प्र0: मानि। द्वि०: प्र0। [तृ०: मानि]। च०: प्र0।

२-- प्रः ताहि। द्विः प्रः [ (५) : तेहि ]। तृः , चः प्रः।

३--प्रा : अनलह । दि० : प्रा । ति० : अनल ] । च० : प्रा

४-प्र०, द्वि० , त्०, व० : वर्स [ (६) : वर्स ]।

५--- प्र : श्रुति । द्वि०,तु० : प्र० । [च० : (६) स्रति, (८) सर्व ] ।

बहुरि राम श्रस मन अनुमाना । होइहि भीर सबहिं मोहि जाना ॥
सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता सहित चले द्वी भाई ॥
अत्रि के श्रास्त्रम जब प्रभु गएक । सुनत महा मुनि हरिष नि भएक ॥
पुलिकित गात अत्रि उठि घाए । देखि रामु आतुर चिल आए ॥
करत दहवत मुनि उर लाए । प्रेम बारि द्वी जन अन्हवाए ॥
देखि राम छवि नयन जुड़ाने । सादर निज आसम तब आने ॥
करि पूजा कहि बचन सुहाए । दिए मूल फल प्रमु मन माए ॥
सो०—प्रमु श्रासन आसीन मरि लोचन सोमा निरिख ।

मुनिबर 4 परमप्रबीन जोरि पानि अस्त्रति करत ॥ ३ ॥ छं ० -नमामि भक्तवरसलं । क्रुपाल शोल कोमलं। पदांबुज । श्रकामिनां भजामि ते स्वधामदं ॥ सुंदरं । भवांबुनाथ निकाम स्याम मंदरं । मोचनं ॥ कंच लोचनं । मदादि दोष **স**फুল্ল विक्रमं । प्रमो ऽप्रमेय प्रलंब वैभवं । बाह् सायकं । धरं त्रिलोक नायकं ॥ निषंग चाप दिनेश वंश मंडनं। महेश चाप खंडनं। मुनींद्र संत रंजनं। सुरारि ' वृंद् मंजनं॥ मनोज वैरि वंदितं । अजादि देव सेवितं। बोघ विशुद्ध विश्रष्टं । समस्त दुषगापहं ॥ नमामि इंदिरापितं। स्रुलाकरं सतां गति। मजे सशक्ति सानुजं । श्वीपति प्रयानुजं ॥ त्वदं चिमूल ये नराः १ । मजंति हीनमत्सराः १। नो भवार्यावे। वितर्फ वीचि पतंति संक्ले॥ । भजंति मुक्तये विविक्तवासिनस्सदा मदा।

१---प्रः क्रमशः नराः, मरसराः [(२) नरा मरसरा]। द्विः प्रः [(३) (५८), नरा, मरसरा]। द्विः नरा, मरसरा]।

निरस्य इंद्रियादिकं। प्रयांति ते गतिं स्वकं॥ त्वमेकमद्भुतं प्रभुं। निरीहमीश्वरं विभं। जगदगुरुं शाश्वतं । त्रीयमेव केवलं ॥ भजामि भाववल्लमं । क्योगिनां सुदर्तमं । पादपं । समं सुसेव्यमन्वहं ॥ स्वमक्त क्रत्य विक्रम भूपति । नतोऽहमर्विजापति । श्रनप रूप प्रसीद मे नमामि ते। पदाञ्जमिक देहि मे ॥ पठंति ये स्तवं इदं। नरादरेख ते पहं। नात्र संशयं। त्वदीयमक्तिसंयताः १।। व्रजंति दो०-विनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि।

चरन सरोरुह नाथ जिन कबहुँ तजै मित मोरि ॥ ४ ॥ अनसुइया के पद गहि सीता। मिली बहोरि सुसील बिनीता।। रिषिपतिनी मन सुल अधिकाई। आसिष देहर निकट बैठाई॥ बसन मुषन पहिराए । जे नित नृतन श्रमल सुहाए ॥ **ढि**ळय कह रिषिबधू सरस<sup>३</sup> मृदु बानी । नारिधर्म कछु ब्याज बखानी ॥ मातु पिता आता हितकारी । मित पद सबु सुनु राजकुमारी ॥ अमित दानि मर्ता बैदेही। अधम सो नारि जो सेव न तेही।। धीरजु धर्म मित्र अरु नारी। श्रापद काल परिवन्नहि चारी॥ बृद्ध रोगबस जड़ धनहीना । श्रंघ विषर कोबी श्रति दीना ॥ ऐसेहु पति कर किए अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना।। एक धर्म त्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा॥ एक

१—प्रः सञ्जाः [ (२) संयुक्ताः ] । द्वि० : प्र० [ (५) 'शुक्तं, (५ म्र) संयुक्तं ] । तृ० : 'शुक्तं ] । [च० : (६) संयुक्तं, (५) सञ्चलं ] ।

२-- प्रः देह। द्वि : प्रः । [तु : दीन्हि ]। च : प्रः ।

र---प्रवः सरस । द्विवः प्रव[(३) (५ म्र): सरल] । त्विवः सरल] । चवः प्रव[(५):मरल]

४-- प्र : मितपद संव । द्विः प्र । [त्ः मित सुखप्रद] । चः प्र ।

५-- प्र० , द्वि०, तृ०, च० : परिविद्याहि [ (६): परिविद्वि ] ।

बग पतिव्रता चारि विधि ऋहरीं। वेद पुरान संत सब कहरीं।।
उत्तम के ऋस बस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं।।
मध्यम पर पति देखें कैसें। आता पिता पुत्र निज जैसें।।
धर्म बिचारि समुिक्त कुत्त रहर्दे। सो निकिष्ट त्रियस ति असकर है।।
बिनु अवसर सय ते रह जोई। जानेह अधम नारि जग सोई।।
पितंबंबक परपित रित करई। रौरव नरक कला सत पर्दे।।
खन सुल लागि जनम सत कोटी। दुल न समुक्त तेहि सम को लोटी।।
बिनु सम नारि परम गिते लहर्दे। पितव्रत धर्म्म छाड़ि छल गहर्दे।।
पति प्रतिकृत जन्म जहाँ जाई। बिधवा होइ पाइ तरुनाई।।
सो लन्म सहज अपाविन नारि पति सेवत सुम गित लहर्दे।

जसु गावत स्रुति चारि श्रजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ।।
सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करिहं।
तोहि प्रान प्रिय राम कहेउँ कथा संसार हित ॥ ६ ॥
सुनि जान श्री परम सुल पावा। सादर तासु चरन सिरु नावा ।।
सवन मुनि सन कह कृपानिधाना। श्रायेसु होइ र जाउँ बन श्राना॥
संतत मोपर कृपा करेहू। सेवक जानि तजेहु जिन नेहू॥
धर्म ध्रंधर प्रमु के ब.नी। सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी॥
जासु कृपा श्रज सिव सनकादी। चहत सकल परमारथवादी॥
तो तुम्ह राम श्रकाम पियारे। दीन बंधु मृदु बच्चन उचारे॥
श्रव जानी में श्रीचतुराई। भजी तुम्हिं सब देव बिहाई॥
जेहि समान श्रतिसय निहं कोई। ता कर सील कस न श्रस होई॥
वेहि विधि कहीं जाहु श्रव स्वामी। कहहु नाथ तुम्ह श्रंतरजामी॥

१—प्रवः सो । द्विवः प्रव। [तृवः ते]। चवः प्रव।

२--[प्र०: जन्मि]। द्वि०, 7०, च०: जन्म।

इ-प्रo: इरिहि प्रिय । [द्विः इरिप्रिया]। नृ०, च०: प्र० [ (प्): हरिप्रिया] ।

४--- प्रवः होइ। द्विवः प्रव। [तृवः शेख]। चवः प्रव।

५--- प्र०: इ.व । [ द्वि०, तृ०: बन् ] । च० : प्र०।

अस किह प्रश्च बिलोकि मुनि धीरा । लोचन जल बह पुलक सरीग ॥
छं०--तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए ।

मन ज्ञान गुन गोतीत प्रश्च में दीख जप तप का किए ॥
जप जोग धर्म समृह ते नर भगति अनुपम पावई ।
रधुवीर चरित पुनीत निसि दिनु दास तुलसी गावई ॥
दो०--कलिमल समन दमन दुख राम सुजस सुख मूल ।
सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहिं अनुकूल ॥
सो०--कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप ।

परिहरि सकल मरोस रामिह भजहिं ते चतुर नर ॥ ६ ॥
मुनि पद कमल नाइ करि सीसा । चले बनिह सुर नर मुनि ईसा ॥
आगे रामु अनुजर पुनि पाछे । मुनिबर बेप बने अति काछे र॥
उमये बीच श्री सोहइ वैसी । ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥
सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहिं बरभ बाटा ॥
जहाँ जहाँ जाहिं देव रघुराया । करिहं मेघ तहाँ तहाँ नम छाया ॥
मिला असुर बिराध मग जाता । आवतं ही रघुवीर निपता ॥
तुरतिहं रुचिर रूप तेहिं पावा । देखि दुखी निज धाम पठावा ॥
पुनि आए अहाँ मुनि सरमंगा । सुंदर अनुज जानकी संगा ॥
दो ०—देखि राम मुख पंकत मुनिवर लोचन मृग ।

सादर पान करत श्रति धन्य जनम सरमंग ॥ ७ ॥ कह मुनि सुनु रचुबीर कृपाला । संकर मानस राज मगला ॥ जात रहेउँ विरंचि के धामा । सुनेउँ अवन वन श्रहहर्दि रामा ॥ चितवत पंथ रहेउँ विनु राती । श्रव प्रमु देखि जुड़ानी छाती ॥

१-- प्रवः अनुज। दिवः प्रव। [तुवः सखन]। चवः प्रव।

२---प्र० : काछे । दि०: प्र० [ (५): माझे] । दि०: प्राहे] । च० : प्र० ।

३-- अ० : सोहर । दि० : प० [ (५व): सोहति] । [तु० : सोहति] । च० : प० ।

४-- म० : बर । द्वि० : प्र० । [तृ० : सव] । च० : प्र० ।

नाथ सकल साधन मैं हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना।।
सो कल्लु देव न मोहि निहोरा। निज पन राखेहु जन मन चोरा।।
तब लिग रहहु दीन हित लागी। जब लिग मिलों तुम्हिह तनु त्यागी।।
जोगु जज्ञ जप तप जत कीन्हा। प्रमु कहुँ देइ मगति बर लीन्हा।।
येहि बिधि सर रिच मुनि सरमंगा। बैठे हृद्यँ छाड़ि सब संगा।।
दो०—सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्थाम।

मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्रीराम ॥ ८ ॥ श्रस कि जोग श्रागिन तनु जारा । राम कृपा वैकुंठ सिधारा ॥ ताते मुनि हरिलीन न मयऊ । प्रथमिंह मेद मगति वर लयऊ ॥ रिषि निकाय मुनिवर गति देखी । सुखी भए निज हृदयँ विसेषी ॥ श्रस्तुति कर्गहें सकल मुनि वृंदा । जयित प्रनतिहत करुनाकंदा ॥ पुनि रघुनाथ चले वन श्रागें । मुनिवर वृंद विपुल सँग लागे ॥ श्राप्ति समूह देखि , रघुराया । पूँचा मुनिन्ह लागि श्रति दाया ॥ जानत हूँ पूँचिश्र कस स्वामी । सबदरसी दुग्हर श्रंतरजामी ॥ निसिचर निकर सकल मुनि खाए । सुनि रघुवीर नयन जल छाए ॥ दो० - निसिचर हीन करों महि मुज उठाइ पन कीन्ह ।

सकल मुनिन्ह के आसमिह रे जाइ जाइ सुल दीन्ह ॥ १ ॥
मुनि अगस्ति रे कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीब्रन रित भगवाना ॥
मन क्रम बचन राम पद सेवक । सपनेहुँ आन मरोस न देवक ॥
प्रमु आगवनु सवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥
है५ बिघ दोनबंधु रघुराया । मो से सठ पर करिहिं दाया ॥
सहित अनुज मोहि राम गोसाईं । मिलिहाहं निज सेवक की नाईं ॥

१---प्र०: सबदरसी। द्वि०: प्र० [ (५): समदरसी]। तु०,च०: प्र०।

२--- प्रवः तुन्द । द्विवः प्रव [ (५६): सद ] । तृवः सर ] । चवः प्रव ।

३--- प्राव्यमिक् । [ द्वि : श्राक्षमिक ] । दि : श्राक्षम ] । च : प्र ।

४---[प्रवः अगस्त्य] । द्विव, तृव,चव : अगस्ति [ (६): अगस्त्य] ।

थ-प्र0 : है। दि० : प्र0 [ (३)(४): हो। दि० : हो। च० : प्र0 [ (द):हो।

मोरें जिय भरोस दढ़ नाही। मगति बिरति न ज्ञान मन माही।। नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहिं दृढ चरन कमल शनुरागा॥ बानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की।। होइहिं सुफल आजु मम लोचन। देखि यदन पक्रज भव मोचन॥ निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी॥ दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सूमा। को मैं चत्ते उँ कहाँ नहिं बूमा।। कबहुँ क फिरि पाछं पुनि श्वाई । कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥ अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई । प्रमु देखि तरु अगेट लुकाई ॥ श्रतिसय प्रीति देखि रघुनीरा। प्रगटे हृद्यँ हरन मनभीरा॥ मुनि मग मौंमा अवल होइ बैसा । पुनक सरीर पनसफ न जैसा ॥ तब रख़नाथ निकट चिल आराप । देखि दसां निज जन मन माए ॥ मुनिहि राम बहु भाँति जगावा । जागर न ध्यान जनित सुन्व पावा ॥ म्प रूप तब राम दुरावा। इदयँ चतुर्भु अ रूप देखावा॥ मुनि अकुलाइ बठा तब कैसें। बिकल हीनमनि फरिबर जैसें।। आगे देखि रामु तनु स्थामा। सीता अनुज स.हेत सुख धामा॥ परेउ लकुट इव चरनिन्ह लागी । प्रेम मगन मुनिवर बहुमागी ॥ मुज बिसाल गहि लिए उठाई। परम प्रीति राखे उर लाई॥ अनिहि मिला अस सोह कृपाला । इनक तरहि जनु मेंट तमाला ॥ राम बद्नु बिलोक मुनि ठाड़ा । मान्हुँ चित्र माँम्म लिखि काड़ा ॥ वो ० - तब मुनि हृद्यँ धीर धरि गहि पद बार्राहं बार ।

निज आसम प्रमु आनि करि पूजा बिनिष प्रश्नार ॥१०॥ कह मुनि प्रमु सुनु बिनती मोरी । अस्तुति करौं कविन बिधि तोरी ॥ महिमा अमित मोरि मिति थोरी । रिव सन्मुख खद्योत भौं औरी ॥ श्याम तामरस दाम श्रीरं । जटा मुकुट परिवन मुनि चीरं ॥

१-- म०: पुनि । [द्वि०, तु०: चिति] । च०: प्र० ।

२--[प्रव : बान]। दिव, तुव, चवः बाग [ (६): जान]।

पािया चाप शर कटि त्यािरं। नौमि निरंतर श्री रघुनीरं।। मोह विपिन घन दहन कृसानुः । संत सरोरुह कानन मानुः ।। निशिचर करि बद्धथ मृगराजः । त्रातु सदा नो भव खग बाजः र ॥ स्रदेशं। सीता नयन चक्रोर निशेशं॥ श्ररुण नयन राजीव हर हृदि मानस बाल मरालं। नीमि राम उर बाह् विशालं।। प्रसन **उरगादः । शमन सु इन्हेश** तर्क निषादः ।। सर्प मव मंजन रंजन सुर यूथः । त्रातु सदा नो कृपा बरूथः ॥ निर्पुषा सगुषा विषम सम रूपं । ज्ञान गिरा गोऽतीतमनूपं ॥ । नौिम राम मंजन महिमारं॥ श्चमलमिलमनवद्यमपारं श्रारामः १ तर्जन क्रोघ लोग मद कामः ।। **इ.ल्प** पादप सेतुः । त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः ॥ श्चतिनागर भवसागर श्रतुलित मुज प्रताप बल धामः । किल मलभविपुल विभंजन नामः ॥ गुनुमामः । संतत शं तनोत मम रामः ॥ नर्मद धर्मवर्म बदपि बिरब ब्यापक श्रविनासी । सबके हृदय निरंतर बासी ।। तद्वि श्रनुज श्री सहित खरारी। बसतु १० मनिस मम काननचारी॥ जे जानहिं ते जानहुँ स्वामी । समुन अगुन उर श्रंतरजामी ।। जो कोसलपित राजिव नयना। करहु सो रामु हृदय मन श्रयना।। श्रस श्रमिशन जाइ जिन मोरें। में सेवक रघुपति पति मोरें।।

१-- प्रः क्रमशः क्रशातः, मातः। [दि०, तृ०: क्रशातुः, भातुः]। चः प्र०।

२--प्रव: मृगराज: वाज: । [द्विव,तृव: मृगराज', वाज'] । चव: प्रव ।

४-प्र० : डरगारः, विवादः । [द्वि०,तृ०ः डरगाद, विवाद] । च०ःप्र० ।

५--प्रः ब्यः, बह्वः । [द्वि०,नृ०ः यूथं, बह्य] । च०ः प्र० ।

६-प्र : क्रमशः श्रारासः, कासः । [दि०,तृ० श्रारामं,कामं] ।च०ः प्र०[(६):श्रारामं,कामं] ।

७--प्रः सेतुः बेतुः । दि०, तृ० :सेतु, केतु । च० : प्र० ।

प-प्रव: धास:, नास:। [द्विव, मृत: धार्म नार्स]। चव: प्रव [ (६)धाम, नाम]

९-- प्रवः ग्रामः, रामः । [द्विव, तुवः ग्रासं] राम]। चवः प्रवः।

१०—प्र० : बसतु । द्वि०: प्र० [ (४) बसड्ड] । द्वि०: बसड्ड] । च०: प्र० । '

सुनि मुनि बचन राम मन माए। बहुरि हरिष मुनिबर उर लाए।।
परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर मागहु देउँ सो तोही।।
मुनि कह मैं बर कबहुँ न जाँचा। समुमित न परै मूठि का साँचा।।
तुम्हिह नीक लागै रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई।।
अविरल भगति बिरित बिज्ञाना। होहु सकल गुन ज्ञान निघाना।।
प्रभु जो दीन्ह सो बरु मैं पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा।।
दो०—अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम।

मम हिय गगन इंद्र इव बसह सदा येह काम ॥ ११ ॥ रमानिवासा । हरिष चले कुं मज रिषि पासा ॥ एवमस्त कृहि र बहुत दिवस गुर दुरसन् पाए । मए मोहि येहि आश्रनु श्राए ॥ श्रव प्रभु संग जाउँ गुर पाहीं । तुम्ह कहुँ नाथ निहोरा नाहीं ।। देखि कृपानिषि मुनि चतुराई। लिये संग बिहँसे द्वी भाई।। पंथ कहत निज भगति अनुपा । पुनि आसम पहुँचे सुरभूपा ॥ त्ररत सुतीक्षन ग़र पहि गएक । करि दंडवत कहत अस भएक ॥ कोसलाधीस कुमारा । श्राप मिलन जगत श्राधारा ॥ नाथ अनुज समेत बैदेही । निसि दिनु देव जपत हहु जेही ॥ सुनत अगस्ति तुरत उठि घाये<sup>३</sup>। हरिबिलोकि लोचन बल बाये ३॥ सनि पद कमल परे ही भाई। रिषि श्रति प्रीति लिये उर लाई ॥ सादर कुसल पूँछि मुनि ज्ञानी । श्रासन पर बैठारे श्रानी ॥ पुनि करि बहु प्रकार प्रमु पूजा । मोहि सम माग्यवंत नहिं दूजा ॥ जहँ लिंग रहे अमर मुनि बृंदा । हरवे सब विलोकि सुल कंदा ॥ .दो०-मुनि समूह महँ४ बैठे सनमुख सब की श्रीर।

सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर ॥ १२ ॥

१-- प्र० : मूठ । द्वि०, तृ०, च०: प्र० [ (६) रुह]।

२-- प्रव: कि । दिव: कि । तुव, चव: दिव ।

१-- प्र॰ : क्रमश : वाये, खाये । द्वि ०, त् ०, च० : प्र० [ (६) वाय हाय] ।

४-- म० : यहं । द्वि०, तु० म० : प्र०[ (इ) सी] ।

तब रघुबीर कहा मुनि पार्हीं। तुम्ह सन प्रमु दुराव कछु नाहीं।। तुम्ह जानहु जेहि कारन श्राएउँ । तार्ते तात न कहि समुभ्राएउँ ॥ अब सो मंत्र देहु प्रमु मोही। जेहि प्रकार मारी मुनि दोही।। सुनि सुसुकाने सुनि प्रमु बानी । पूछेहुः नाथ मोहिं का जानी ॥ तुम्हरेइ मजन प्रमाव श्रघारी। जानी महिमा कलक तुम्हारी॥ कमरि २ तरु विसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ जीव चराचर जंतु समाना । मीतर बसहिं न जानहिं श्राना ॥ ते फल मच्छक कठिन कराला । तव भय हरत सदा सोउ काला है ॥ ते तुम्ह सकल लोकपति साईँ। पूंछेहु मोहि मनुज की नाईँ॥ बर मार्गी कृपानिकेता। बसहु हृदय श्री४ श्रनुज समेता॥ अबिरल मगति बिरति सतसंगा | चरन सरोरुह प्रीति श्रमगा ॥ ब्रह्म असंड अनंता। अनुभवगम्य भजहिं जेहि संता॥ जद्यपि अस तव रूप बखानों जानों। फिरि फिरि सगुन ब्रह्मरति मानों॥ वासन्ह देहु बड़ाई। ताते मोहि पृक्षेहु रघुराई।। संतत प्रमु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पञ्चबटी तेहि नाऊँ॥ दंडक बनु पुनीत प्रभु करहू । उम्र साप मुनिबर के हरह ॥ बास करहु तहँ रघुकुल राया । कीजै सकल मुनिन्ह पर दाया ॥ चले राम मुनि त्रायेसु पाई । तुरतिह पञ्चबटी नियराई ॥ दो ०--गीवराज से मेंट मह बहु बिघि प्रीति बढ़ाइ५ । गोदावरी निकट प्रमु रहे परनगृह छाइ॥१३॥

जब ते राम कीन्ह तहँ बासा । झुली भये मुनि बीती त्रासा ॥

...

१—प्र०: सुनि। द्वि०: प्र० [ (५८) सुर्]। [तृ०: सुर्] च०: प्र०।

२-- प्रव कमरी । द्विव: प्रव । [तृव: कमरी] । चव: प्रव ।

३-[यह अर्थाली तृ० में नहीं है]

४—प्र०: श्री। द्वि०:प्र० [ (५ म्र) सिय]। दि०: सिय]। च०:प्र०।

५-- अ० बढ़ाइ। द्वि०, तृ०: प्र०। च०: बढ़ाइ।

गिरि बन नदी ताल छिब छाए । दिन दिन प्रति श्रित होहिं सुहाए ॥
स्वग मृग बृंद श्रनंदित रहहीं । मधुप मधुर गुँजत छिब लहहीं ॥
सो बनु बरिन न सक श्रिहराजा । जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा ॥
एक बार प्रमु सुस श्रासीना । लिखमन बचन कहे छल हीना ॥
सुर नर मुनि सचराचर साई । मैं पूढ़ों निज प्रमु की नाई ॥
मोहि समुम्माइ कहहु सोइ देवा । सब तिज करों चरन रज सेवा ॥
कहहु ज्ञान विराग श्रुरु माया । कहहु सो मगित करहु जेहि दाया ॥
दो०-ईस्वर जीवर मेद प्रमु सकल कहहु समुम्माइ ।

जा तें होइ चरन रित सोक मोह अम जाइ ॥ १४॥ शोरेह महु सबु कहउँ बुमाई । सुनहु तात मित मन चितु लाई ॥ में अरु मोर तोर तें माया। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया॥ गो गोचर जहाँ लिग मन जाई। सो सब माया जानेहु माई॥ तेहिकर मेद सुनहु तुम्ह सोठ। बिद्या अपर अबिद्या दोऊ॥ एक दुष्ट अतिसय दुस्त रूपा। जा बस जीव परा भव कृपा॥ एक रचै जग गुन बन जाकें। प्रमु पेरित निहं निज बल ताकें॥ ज्ञान मान जहाँ एकी नाहीं। देखि ब्रह्म समान सब माहीं॥ कहिअ तात सो परम बिरागी। त्रिन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी॥ दो०—माया ईस न आपु कहाँ जान कहिआ सो जीव।

बंघ मोच्छप्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव ॥ १५॥ धर्म तें बिरति जोग तें ज्ञाना । ज्ञान मोच्छप्रद बेद बखाना ॥ ज्ञा तें बेगि द्रवडें में माई । सो मम मगित मगत मुखदाई ॥ सो मुतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना ॥ भगति तात अनुपम मुख मुला । भिलइ जो संत होइ अनुकृला ॥

१ — प्रवः जीव। [द्विः, तृवः जीवहि]। चवः प्रवः [(६) जीवहि]।

२-- प्रवः अप। द्वि०, तृ०, च०: प्र० [ (६) अपार]।

मगित के र साधन कहीं बखानी । सुगम पंथ मोहि पाविह पानी ॥
प्रथमिह बिप्र चरन श्रातिशीती । निज निज कर्म र निरत सृति रीती ॥
येहि कर फल पुनि र बिषय बिरागा । तब मम धर्म ४ उपज अनुग़गा ॥
स्वनादिक नव भगित दृढ़ाहीं । मम लीला रित श्राति मन माहीं ॥
संत चरन पंकज श्रातिभेमा । मन क्रम बचन मजन दृढ़ नेमा ॥
गुरु पितु मातु बंधु पित देवा । सब मोहि कहें जाने दृढ़ सेवा ॥
मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥
काम श्रादि मद दंम न जाके । तात निरंतर बस में ताके ॥
दो ० — बचन करम मन मोरि गित मजनु करिं निहकाम्थ ।

तिनके हृद्य कमल महुँ करों सदा बिश्राम ॥ १६॥ मगितजोग सुनि श्रित सुल पावा । लिब्रमन प्रमु चरनिह सिरु नावा ॥ प्रिह बिधि गए कळुक दिन बीती । कहत बिराग ज्ञान गुन नीती ॥ स्पनला रावन के बिहनी । दुष्ट हृद्य दारुन जिस श्रहिनी ॥ पंचवटी सो गृह एक बारा । देखि बिक्रल मह जुगत कुमारा ॥ श्राता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर निरलत नारी ॥ होइ बिक्रल सक् मनिह न रोकी । जिमि रिबमिन द्रव रिबिह बिलोकी ॥ हिचर रूप धरि प्रमु पहिं जाई । बोली बचन बहुत मुसुकाई ॥ तुम सम पुरुष न मो सम नारी । येह सँजोग बिध रचा बिचारी ॥ मम श्रमुरूप पुरुष जग माहीं । देखे संजोग बिध रचा बिचारी ॥

१--- [प्रव: कि]। दिव, तृव, चव: के।

२--- प्रव: कर्सं । द्विव: प्रव। [तृव: धरम] । चव: प्रव [ (६) धर्म] ।

३-प्रा : मन । द्वि : पुनि । तृ ०, च ० : द्वि ।

४--प्र० : धर्म । द्वि : प्र० [ (५ म्र) चरन] । [तृ० : चरन] । च० : प्र० [ (८)चरन] ।

५ — [प्र०: निष्काम] । द्वि०: निःकाम । तृ०, च०: द्वि० [ (६) निष्काम] ।

६—-प्र०: सक्। द्वि०: प्र० [ (४) (५) सिक]। तृ०, च०: प्र०।

७-- प्रः वेह। दि० : प्र०। [तु० : अस]। च० : प्र०।

ता तें अब लिंग रहिउँ कुमारी । मनु माना कछु तुम्हिह निहारी ॥
सीतिह चित्रइ कही प्रभु बाता । अहै कुमार मेर लघु आता ॥
गइ लिंबमन रिपु भिगनी बानी । प्रभु बिलोकि बोले मृदु बानी ॥
सुंदिर छुनु मैं उन्ह कर दासा । पराधीन निह तोर सुपासा ॥
प्रभु सम्रथ कोसलपुर राजा । जो कछु करिह उन्हिं सब छाजा ॥
सेवक छुल चह मान मिखारी । व्यसनी धन सुभगित बिमिचारी ॥
लोमी जसु चह चार गुमानी । नम दुहि दूध चहत ये प्रानी ॥
पुनि फिरि रामु निकट सो आई । प्रभु लिंबमन पिंह बहुरि पठाई ॥
लिंबमन कहा तोहि सो बरई । जो तृन तोरि लाज परिहरई ॥
तब खिसिआनि राम पिंह गई । रूप मयंकर प्रगटत मई ॥
सीतिह समय देखि रघुराई । कहा अनुज सन सयन बुमाई ॥
दो ० लिंबमन अति लाधव सों नाक कान बिनु की न्हि ।

ता के कर रावन कहुँ मनी चुनौती दीन्हि॥ १७॥
नाक कान बिनु मइ बिकरारा। जनु सव सैल गेरु के घारा॥
सरदृषन पिहं गइ बिलपाता । घिग घिग तव पौरुष बल आता॥
तेहि पूंछा सब कहेिस बुम्ताई। जातुषान सुनि सेन बनाई॥
धाए निस्चिर निकर बरूया। जनु सपच्छ कृष्जल गिरि जूथा॥
नाना बाहन नानाकारा। नानायुष धर घोर अपारा॥
स्पनसा आगे करि लीन्ही। असुम रूप सृति नासा हीनी॥

१---प्र०: कुमारी । दि ०: प्र०। [तृ०: कुँ भारी] । च०: प्र०।

२—प्रवः कुर्कार । द्विवः प्रव [ (५) (५ म्र) कुमार] । तुवः कुमार । चवः प्रव ।

३—प्र• : सत्रथ । द्वि• : प्र• [(३)(४)(५) समर्थ]। तु० : प्र• । [च० : (३) संत्रथ (≒) समर्थ]

४-प्र॰, दि॰, तु॰, च॰ : गुमानी [ (६) गुनानी]

५-- प्र : द्वि : मनौ । [तु : मनहु"] । च : प्र ० [(६) मनहु

६--[प्र०: विलवाता]। द्वि०: विलपाता [(४) विलपाता]। [तु० विलवाता]। च०: प्र०। ७--प्र०. द्वि०, तु०, च०: निक्तर [(६) वरनो।

श्रसगुन श्रमित होहिं सयकारी। गनहिं न मृत्यु विवस सब मारी।।
गर्जिहें तर्जिहें गगन उड़ाहीं। देखि कटकु मट श्रित हरषाहीं।।
कोउ कह जिश्रत घरहु द्वीर माई। घरि मारहु त्रिय लेहु झड़ाई।।
घूरि पूरि नम मंडल रहा। राम बोलाइ श्रनुज सन कहा।।
लै जानिकेहि जाहु गिरि कंदर। श्रावा निसिचर कटकु मयंकर॥
रहेहु सजग सुनि प्रभु के बानी। चले सिहत श्री सर घनु पानी।।
देखि राम रिपु दल चिल श्रावा। बिहँसि कठिन कोदंड चढ़ावा॥
झं०—कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जटजूडु बाँघत सोह क्यों।
मरकत सयल पर लरत र दामिनिकोटि सों जुग भुजग ज्यों॥
कटिकसि निवंग बिसाल भुज गहि चाप बिसिख सुधारि कै।
चितवत मनहुँ मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि कै॥

सो०-आइ गए बगमेल घरहु घरहु घावतर सुमट।
जथा बिलोकि अकेल बाल रबिहि घरत दनुज ॥ १८॥
प्रमु बिलोकि सर सकहि न हारी। थिकत मई रजनीचर घारी॥
सचिव बालि बोले खरदृषन। येह कोउ नृप बालक नर मूषन॥
नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देले जिते हते हम केते॥
हम भरि जन्म सुनहु सब माई। देली नहिं असि सुन्दरताई॥
जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपां। बघ लायक नहिं पुरुष अनूपा॥
देहु तुरत निज नारि दुराई। जीअत मवन जाहु हो माई॥
मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु। तासु बचन सुनि आतुर आवहु॥
दूतन्ह कहा राम सनं जाई। सुनत राम बोले मुसुकाई॥

१—प्रव: द्वी [ (२) दोख ]। [ द्विव, तुव: दोख ]। चव: प्रव।

२—प्र०: लरत । द्वि०: प्र० [ (४) (५झ) लसत ]। [ तु०: लसत ] च०: प्र०।

३--- प्रवः थावत । द्वि : प्रव । [तु : धावत ] । च व : प्रव ।

४-प्र०, द्वि०, तृ०, च० : इते [ (६) इने ]।

५---प्र० : क्रमशः देडु, बाहु । द्वि० : देहि, बाहु ] । तृ०, च० : प्र० [(६) देहि, बाहि ]।

हम छत्री मृगया बन करहीं। तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं ॥ रिप बलवंत देखि नहिं डरहीं। एक बार कालह सन लरहीं॥ जद्यपि मनुज दनुज कुल घालक । मुनि पालक खल सालक बालक ॥ जों न होइ बल घर फिरि जाहू । समर बिमुख में हतों न काहू ॥ रन चिंद करिश्र कपट चतुराई। रिपु पर कृपा परम कदगई॥ दतन्ह जाइ तरत सब कहेउ। स्रिन सरद्वन उर अति दहेऊ।। र्छं ० – उर दहेउ कहेउ कि वरहु घाएर विकट भट रजनी चरा । सर चाप तोमर सक्ति सल क्रमान परिच परस घरा ॥ प्रभु कीन्ह घनुष टॅंकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा<sup>३</sup> । भए बिघर ब्याकुल जातुषान न ज्ञान तेहि अन्सर रहा ॥ सों - सावधान होइ धाए जानि सबल आराति । लागे बरवन राम पर अस्त सस्त बहु भाँति॥ तिन्ह के त्रायुघ तिल सम करि काटे रघुवीर ! तानि सरासन स्रवन लगि पुन छाड़े निज तीर ॥११॥ तब चले बान कराल । फंकरत जनु बहु४ ब्याल ॥ समर भीराम । चले बिसिख निसित निकाम॥ श्रवलोकि खरतर तीर । मरि चले निसिचर बीर ॥ मए कुद्ध तीनिछ भाइ। जो भागि रन तें जाइ॥ तेहि बधव हम निज पानि । फिरे मरन मन महें ठानि ॥ श्रायुष श्रनेक प्रकार्<sup>भ</sup>। सनमुख ते करहि प्रहार ॥ रिपु परम कोपे जानि । प्रभु धनुष सर संधानि ॥

१---प्र० : घर [ (२) पर ]। दि०, तु, च- : प्र० [ (६) गृह ]।

२-- प्रव: भाष । दिव: प्रव । [ तृव: भावह ] । च्रव: प्रव ।

३-- प्रव: भयावदा । दिव: प्रव । [तुव: भयामहा ] । चव: प्रव ।

४-- प्र०, द्वि०, त्०, च० : वहु [ (६) नित्र ]।

५-- [ प्र० : अपार ]। ब्रि : प्रकार । तृ०, च० : द्वि० [ (६) अपार ]।

ष्ट्रांडे विपुल नाराच। लगे कटन विकट पिसाच॥ उर सीस भुज कर चरन। जहँ तहँ लगे महिं परन॥ चिकरत लागत बान। घर परत कुधर समान॥ भर कटत तन सत खंड । पुनि उठत करि पाखंड ॥ नम उत बड़हु मुल मूंड। बिनु मौलि धावत रुंड।। लग कंक काक सुगाल । कटकटिई कठिन कराल ॥ वं ० - कटकटिं जंबक मून प्रेत पिसाच खर्पार संबही। बेताल बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नचहीं ॥ रघुबीर बान प्रचंद खंदिहं मटन्ह के उर मूज सिरा ॥ जहँ तहँ परहि उठि लरहि घरु घरु घरु करहि भयकर गिरा ॥ श्रंतावरी गहि उडत गीध पिचास कर गहि घावहीं॥ संप्राम पुर बासी मनहुँ बहु बाल गुडी उड़ावहीं ॥ मारे पद्चारे उर बिदारे बिपुल मट कहँरत परे। अवलोकि निज दल बिकल मट तिसिरादि खरद्वन फिरे ॥ सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि बारहीं। करि कोप सीरघुवीर पर अगिनित निसाचर डारहीं ॥ प्रम निमिष महुँ रिपु सर निवारि प्रचारि डारे सायका । वस दस बिसिख उर माम्ह मारे सकल निसिचर नायका ॥ महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति धनी । सुर हरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध्यनी ॥ सर मुनि सभय प्रमु देखि मायानाथ श्रति कौतुक कर्जा ॥ देखिंह परसपर राम करि संप्राम रिप्रदल लिरि मरचो ॥ दो०-राम राम कहि तन तजहिं पावहिं ' पद निर्वान । करि उपाइ रिप् मारे खनमहँ कृपानिधान ॥

१—प्रवः स्गाल । [द्विवः स्काल ]। तृवः प्रवः प्रवः प्रवः (१) स्काल ]। १—प्रवः सप्परे । [द्विवः तृवः सप्पर ]। चव प्रवः।

हरिषत बरषिं सुमन सुर बाजिं गगन निसान।
श्रस्तुति किर किर सब चले सोमित बिबिघ बिमान॥ २०॥
जब रघुनाश समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सबके भय बीते॥
तब लिखमन सीतिह ले श्राप। प्रभु पद परत हरिष उर लाए॥
सीता चितव स्याम मृदु गाता। परम प्रेम लोचन न श्रघाता॥
पंचवटी बिस श्रीरघुनायक। करत चरित सुर मुनि सुखदायक॥
घुश्राँ देखि खरदूषन केरा। जाइ सुपनसा रावनु प्रेरा॥
बोली बचन क्रोघ किर मारी। देस क्रोस के सुरति बिसारी॥
करिस पान सोविस दिनुराती। सुघि निह तब सिर पर श्राराती॥
राजु नीति बिनु घनु बिनु धर्मा। हरिहि समर्थे बिनु सतकर्मा॥
विद्या बिनु विकेक उपजाएँ। श्रम फल पढ़े किए श्ररु पाएँ॥
संग तें जती कुमंत्र तें राजा। मान तें ज्ञान पान तें लाजा॥
प्रीति प्रनय बिनु मद तें गुनी। नासिह बेर्ग नीति श्रसि सुनी॥
सो०-रिपु रुज पावक पाप प्रभु श्रहि गनिश्रन छोट करि।

श्रस कहि निर्विध निलाप करि लागी रोदन करन ॥ दो०—समा माँम्क परि ब्याकुल वह प्रकार कह रोह ।

तोहि जिञ्चत दसकंघर मोरि कि असि गति होइ ॥ २१ ॥

छुनत समासद उठे अकुलाई । समुमाई गहि बाँह उठाई ॥

कह लंकेस कहिस निज बाता । केइ तब नासा कान निपाता ॥

अवध नुपति दसरय के जाप । पुरुषसिंघ बनु खेलन आए ॥

समुिम परी मोहि उन्ह के करनी । रिहेत निसाचर करिहाई घरनी ॥

जिन्ह कर मुजबल पाइ दसानन । असय मये बिचरत मुनि कानन ॥

देखत बालक काल समाना । परम धीर घन्वी गुन नाना ॥

अदुलित बल प्रताप द्वी आता । खल बघ रत छुर मुनि मुख दाता ॥

सोमा धाम राम अस नामा । तिन्ह के संग नारि एक स्थामा ॥

रूप रासि विधि नारि शैँवारी । रित सत कोटि तासु बलिहारी ।। तासु अनुज काटे सृति नासा । स्रिन तव भिगिन करहिं परिहासा ।। खरदूषन स्रिन लगे पुकारा । छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा ।। खरदूषन ं तिसिरा कर घाता । स्रिन दससीस जरे सब गाता ।। दो०—स्पनसहि समुभाइ करि बल बोलेसि बहु भौति ।

गएउ भवन श्रति सोचनस नींद परह नहिं राति ॥२२॥

सुर नर श्रमुर नाग खग माहीं । मोरे श्रनु नर कहँ कोउ नाहीं ॥

खरदृष्ट्र मोहिं सम बलवंता । तिन्हिं को मारह बिनु मगवंता ॥

सुर रंजन मंजन महिमारा । बौं भगवंत लीन्ह श्रवतारा ॥

ती में जाइ बयरु हिंठ करकँ । प्रमु सर प्रान तजे भव तरकँ ॥

होइहि मजनु न तामस देहा । मन कम बचन मंत्र दृढ़ येहा ॥

बौ नर रूप मूप सुत कोऊ । हरिहों नारि जीति रन दोऊ ॥

चता श्रकेल जान चिंद्र तहवाँ । बस मारीच सिंघु तट जहवाँ ॥

इहाँ राम जिस जुगुति बनाई । सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥

दों०—लिखमन गए बनहिं जब लेन मूल फल कंद ।

जनकसुता सन बोले बिहँसि कृपा सुखबृंद ॥ २३ ॥ सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला ॥ मैं कछु करि लिलत नर लीला ॥ तुम्ह पावक महुँ करहुं निवासा । जो लिग करों निसाचर नासा ॥ जबहिं राम सबु कहा बखानी । प्रमुपद धिर हिय अनल समानी ॥ निज प्रतिबिंब राखि तहुँ सीता । तैसह सील रूप सुबिनीता ॥ लिखमनहूँ येह मरम न जाना । जो कछु चरित रचा मगवाना ॥ दसमुख गएउ जहाँ मारीचा । नाह माथ स्वारथरत नीचा ॥

१-- प्रः नारि । द्विः प्रः । [तुः : रची ] । चः प्रः ।

२---प्रः मिनि करिं। द्विः प्रः। [तुः मिनि करी]। चः प्रः [(न): सिनी करि]।

इ—प्र•ः मूल । द्वि•ः प्र•। [तृ•ः फूत्र ]। च•ः प्र•।

४-- प्रवः रचा । द्वि ०, तुरः प्रव । चवः प्रव [ (६): रचेष ] ।

नविन नीच के अति दुखदाई । जिमि श्रंकुस घनु उरग बिलाई ॥ भयदायक खल के प्रिय बानी । जिमि श्रकाल के कुसुम भवानी ॥ दो - करि पूजा मारीच तब सादर पूँछी बात ।

कवन हेतु मन ब्यम्र अति अकसर आएहु तात ॥ २४ ॥ दसमुख सकल कथा तेहि आगें। कही सहित अमिनान शमागें॥ होहु कप्टमृग तुम्ह छलकारी। जेहि विधि हरि आनों नृपनारी॥ तेहि पुनि कहा मुनहु दससीसा। ते नर रूप चरावर ईसा॥ तासों तात बयरु निहं कीजै। मारे मरिश्र जिआए जीजै॥ मुनि मख राखन गएउ कुमारा। बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा॥ सत योजन आएउँ छन माहीं। तिन्ह सन बयरु किएँ भल नाहीं॥ मह ममर कीटं मृंग के नाई। जहँ तहँ में देखों दोउ माई॥ जों नर तात तदिप अति सूरा। तिन्ह हिं बिरोधिन आइहि पूरा॥ दो०—जेहि ताड़का मुबाहु हित खंडेउ हर कोदंड।

सर दृषन तिसिरा बधेउ मनुज कि श्रस बरिनंड ॥ २५ ॥ जाहु भवन कुलकुसल विचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ गुरु जिमि मृद्र करिस मम बोघा । कहु जग मोहि समान को बोघा ॥ तब मारीच हृदय श्रनुमाना । नविह बिरोधे निहं कस्थाना ॥ सबी मर्मी प्रभु सठ घनी । बैद बंदि किव मानसगुनीर ॥ उत्तरु देत मोहि बघव श्रमार्गे । कस न मरों रघुपित सर लागे ॥ अस जिश्र जानि दसानन संगा । चला राम पद प्रेमु श्रमंगा ॥ मन श्रति हरष जनाव न तेही । श्राजु देखिहों परम सनेही ॥ इं०—निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों ।

श्री सिहत अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहीं।।

१—प्र०: सम । दि०: प्र० [ (५): अति ]। तृ० च०, : प्र०।

२-- प्र०, द्वि०, तृ०, च० : मानसपुनी [ (६): मानसपुनी ]।

३-प्रo : देवा [ (२): देवी ] [दि०, तृ०, च० : प्रo [ (८): देखेसि] ।

निर्वान दायक क्रोध जाकर मगति अवस्रहि बसकरी। निज पानि सर संघानि सो मोहिं बिष्ठिं सुलसागर हरी॥

दो०-मम पाछे 'घर घावत घरे सरासन बान। फिरि फिरि प्रमुहि बिलोकिहों घन्य न मो सम आजान।। २६॥

तेहि बन निश्चट दसानन गएक । तब मारीच कपटमूग भएक ॥ श्रति बिचित्र कछ बरिन न जाई । कनक देह मिन रचित बनाई ॥ सीता परम रुचिर मृग देखा। श्रंग श्रंग सुमनोहर बेषा।। सुनह देव रघुबीर क्रुपाला । येहि मृग कर श्रति सुँदर खाला ॥ सत्यसंघ प्रमु बिघ करि येही । श्रानहु चर्म कहित बैदेही ॥ तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरिष सुर काजु सँवारन ॥ मग बिलोकि कटि परिकर बाँघा । करतल चाप रुचिर सर साँघा ॥ प्रमु लिखमनिह कहा समुक्ताई । फिरत बिपिन निसिचर बहु माई ।। सीता केरि करेड़ रखवारी। बुधि बिबेक बल समय बिचारी।। प्रमुहि बिलोकि चला मृग भाजी। घाए रामु सरासन निगम नेति सिव घ्यान न पावा । मायामृग पाञ्चे सो १ कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई। कबहुँक प्रगटै कबहुँ छपाई।। प्रगटत दुरत करत इन मूरी । येहि निधि प्रमुहि गएउ लै दूरी ॥ तब तकि राम कठिन सर मारा । घरनि परेउर करि घोर पुकारा ॥ लिख्निमन कर प्रथमिंह लै नामा । पान्ने सुमिरेसि मन महुँ रामा ॥ प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि राम समेत सनेहा ॥ श्रंतर प्रेम तासु पहिचाना । मुनिदुर्लम गति दीन्हि धुजाना ॥ दो ०-विपुल सुमन सुर बरषिंह गाविह प्रमु गुन गाथ।

निज पद दीन्ह असुर कहँ दीनबंघु रहुनाथ ॥ २७ ॥

१-- प्र०: सोइ। द्वि०: सो। तु०, च०: द्वि०।

२—प्र० ; परेछ । द्वि० : प्र० । [ तृ० : परा ] । च० : प्र० ।

सल बिंघ तरत फिरे रघुबीरा । सोह चाप कर कटि तुनीरा ॥ श्चारत गिरा सुनी जब सीता। कह लिख्यन सन पर्म सभीता। जाह बेगि संकटश श्रति आता । लिखमन बिहँसि कहा सुनु माता ॥ भकटि बिलास सृष्टि लय होई। सपनेहें संकट परइ कि सोई॥ मरम बचन जबर सीता बोला। हरि प्रेरित लिखनन मन डोला ॥ बन दिसिदेव सौंपि सब काहू। चले जहाँ रावन सिस राहू।। दसकंघर देखा। श्रावा निकट जती के बेषा।। सन बीच जा के हर सर असर हेराहीं। निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं।। सो दससीस स्वान की नाईं। इत उत चितइ चला महिहाई र ॥ इमि कृपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल्प लेसा॥ नाना विधि कहि कथा सहाई । राजनीति भय प्रीति दिखाई ॥ कह सीता सन जती गुसाई । बोलेह वचन दृष्ट की नाई ॥ तब रावन निजि रूप देखावा । मई सभय जब नाम सुनावा ॥ कह सीता घरि धीरजु गाढ़ा। श्राइ गएउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा ॥ जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा । मएसि काल बस निसिचर नाहा ॥ स्रनत बचन दससीस रिसाना<sup>®</sup> । मन महेँ चरन बदि सुख माना ॥ दो०--कोधवंत तब रावन लीन्हिस रथ बैठाइ।

चला गगन पथ श्रातुर सय रथ हाँकि न जाइ ॥२८॥ हा जगदेक वीर रघुराया। केहि श्रपराध विसारेहु दाया॥

१-प्र०, द्वि०, तृ०, च० : सप्तर [ (६): बाट ] ।

र---प्रवः जब । द्विवः प्रवा[ तृवः नव ]। चवः प्रव।

B--- प्र0 : महिराई । द्विर : प्रर । [ तुर : महिषाई ] । चर : प्रर ।

४-- प्रवः बला दिवः प्रवा [तुवः लव ]। चवः प्रवा

ध्—प्रवः सुनाई। दिव : प्रव। [ तृव : सुनाई ]। चव : प्रव।

६-- प्र : बोलेह । दिव : प्रव । [ तुव : बोलह ] । चव : प्रव [ (६): बोने ] ।

७-- प्रः रिसाना । द्वि : प्रः [ (३) (४) (५): सजाना ] । तुः, च : प्रः ।

<sup>[(</sup>८): जग एक ]।

भारति हरन सरन सुख दायक । हा रचुकुल सरोज दिन नाथक ॥ हा लिखमन तुम्हार निहं दोसा । सो फलु पाएउँ कीन्हेउँ रोसा ॥ विविधि विलाप करति <sup>१</sup> वैदेही । मृरि कृपा प्रमु दूरि सनेही ॥ बिनित मोरि को प्रमुहि सुनावा । पुरोडास चह रासम खावा ॥ सीता के बिलाप स्रिन भारी। भए चराचर जीव गीधराज स्रिन आरित बानी । रघुकुल तिलक नारि प्रहिचानी ॥ श्रघम निसाचर लीन्हे जाई। जिमि मलेखबस कपिला गाई।। सीते पत्रि करसि जनि त्रासा । करिहीं जात्वान कर नासा ॥ घावा क्रोधवंत खग कैसे। इंटै पबि पर्वत कहुँ जैसे।। किन होई। निर्भय चलेसि न जानेहिर मोही।। रे रे दृष्ट ठाढ़ श्रावत देखि कृतांत समाना । फिर दसकंघर कर श्रनमाना ॥ की मैनाक कि खगपति होई। मम बल जान सहित पति सोई॥ जरठ जटायू येहा । मम कर तीरथ छाड़िहि देहा ॥ सनत गीघ कोघातर घावा। कह सन रावन मोर सिखावा॥ तिज जानिकेहि कुसल गृह जाहू। नाहिं त श्रस होइहि बहुबाहू॥ राम रोष पावक अति घोरा । होइहि सलम सकल कुल तोरा ॥ उतरु न देत दसानन जोघा । तबहिं गीघ घावा करि कोघा ॥ घरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गीघ पुनि फिरा ॥ चोचन्ह मारि बिदारेसि देही। दंड एक मह मुरुष तेही॥ तब सक्रोध निसिचर खिसिश्राना । काढिसि परम कराल कृपाना ॥ काटेसि पंख परा खग घरनी । सुमिरि राम करि श्रदमृत करनी ॥ सीतिह जान चढ़ाइ बहोरी। चला उताइल त्रास न थोरी॥ करति बिलाप जाति नभ सीता । ब्याघ बिबस जनु मृगी समीता ॥

१---प्र०: करि । [ द्वि०: करत ] । तृ०, च०: प्र० [ (६): करत ] ।

गिरि .पर बैठे कपिन्ह निहारी। कहि हरि नामु दीन्ह पट डारी ॥ येहि बिधि सीतहि सो लै गएऊ। बन श्रसोक महुँ राखत मएऊ॥ दो०—हारि परा खल बहु बिधि मय श्ररु प्रीति देखाइ।

तव श्रसोक पादप तर राखिसि श्वतनु कराह ।। जेहिं विधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्री राम ।

सो छबि सीता राखि उर रटित रहित हिर नाम ॥ २१ ॥ रघपति अनुजिह आवत देखी। बाहिज चिंता कीन्हि बिसेषी॥ जनकसुना परिहरेहु श्रकेली। श्राएहु तात बचन मम पेली॥ निसिचर निकर फिरहिं बन माहीं। मम मन सीता आसम नाहीं?॥ गहि पर कमल अनुज कर जोरी । कहेउ नाथ कछ मोहि न स्त्रोरी ॥ धनुज समेत गए प्रभु तहवाँ<sup>३</sup> । गोदावरि तट श्राप्तम जहवाँ<sup>३</sup> ॥ श्रासम देखि जानकी हीना। मए विकल जस प्राकृत दीना। हा गुनलानि जानकी सीतां। रूप सील ब्रत नेम पुनीता॥ लिखमन समुम्ताए बहु भाँती। पूँछत चले लता तरु पाँती॥ हे खग मृग हे मधुकर होनी। तुम देखी सीता मृगनयनी॥ खंजन युक क्योत सृग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥ कंद कली दाहिम दामिनी। कमल सरद ससि श्रहि मामिनी।। बरुन पास मनोज घन हंसा। गज केहरि निज सनत प्रसंसा ॥ श्रीफल कनक कर्दाल हरवाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ सन जानकी तोहि बिनु आजू। हरवे सकल पाइ बनु राज्या। किमि सिंह जात त्रमल तोहि पाहीं । प्रिया बेगि पगरसि कस नाहीं ॥ येहि विधि स्रोजत विलपत स्वामी । मन्हें महा विरही श्राति कामी ॥

१—प्र॰ : राखिसि । [दि॰ : राखेसि ] । [ तु॰: राखे ] । च॰ : प्र॰ [ (८): राखेसि ] । २—प्र॰ : मम मीठा शासम महें नाहीं । दि॰: मम मन मीना शासम नाहीं । तु॰ सु॰ •

र—अः सम सीता आस्त्रम महुँ नाहीं। द्विण्य सम सन सीता आस्त्रम नाहीं। तृ०, च०:

३-अ० : ऋमशः तहवाँ, जहवाँ । द्वि०, तृ०, च० : अ० [ (६): तहाँ, जहाँ] ।

पूरनकासु रामु सुखरासी । मनुज चरित कर श्रज श्रविनासी ।। श्रागे परा गींघपति देखा । सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ दो०—कर सरोज सिरु परसेउ कुपासिंघु रधुनीर ।

निरिस्त राम झिबधाम मुख बिगत भई सब पीर ॥ ३०॥ तब कह गीध बचन घरि, घीरा । सुनहु राम मंजन मव भीरा ॥ नाथ दसानन येह गित कीन्ही । तेहिं खल जनकसुता हरि लीन्ही ॥ ते दिन्छन दिस गएउ गोसाई । बिलपित अति कुररी की नाई ॥ दरस लागि प्रमु राखेउँ प्राना । चलन चहत अब कृपानिधाना ॥ राम कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाइ कही तेहिं बाता ॥ जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमी मुकुत होइ श्रुति गावा ॥ सो मम लोचन गोचर आगे । राखोँ देह नाथ केहि खाँगे ॥ जल मिर नयन कहिंह रघुराई । तात कर्म निज तें गित पाई ॥ परिहत बस जिन्ह कें मन माहीं । तिन्ह कहें जग दुर्लम कछ नाहीं । तनु तिज तात जाहु मम धामा । देउँ काह तुम्ह पूरनकामा । दो०—सीता हरन तात जिन कहेंहु पिता सन जाइ ।

जों मैं रामु त कुल सहित कहिहि दसानन श्राइ ॥ ३१ ॥ गीघ देह तिज घरि हरि रूपा । मूपन बहु पट पीत श्रनूपा ॥ स्याम गात बिसाल मुज चारी । श्रस्तुति करत नयन भरि बारी । छ०—जय राम रूप श्रनूप निर्गृत सगुन गुनभेरक सही ।

दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं। नित नौमि राम कृपाल बाहु बिसाल मव मय मोचनं॥ बल मप्रमेय मनादि मज मन्यक्त मेक मगोचरं। गोबिंद गोपर द्वंद्वहर बिज्ञान घन घरनीघरं॥

१...म० : तेहिं। दि० : म०। [ त्० : तेर ]। च० : म०।

ਹ\_\_\_ ਹਿਨ ਫਿਰ. ਜਰ: कडही। चर : कहेंह ।

जे र राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं।
नित्र नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनं।।
जेहि श्रुति निरंजनर ब्रह्म ट्यापक बिरज अज किह गावहीं।
किर घ्यान ज्ञान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं।।
सो प्रगट करुनाकद सोमाबृंद अग जग मोहई।
मम हृद्य पंकज मृंग अंग अनंग बहु छिबि सोहई।।
जो अगम सुगम सुमाव निर्मल असम सम सीतल सदा।
पश्यंति जं जोगी जतनु किर करत मन गो बस सदार।।
सो राम रमानिवास संतत दास बस त्रिमुवन घनी।
मम उर बसउर सो समन संस्रति जासु कीर्रात पावनी।।
दो०—अविरल भगति मौंगि बर गीघ गएउ हिर घाम।

तेहिकी किया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ ३२ ॥ कोमल चित श्रित दीन दयाला। कारन बिनु रघुनाथ कृपाला।। गीघ श्रधम खग श्रामिष भोगी। गित दीन्ही जो जाचत जोगी॥ सुनहु उमा ते लोग श्रमागी। हिर तिज होहि विषय श्रमुरागी॥ पुनि सीतिह खोजत द्वी माई। चले बिलोकत बन बहुताई॥ संकुल लता बिटप धन कानन। बहु खग मृग तहँ गज पंचानन॥ श्रावत पंथ कबंघ निपाता। तेहि सब कही साप कै बाता॥ दुर्जासा मोहि दीन्ही सापा। प्रमु पद देखि मिटा सो पापा॥ सुनु गंधर्व कहीं मैं तोही। मोहि न सुहाइ श्रमकुल दोही॥ दो०—मन कम बचन कपट तिज जो कर मूसुर सेव।

मोहि समेत विरंचि सिव बस ताके सब देव ॥ ३३॥

१-प्रवः वे। द्विवः प्रव। [तुवः नो ]। चवः प्रव [(६)ः नो]।

२--प्रवः निर्वा । द्विवः प्रव। [ तुवः निर्वर ]। चवः प्रव।

र---प्र∘ः सदा । दि० थ्रा०। [तु० : बदा ] । च० : प्र० [ (६): बदा ] ।

४--- प्र० ३ वसंख [ (२): वसंख ] । द्वि०, तृ०, च० : प्र० ।

स्रापत ताड़त परुष कहंता। बिश पूज्य अस गाविह संता॥ पूजि अ बिप्र 'सील गुनहीना। सूद न गुन गन ज्ञान प्रवीना॥ किह निज धर्म ताहि समुम्नावा। निज पद प्रीति देखि मन माना॥ रघुपति चरन कमल सिरु नाई। गएउ गगन आपिन गित पाई॥ ताहि देइ गित राम उदारा। सबरी के आसमु पगु धारा॥ सबरी देखि राम गृह आए। मुनि के बचन समुम्नि जिश्रँ भाए॥ सरिसज लोचन बाहु बिसाला। जटा मुकुट हिर उर बनमाला॥ स्थाम गौर सुंदर द्वौ माई। सबरी परी चरन लपटाई॥ प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिरु नावा॥ सादर जल लै चरन पसारे। पुनि मुंदर आसन बैठारे॥ दो० कंद मूल फल सुग्स अति दिए राम कहँ आनि।

प्रेम सहित प्रमु खाए बारंबार बखानि ॥ ३ ४ ॥ पानि जोरि आगो मह ठाड़ी । प्रमुहि बिलोकि प्रीति अति बाड़ी ॥ केहि बिधि अस्तुति करीं तुम्हारी । अधम जाति मैं जड़मित मारी ॥ अधम तें अधम अधम अति नारी । तिन्ह महुँ मैं अतिमंदर अधारी ॥ कह रखुपति सुनु मामिनि बाता । मानों एक भगति कर नाता ॥ जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ मगतिहीन नर सोहइ कैसार । बिनु जल बारिद देखि अ जैसार ॥ नवधा भगति कहीं तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥ प्रथम मगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रित मम कथा प्रसंगा ॥ दो०—गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान ।

चौथि मगति मम गुन गन करइ कपट तिज गान ॥ ३५ ॥ मंत्र जाप मम दृढ़ विस्वासा । पंचम मजनु सो वेद प्रकासा ॥

१-- प्र : ही [ (२) : दोड ] । [ दि०, तु० : दोड ] । च० : प्र० ।

२---प्र०: अति संद । द्वि०: प्र० [(४) (५) : मितिसँद] । वि०: मितिसँद] । च०: प्र० ।

र---प्रव: क्रमशः कैसा, जैसा । द्विव: प्रव। [त्वव: कैसे, जैसे ]। चव: प्रव।

खठ दम सील बिरित बहु कर्मा | निरत निरंतर सज्जन धर्मा ॥ सातव सम मोहिमय जग देखा । मो तें संत अधिक किर लेखा ॥ आठव जथालाम सतोपा । सपनेहु निहं देखह पर दोपा ॥ नवम सरल सब सन छलहीना । मम मरोस हिश्र हरव न दीना ॥ नव महुँ एकी जिन्ह कें होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ सोह अनिसय प्रिय मामिनि मोरें । सकल प्रकार मगित दृढ़ तोरें ॥ जोगिवृंद दुर्लम गित जोई । तो कहुँ आजु सुलम मह सोई ॥ मम दरसन फल परम अनुपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ जनकसुता कह सुधि मामिनी । जानिह कहु किर बर गामिनी ॥ पंपासरिह जाहु रघुराई । तहँ होहिह सुमीव मिताई ॥ सो सब कहिह देव रघुवीरा । जानतहूँ पूछ्ड मित धीरा ॥ बार बार प्रमु पद सिरु नाई । मेम सहित सब कथा सुनाई ॥ इं०—किह कथा सकल बिलोकि हिर मुख हृदय पद पंग्ज धरे ।

तिज जोग पावक देह हिएद लीन मह जह निर्ह फिरे ॥

नर विविध कर्म अधर्म बहु मत सोकपद सब त्यागह ।

विस्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागह ॥
दो ० — जातिहीन अध जन्म महि मुक्त की न्हि असि नारि ।

महा मंद मन छुल चहिस ऐसे प्रभुहि विसारि॥ ३६॥ चले राम्र त्थागा बन सोऊ। अनुलित बल नरकेहिर दोऊ॥ विरही इव प्रभु करत विषादा। कहत कथा अनेक संवादा॥ लिखमन देखु विपिन कइ सोमा। देखत केहि कर मनु निहं छोभा।॥ नारि सहित सब खग मृग बृंदा। मानहुँ मोरि करत हिं निंदा॥ हमहि देखि मृग निकृर पराहीं। मृगीं कहिं तुम्ह कहेँ मय नाहीं॥ तुम्ह आनंद करहु मृग जाए। कंचन मृग स्पोजन ये आए॥ संग लाइ करिनी किर लेहीं। मानहु मोहिं सिखावनु देहीं॥ साम्र छुचितित पुनि पुनि देखिन्न। मूप सुसेवित बस निहं लेखिन्न॥ साम्र छुचितित पुनि पुनि देखिन्न। मूप सुसेवित बस निहं लेखिन्न॥

राखिश्च नारि जदिष उर माहीं | जुवती साम्च नृपित बस नाहीं ॥ देखहु तात बसंत सोहावा | प्रियाहीन मोहि मय उपजावा ॥ दो०-बिरह बिफल बलहीन मोहि जानेसि निपट श्रफेल । सिहत बिपिन मधुकर खगरे मदन कीन्हि बगमेल ॥ देखि गएउ ब्राता सिहत तासु दृत सुनि बात । हेरा कीन्हेउर मनहुँ तब कटकु इटिफ मनजात ॥ ३७ ॥ विटिप बिसाल लता श्ररुम्मानी । बिबिध बितान दिए जनु तानी ॥ कदिल ताल बर घ्वजा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका ॥ विविध माँति फूले तरु नाना । जनु बानैत बने बहु बाना ॥ कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाए । जनु मट बिलग बिलग होइ छाए ॥ कूजन पिक मानहुँ गज माते । देक महोल ऊँट बेसरा ते ॥ मोर चकोर कीर बर बाजी । पारावत मराल सब ताजी ॥ तीतिर लावक पदचर जूथा । बरिन न जाइ मनोज बरूथा ॥ स्थु गिरि सिला दुंदुमी म्मरना । चानक बंदी गुन गन बरना ॥ मधुइर सुलर मेरि सहनाई । त्रिविध बयार बसीठी आई ॥

दो०—तात तीनि श्रति४ प्रवल खल फाम क्रोध श्ररु लोभ।
मुनि बिज्ञान धाम मन करहिं निमिष महुँ छोम॥

चतुरंगिनी सेन र सँग लीन्हे। बिचरत सबहि चुनौती दीन्हे॥ लिख्यन देखत काम अनीका। रहिंदं घीर तिन्ह के जग लीका॥ एहि कें एक परम बल मारी। तेहि तें उबर सुमट सोइ मारी॥

१—प्र०: खग। द्वि०: प्र०। [तु०: खगन]। च०: प्र०।

२-- प्र : कीन्देख । दि ० : प्र । [तु ० : दीन्देख ] । च० : प्र ० [(६) : दीन्देख ]।

३- प्र०, द्वि०, तु०, च० : सेन [ (६) : सेना ]।

४---प्र०: अति [ (२): ये ] । द्वि०, तृ०, च०: प्र० [ (८): ये] ।

५-- मृ : [(१), वे (२) मृति ]। द्वि : खल । तृ ०, च ० : द्वि ० [ (८) : मृति ]।

लोम के इच्छा दंग बल काम के केवल नारि।

क्रोंघ के परुष बचन बल मुनिवर कहिंह बिंचारि॥ ३८॥

गुनातीत सचराचर स्वामी। रामु. उमा सब श्रांतरजामी॥

कामिन्ह कैं दीनता देखाई। घीरन्ह मन बिरित दृढ़ाई॥

क्रोंघ मनोज लोम मद माया। छूटहिं सकल राम की दाया॥

सो नर इंद्रजाल निहं मूला। जापर होइ सो नट श्रनुकूला॥

उमा कहीं में श्रनुभव श्रपना। सत्य हिर मजनु जगत सब सपना॥

पुनि प्रमु गए सरोवर तीरा। पंपा नाम सुमग गंभीरा॥

संत हृदय जस निर्मल बारी। बाँघे घाट मनोहर चारी॥

जहाँ तहाँ पिश्रहिं बिबिंघ मृग नीरा। जनु उदार गृह जाचक मीरा॥

दो०—पुरइनि संघन श्रोट जल बेगि न पाइश्र मर्म।

मायाञ्चल न देखिए वैसें निर्गुन ब्रह्म ॥ सुली मीन सब एकरस अति अगाध बल माहिं।

जा धर्मसीलन्ह के दिन मुस संजुत बाहिं ॥ ३ ६ ॥ बिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा॥ बोला, जलकुनकुट कलहंसा। प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा॥ वक्रवाक बक खग समुदाई। देखन बनइ बरिन नहिं जाई॥ सुंदर खग गन गिरा सोहाई। जात पथिक जनु लेन बोलाई॥ ताल सभीप मुनिन्ह गृह छाए। चहुँ दिसि कानन बिटप सुहाए॥ चपक बकुल कदंब तमाला। पाटल पनम परास रसाला॥ नव पहलव कुसुमित तरु नाना। चंबरीक पटली कर गाना॥ सीतल मंद सुगंध सुमाऊ। संतत बहुइ मनोहर बाऊ॥

१-- प्रः कै। द्विः प्रः। [तः कर्वे]। चः प्रः।

२—प्रo: सत्य । द्विo: प्रo [ (३) (५) सत, (४) सत्त ] । त्विo: सत् ] । चo: प्रo । ३—प्रo: देखियो । द्विo: प्रo [ (५४) : देखिय] । [ त्वo: देखिए ] । चo: प्रo [(६)

देखिम ।

४--- म० : पनास । दि० : परास [ (५वा) : पनास ] । ए०, व० : दि० ।

कुड़ को किल धुनि करहीं। धुनि रव सरस घ्यान मुनि टरहीं।। दो०-फल मारनि निम १ विटप सब रहे मूमि निम्नराइ।

पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ ॥ ४० ॥ देखि राम श्रवि रुचिर तलावा । मञ्जनु कीन्ह परम सुख पावा ॥ देखी संदर तरु बर छाया। बैठे श्रनुज सहित रधुराया॥ तहँ पुनि सकल देव मुनि श्राए । श्रस्तुति कर निज धाम सिधाए ॥ बैठे परम प्रसन कृपाला । कहन अनुज सन कथा रसाला ॥ भगवंत्रहि देखी। नारद मन मा सोच बिसेषी॥ बिरह**वं**न स्राप करि श्रंगीकारा । सहत राम नाना दुख भारा ।। मोर ऐसे प्रमुहि बिलोकीं जाई। पुनि न बनिहि श्रम श्रवसरु श्राई।। येह बिचार नारद कर बीना। गए जहाँ प्रमु सुख श्रासीना॥ राम चरित मृद् बानी । प्रेम सहित बहु मौँति बसानी ॥ लिए उठाई। राखे बहुत बार उर लाई॥ दंहवत करत स्वागत पुँछि निकट बैठारे। लिखमन सादर चरन पखारे॥ दो०-नाना बिधि बिनती करि प्रम प्रसन्न जिन्ने जानि।

नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥ ४१ ॥ धुनहु परम उदार रघुनायक । सुंदर अगम धुगम बर दायक ॥ देहु एक बरु माँगौ स्वामी । जद्यपि जानत अंतरजामी ॥ जानहु मुनि तुम्ह मोर धुमाऊ । जन सन कबहुँ कि करौँ दुगऊ ॥ कवन बस्तु श्रसि फिय मोहि लांगी । जो मुनिबर न सकहु तुम्ह माँगी ॥ जन कहुँ कळु श्रदेय नहिं मोरें । श्रस बिस्वास तजहु जिन मोरें ॥ तब नारद बोले हरषाई । श्रस बर माँगौं करौं ढिठाई ॥ जद्यपि प्रमु के नाम श्रनेका । सृति कह श्रधिक एक तें पका ॥

१—प्र०: भारन निम । द्वि०: प्र० [(३)(४)(५): भर नन्न]। [तु०: भर नन्न]। च०: प्र० [(६): भर नन्न}]।

२---प्र०: खदार परम । द्वि०: प्र० [ (५झ) : खदार सहज ] । तृ०: परम खदार । च०: तृ० [ (५) : खदार सहज ] ।

राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अधिका ।।
.दो०—राका रजनी भगति तव राप नाम सोइ सोम ।
अपर नाम उडुगन बिमल बसहु मगत उर ज्योम ।।
प्रवमस्त मनि सन कहेउ कृपासिंध रघुनाथ ।

तब नारद मन हरष श्रांत प्रमु पद नाएउ माथ ॥ ४२ ॥ श्रांत प्रसन्न रघुनाथिह जानी । पुनि नारद बोले मृदु बानी ॥ राम जबिह प्रेरेहु निज माथा । मोहेहु मोहि छुनहु रघुराथा ॥ तब बिबाह मैं चाहौं कीन्हा । प्रमु केहि कारन करे न दीन्हा ॥ छुनि मुनि तोहि कहीं सह गेसा । भजिहं जे मोहि तिज सकल भरोसा ॥ करों सदा तिन्ह के रखवारी । जिनि बालक राखे महतारी ॥ गह सिम्रु बच्छ श्रनल श्रहि धाई । तहँ राखे जननी श्ररगाई ॥ प्रीह मए तेहिं छुन पर माता । प्रीति करे निहं पाछिलि बाता ॥ मोरें प्रीह तनय सम ज्ञानी । बालक छुन सम दास श्रमानी ॥ जनिह मोर बल निज बल ताही । दुहुँ कहुँ काम कोध रिपु श्राही ॥ येह बिबारि पंडित मोहि मजहीं । पाएह ज्ञान भगित निहं तजहीं ॥ वो० नकाम कोध लोमादि मद प्रबल मोह के धारि ।

तिन्ह महँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि ॥ ४३ ॥ धुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता । मोह विपिन कहुँ नारि बसंता ॥ जप तप नेम जलामय मारी । होइ श्रीषम सोखे सब नारी ॥ काम कोघ मद मत्सर मेका । इन्हिंह हरषप्रद वर्षा एका ॥ दुर्वासना कुमुद समुदाई । तिन्ह कहुँ सरद सदा छुखदाई ॥ धर्म सकल सरसीरुह वृंदा । होइ हिम तिन्हिह देति दुख मंदा ९ ॥ पुनि ममता जवास बहुताई । पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई ॥ पाप उल्कु निकर सुखकारी । नारि निविद् रजनी श्रॅंथियारी ॥

१--- प्रः देति सुख । [दि॰ : (३) (४) (५) दहै सुन, (५म) देन दुल ] । तृ० : देनि दुल । च॰ : प्र॰ ।

बुधि बतु सील सत्य सब मीना । बनसी सम त्रिय फहहिं प्रबीना ॥ दो०-श्रवगुनमूल सुलप्रद प्रमदा सब दुख खानि ।

ता तें कीन्ह निवारन मुनि मैं येह जिय जानि ॥ ४४ ॥ सुनि रघुपति के बचन सुहाए । मुनि तन पुलक नयन मिर आए ॥ कहहु कवन प्रमु के असि रीती । सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥ जे न मजिं अस प्रमु अम त्यागी । ज्ञान रंक नर मंद अमागी ॥ पुनि , सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम बिज्ञान बिसारद ॥ संतन्ह के लच्छन रघुबीरा । कहहु नाथ मजन मवमीरा ॥ सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ । जिन्ह र तें मैं उन्हके बस रहऊँ ॥ घट बिकार जित अनव अकामा । अचल अकिंचन सुचि सुल्धामा ॥ अमितबोध अनीह मितमोगी । सत्यसार कि कोबिद जोगी ॥ सावधान मानद मदहीना । धीर धर्मगितिर परम प्रबीना ॥ दो०—गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह ।

तिज गम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह ॥ ४५ ॥
निज गुन स्वन सुनत सकुचाहीं । पर गुन सुनत श्रिषक हरषाहीं ॥
सम सीतल निहं त्यागिह नीती । सरल सुभाउ सबिह सन प्रीती ॥
जप तप ब्रत दम संजम नेमा । गुर गोविंद बिप पद मा ॥
सद्धा छमा मयत्री दाया । मुदिना मम पद प्रीति श्रमाया ॥
बिरति बिबेक बिनय बिज्ञाना । बोध जथारथ बेद पुराना ॥
दंम मान मद करिह न काऊ । मूलि न देहिं कुमारग पाऊ ॥
गाविह सुनह सदा मम लीला । हेतु रहित पर हित रत सीला ॥
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते । कहि न सकैं सारद श्रित तेते ॥

१-- प्रः जिन्ह। दि० : प्रः। [तु० वेहि] : च० : प्रः [ (६) वा ]

२---प्र०: धर्मगति । द्वि०, नृ०, च०: प्र० [ (६) मगनिपच ] ।

३---प्रः दुख। द्विः प्रः। [तृः सुख]। यः प्रः।

इं०-कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे।

श्रम दीनबंधु कृपाल श्रपने मगत गुन निज मुख कहे।।

सिरु नाइ बारहिं बार चरनिह झम्हपुर नारद गए।

ते घन्य तुलसीदास आस विहाइ जे हिर रॅंग रए॥

दो०-रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहिं जे लोग।

राम भगति दृढ़ पावहिं बिनु बिराग जप जोग॥

दोप सिखा सम जुवित तनु र मन जिन होसि पतंग।

भजहि राम तिज काम मद कमहि सदा सत्र संग॥ ४६॥

इति श्री रामचरितगानसे सकल किल कलुषविध्वंसने विमल वैराग्य
सम्पादनो नाम ततीयः सोपानः समाप्तः॥

१---प्र०: जुनित तनु । [हि०: (३) (४) (५) जुनिती, (५६) जुनिति रस ] । [नृ० मैं यः दोहा नही है ] । च०: प्र० [ (६) : जुनिती ] ।

#### श्रीगर्थेशाय नमः

#### श्री जानकीवल्लमो विजयते

## श्री राम चरित म नस

## चतुर्थ सो पान

### किष्किया कांड

श्लो०—कुन्देदीवरसुन्दरावितवली विज्ञानधामानुमी
शोभाळ्यी वरघन्विनी श्रुतिनुती गोविप्रवृंदिपियी।
माया मानुषरूपियो रघुवरी सद्धर्म्भवन्मी हिती
सीतान्वेषयातत्परी पिथगती मिक्तपदी ती हि नः ॥
ब्रह्मांभोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं
श्रीमच्छंमुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोमितं सर्वदा।
संसारानयमेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं
धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम् ॥

सो०-मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि श्रव हानि कर । जहाँ बस संमु मवानि सो कासी सेइश्र कस न ॥ जरत सकल सुर बृंद विषम गरल जेहि पान किश्र । तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस ॥

श्रागे चले बहुरि रघुराया । रिष्यम्क पर्वत निश्रराया ॥ तहँ रह सचिव सहित मुग्रीवा । श्रावत देखि श्रतुल बल सींवा ॥ श्रति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निघाना ॥ धरि बदु रूप देखु तैं बाई । कहेसु जानि जिश्रँ सयन बुमाई ॥ पठप्र बालि होहिं मन मैला। भागों तुरत तजों येह सैला॥
बिप्र रूप घरि कपि तहँ गएऊ। माथ नाइ पूँछत श्रस भएऊ॥
को तुम्ह स्थामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिर हु बन बीरा॥
कठिन मूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी॥
मृदुल म्नोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन श्रातप बाता॥
की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥
दो०—जग कारन तारन भवर मंजन भरनी भार।

की तुम्ह श्रस्तिल मुक्नपति लीन्ह मनुज श्रक्तार ॥ १ ॥ कोसलेस दसरथ के जाए । हम पितु बचन मानि बन श्राए ॥ नाम राम लिखनन दोड माई । संग नारि मुकुनारि मुहाई ॥ इहाँ हरी निस्चर बैदेही । बिप्र फिरिहें हम खोजत तेही ॥ श्रापन चरित कहा हम गाई । कहह बिप्र निज कथा बुमाई ॥ प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना । सो मुख उमा जाइ नहिं बरना ॥ पुलिकत तन मुख श्राव न बचना । देखत रुचिर वेप के रचना ॥ पुनि धीरजु घरि श्रस्तुति कीन्ही । हरष हृद्यँ निज नाथहि चीन्ही ॥ मोर न्याउ में पूछा साई । तुम्ह पूँछहु कस नर की नाई ॥ तव माया बस फिरों मुलाना । ता तें मैं नहिं प्रभु पहिचाना ॥ तो ० एक मंद मैं मोहबस कुटिल हृदय श्रवान ।

ं पुनि प्रमु मोहि बिसारेड दीनबंधु सगवान ॥ २ ॥ जदिप नाथ बहु श्रवगुन मोरें । सेवक प्रमुहिं परै बनि मोरें ॥ नाथ जीव तब माया मोहा । सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा ॥ तापर में रघुवीर दोहाई । जानों नहिं कछु सजन उपाई ॥ सेवक छुत पति मातु मरोसें । रहै श्रसोच बनइ प्रमु पोसें ॥

१-- अ०: पठप । दि०: प्र० [तु०: पठना ] ।च ०: प्रव

२---प्र० : मव । द्वि० : प्र० । [ तृ० : मवन ] । च० : प्रव

३--- प्र° कुटिल । दि० : प्र० । [त्० : कीस ]। च० : प्र० ।

श्रस कहि परेउ चरन श्रकुलाई। निज तनु प्रगटि प्रीति उर झाई॥ तब रघुपित उठाइ उर लावा। निज लोचन जल सींचि जुडावा॥ धुनु किप जिश्राँ मानसि जिन ऊँना। तैं मम प्रिय लिझमन तें दूना॥ समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय श्रानन्य गति सोऊ॥ दो०—सो श्रानन्य जाकें श्रास मित न टरह हनुमंत।

में सेवक सचराचर रूप स्वामि मगवंत ॥ ३ ॥ देखि पवनस्रत पति अनुकूला । हृद्य हरष बीती सब स्ला ॥ नाथ सैल पर किपपित रहई । सो सुमीव दास तब अहई ॥ तेहि सन नाथ महन्नी की । दीन जानि तेहि अभय करीजै । ॥ सो सीताकर खोज कराइहि । जह तह मरकट कोटि पठाइहि ॥ येहि बिघ सकल कथा समुमाई । लिए दुवी जन पीठि चढ़ाई ॥ जब सुमीव राम कहुँ देखा । अतिसय जन्म धन्य किर लेखा ॥ सादर मिलेउ नाइ पद माथा । मेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥ किप कर मन बिचार येहि रीती । करिहिंह बिघ मोसन ये प्रीती ॥ दो०—तब हन्मंत उमय दिसि की रे .सब कथा सुनाइ ।

पावक साखी देह करि. जोरी प्रीति दृढ़ाइ ॥ ॥ कि प्रीति कछ बीच न राखा। लिक्सन राम चरित सब भाषा ॥ कह सुप्रीव नयन मरि बारी। मिलिहिं नाथ मिथिलेस कुमारी ॥ मित्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा। बैठ रहेउँ मैं करत विचारा॥ गगन पथ देखी मैं जाता। परबस परी बहुत बिलपाता । एम राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी॥ माँगा रामु तुरत तेहिं दीन्हा। पट उर लाइ सोच स्रित कीन्हा॥

१-- प्र : करीजे [ (२) : करदीजे ] । द्वि , त् ०, च ० : प्र ० ।

२—-प्रः की । द्विरः प्रः [(४) (५ इत्र)ः कि हि] । तुरुः प्ररु। [चरुः कह] ।

रूपः विलपाता । द्विः तुः प्रः प्रः । चः ; विलपाता ।

कह सुप्रीव सुनह ' रघुवीरा । तजह सोच मन आनह घीरा ॥ सब प्रकार करिहों सेवकाई। जेहि बिधि मिलिहिं जानकी आई॥ हो - सखा बचन सनि हरषे क्रुवासिध बलसींव । कारन कवन बसह बन मोहि कहह सुप्रीव ॥५॥ नाथ बालि अरु मैं द्वीर माई। प्रीति रही कछ बरनि न जाई॥ मयस्रत मायाबी तेहि नाऊँ। त्रावा सो प्रमु हमरे गाऊँ॥ श्रद्धं रातिं पुर द्वार पुकारा । बाली रिपु बल सहइ न पारा ॥ धावा बालि देखि सो मागा । मैं पुनि गएउँ बंधु सँग लागा ॥ गिरि बर गुहा पैठ सो जाई। तत्र बाली मोहि कहा बुम्फाई।। परिखेस मोहि एक पखवारा। नहि श्रावीं तब जानेस मारा॥ मास दिवस तह र रहेड बरारी। निसरी रुधिर धार तह मारी।। बालि हतेसि मोहि मारिहि श्राई । सिला देइ तह चलेउँ पराई ॥ मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साईं । दीन्हेउ मोहि राजु बरिश्राईं ॥ बाली ताहि मारि गृह त्रावा । देखि मोहि जित्र मेद बढ़ावा ॥ रिप सम मोहि मारेसि अति मारी । हरि लीन्हेसि सबैंध अरु नारी ॥ ताकें मय रघुबीर कृपाला । सकल भुतन में फिरेड विहाला ॥ इहाँ श्राप बस प्रावत नाहीं। तदिप समीत रहीं मन माहीं॥ सुनि सेवक दुख दीन दयाला । फरिक उठी है ही ४ मुजा विसाला ॥ दो - सुनु सुनीव मारिहों प्रविहि एकहि वान। सरनागत । गए न उनिरिष्ठ प्रान ॥ ६ ॥ रुद्ध त्रस

१-- प्रवः हो। [द्विव, तुवः दोख]। चवः प्रव।

२--- प्रं : तह । दि०, तृ० : प्र० [ च० : सत ]।

३-- प्रव: वर्ती । द्विव: प्रव। [तुव: वर्ते ] । वव: प्रव।

४--- प्रवः है। द्विवः (३) (४) (५) दोख, (५ म) ही। तृवः दोष्ठ। [ चवः दी ]।

५-- प्रवः सारिही । द्विव : प्रव । [ तुव : मैं सारिही ] । चव : प्रव ।

६—प्र० : सरनागत । दि० : प्र० । [ त्० : सरनागतहु ] । च० : प्र० ।

जे न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ निज दु मिरि सम रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥ जिन्ह के असि मति सहज न आई। ते सठ कत हठि करत मिताई॥ कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । गुन प्रगटइ श्रवगुनन्हि दुरावा ॥ देत लेत मन संक न धरई। बल अनुमान सदा हित करई।। बिप तिकाल कर सत्रगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ श्रागे कह मृद् बचन बनाई। पाछे श्रनहित मन क्राटिलाई ॥ जा कर चित श्रहि गति सम माई । श्रस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥ सेवक सठ नृप कृपन कुनारी। कपटी मित्र सूल सम चारी।। सखा सोच त्यागह बल मोरें। सब बिधि घटन काज मैं तोरें।। कह सुमीव सुनद्द रघुबीरा। बालि महाबल ऋति रन घीरा॥ श्रस्थि ताल देखराए। बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए ।। देखि श्रमित बल बाढ़ी पीती। बाली बध की भहर परतीती।। बार बार नावड पद सीसा। प्रमुहि जानि मन हरष कपीसा।। उपजा ज्ञान बचन तब बोला। नाथ क्रुपा मन भएउ श्रलोला ॥ संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहौं सेवकाई॥ ये सब राम मगति के बावक । कहाँहें संत तव पद अवराधक ॥ सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं । मायाकृत परमारथ नाहीं॥ बालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा ॥ सपने जेहि सन होइ लराई। जागे समुक्तत मन सकुचाई॥ श्चव प्रमु क्रुपा करह येहिर माँती । सब तिज मजन करौं दिनु राती ॥ सुनि बिराग संजुत कपि बानी। बोले बिहँसि रामु धनुपानी।। जो कळु कहेडु सत्य सब सोई। सला बचन मम मृषा न होई।।

१-[ प्र०: दुढ़ाप ]। दि०, तृ०, च०: दहाप।

२-- प्र0 : बालि बधव इन्ह । द्वि०, त्० : प्र0 । च० : बाली बध की ।

इ--- प्रः वेहि। दि०, तृ० : प्र०। [ च० : वेहि ]।

नट मर्कट इव भवहिं नचावत । रामु खगेस बेद अस गावत ॥
लै सुप्रीव संग रचुनाथा । चले चाप सायक गिह हाथा ॥
तब रचुपित सुप्रीव पठावा । गर्जे सि जाइ निकट बल पावा ॥
सुन्त बालि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुभ्रावा ॥
सुनु पित जिन्हिह मिलेउ सुप्रीवा । ते ह्रौ बंधु तेज बल सींवा ॥
कोसलेस सुत लिखमन रामा । कालहु जीति सहिं संप्रामा ॥
दो०—कहइ बालिर सुनु भीठर प्रिय समदरसी रचुनाय ।

जों कदाचि मोहि मारहिंग् तो पुनि होउँ सनाथ ॥ ७ ॥ श्रम किह चला महा श्रमिमानी। तन समान सुप्रीविह जानी ॥ मिरे उभी भाली श्रति तर्जा। मुठिका मारि महा धुनि गर्जा ॥ तब सुप्रीव विकल होइ भागा। मुष्टि प्रहार बज्ज सम सामा ॥ मैं जो कहा रघुवीर कृपाला। बंधु न होइ मोर यह काला॥ एक रूप तुम्ह श्राता दोऊ। तेहि श्रम तें निर्हे मारेउँ सोऊ॥ कर परसा सुप्रीव सरीग। तनु मा कुलिस गई सब पीरा॥ मेली कंठ सुमन के माला। पठवा पुनि बल देइ विसाला॥ पुनि नाना विधि मई लराई। विटप श्रोट देखिंह रघुराई॥ दो०—बह खल बल सुप्रीव किर हियँ हारा भय मानि।

मारा बालि राम तब हृद्य माँमा सर तानि ॥ ८ ॥ परा विकल महि सर के लागें । पुनि उठि बैठ देखि प्रमु आगें ॥ स्याम गात सिर जटा बनाएँ । श्ररून नयन सर चाप चन्नाएँ ॥ पुनि पुनि चितह चरन चित दीम्हा । सुफल जनम माना प्रमु चीन्हा ॥

१---प्रा : ही । [ दि०, नृ० : दोष्ठ ] । च० : प्र०।

२---प्रवः सहै वालि । दिवः कह वाजी । [तुवः कहा वालि ] । [ववः कह वालि ] ।

३-- प्रव: भीव [ (२): मोहिं ]। द्विव, तुव, चव: प्रव।

<sup>.</sup> ४---प्र०: सारहिं [(र): सारिहिं ]। द्वि०: प्र० [(४) सारिहिं, (५म) सारिहिंहें ]। [ए०: सारिहें ]। च०: प्र०।

५-- प्रः डसी [ (२) : डमी ] द्वि० : प्र० [ (५व) : डमी ] । त्०, च० : प्र० ।

इद्व प्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चितइ राम की श्रोरा ॥ धर्म हेतु श्रवतरेहु गोसाई । मारेहु मोहि ब्याध की नाई ॥ में बैरी सुप्रीव पिश्रारा । श्रवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ श्रेनुज बघू भगिनी सुननारी । सुन सठ ये कन्या सम चारी ॥ इन्हिंह कुटष्ट बिलोकइ जोई । ताहि बघें कछु पाप न होई ॥ मूढ़ तोहि श्रतिसय श्रिममाना । नारि सिखावनु करिंस न काना ॥ मम भुज बल श्रासित तेहि जानो । मारा चहिस श्रधम श्रिममानी ॥ दो०--सुन्हु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि ।

प्रमु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गित तोरि॥ ६ ॥

सुनत राम अति कोमल बानी। बालि सीस परसेड निज पानी ॥
अचत करों तनु राखहु पाना। बालि कहा सुनु क्रूपानिघाना॥
जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं। अंत रामं कहि आवत नाहीं॥
जासु नाम बल संकर कासी। देत सबिह सम गित अबिनासी॥

मम लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि प्रमु अस बनिहि बनावा॥

छं०—सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं।

जित पवन मन गो निरस करि मुनि घ्यान कबहुक पावहीं ॥
मोहि जानि अति अभिमानबस प्रमु कहेउ राखु सरीरही ॥
अस कवन सठ हिंठ काटि सुरतरु बारि करिहि बबूर हीं ॥
अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर माँगऊँ ।
जेहि जोनि जन्मों कर्मबस तहँ राम पद अनुरागऊँ ॥
येह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रमु लीजिए ।
गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए ॥
दो०—राम चरन हढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग ।

सुमनमाल जिमि कंठ तें गिरत न जानइ नाग ॥ १०॥ राम बालि निज धाम पठावा । नगर लोग सब ब्याकुल धावा ॥ नाना बिधि बिलाप कर तारा । छूटे केस न देह सँमारा ॥ न्तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया।। छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित श्रांति श्रांघम सरीरा।। पगट सो तनु तत्र श्रागे सोवा। जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा॥ उपजा ज्ञान चरन तब लागी। लीन्हेसि परम मगति बर मॉॅंगी॥ उमा दारुजोबित की नाईं। सबिह नचावत रामु गोसाईं॥ तब मुप्रीविह श्रायेष्ठ दीन्हा। मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा॥ रामु कहा श्रानुजहि समुमाई। राजु देहु सुप्रीविह जाई॥ रघुपति चरन नाइ करि माथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा॥ वि०—लिखमन तुरत बोलाए पुरजन बिप्न समाज।

राजु दीन्ह सुप्रीव कहुँ श्रंगद कहुँ जुबराज ॥ ११ ॥
उमा राम सम हित जग माही । गुर पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं ॥
सुर नर मुनि सब के येह रीती । स्वार्थ लागि करहिंद सब प्रीती ॥
बालि त्रास ब्याकुल दिन राती । तन बहु बन चिंता जर छाती ॥
सोह सुप्रीव कीन्ह कपिराऊ । श्रति कृपाल रघुबीर सुमाऊ ॥
जानतहूँ श्रम प्रभु परिहरहीं । काहे न विपति जाल नर परहीं ॥
पुनि सुप्रीवहि लीन्ह बोलाई । बहु प्रकार नृप नीति सिखाई ॥
पुनि सुप्रीवहि लीन्ह बोलाई । बहु प्रकार नृप नीति सिखाई ॥
कह प्रभु सुनु सुप्रीव हरीसा । पुर न जाउँ दस चारि बरीसा ॥
यात श्रीषम बरण रितु श्राई । रहिहों निकट सैल पर छाई ॥
श्रंगद सहित करहु तुम राजु । संतत हृद्यें घरेहु मम काजु ॥
जब सुप्रीव मवन फिरि श्राप । रामु प्रबर्णन गिरि पर छाए ॥
वो०—प्रथमहिं देवन्ह गिरि गुहा राखी रुचिर बनाइ ।

रामु कृपानिधि कछुक दिन बास करहिंगे आह ॥ १२ ॥ सुंदर बन कुद्यमित अति सोमा । गुंजत मधुप निकर मधु लोमा ॥ कृदं मुख फल पत्र सुहाए । मए बहुत जब तें प्रमु आए ॥

१--- प्र : करिं । दि०, नृ० : प्र० । [ च० : करित ] ।

२-- प्रः सोह। दि०: प्र०। [तु०: सो ]। च०: प्र०।

देखि मनोहर सैल अनूपा। रहे तहँ अनुज सहित सुरम्पा॥
मधुकर खग मृग तनु धरि देवा। करिंह सिद्ध मुनि प्रमु के सेवा॥
मंगलरूप भएउ बन तन तें। कीन्ह निवास रमापित बन तें॥
फटिक सिला श्रित सुअ सुहाई। सुख आसीन तहाँ द्वी भाई॥
कहत अनुज सन कथा अनेका। मगित बिरित नृपनीति बिबेका॥
बरषा काल मेघ नम छाए। गर्जत लागत परम सुहाए॥
दो०—लिखेमन देख मोर गन नाचत बारिद पेखि।

गृही बिरित रत हरष जस बिष्नु मगत कहुँ देखि॥ १३॥ घन घमंड नम गर्जत घोरा। प्रियाहीन डरपत मन मोरा॥ दामिनि दमक रह न धन माहीं। खल के प्रीति जथा थिरु नाहीं॥ बरपहिं जलद मूमि निश्चराप। जथा नवहिं बुघ बिद्या पाप॥ बूँद श्रघात सहिं गिरि कैसे। खल के बचन संत सह जैसे॥ खुद नदी मिर चली तोराई । जस थोरेह घन खल इतराई॥ मूमि परत मा ढावर पानी। जनु जीवहि माया लपटानी॥ सिमिटि सिमिटि जल मरिं तलावा। जिमि सदगुन सज्जन पृष्टें श्रावा॥ सिरिता जल जलिनिघ महुँ जाई। होइ श्रचल जिमि जिव हिर पाई॥ वो०—हरित मूमि तन संकुल समुमि परिंह नहिं पंथ।

निम पाखंडबाद र तें गुप्त होहि सद्प्रंथ ॥ १४ ॥ दादुर घुनि चहुँ दिसा छहाई । बेद पढ़िं जनु बढ़ समुदाई ॥ नव पह्नव भए बिटप अनेका । साधक मन जस मिले बिबेका ॥ श्रकं जवास पात बिनु भएऊ । जस छुराज खल उद्यम गएऊ ॥ सोजत कतुँ मिलइ निहं धूरी । करइ कोघ जिमि घरमिह दूरी ॥

१---प्रवः रह न। द्विवः प्रव। तुवः रही ]। चवः प्रव

२-- म० : तोराई । द्वि० : म० [ (३) : तुराई] ( रु० : च० : म०

३—प्र∘:पाख°डवाद। द्वि०:प्र०[(४): पाख°डीवाद]। [त्०: पाख°डीवाद]।

ৰ : স

४--- प्र० : मिलाइ निर्दे । द्वि० : तु० : प्र० । चि० : मिलाइहि ]

सिस संपन्न सोह महि कैसी। उपकारी के संपित जैसी।।
निसि तम वन ख़बोत बिराजा। जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा।।
महाबृष्टि चिल फूटि कि।यरी। जिमि सुतंत्र भएँ बिगरिह नारी।।
कृषी निराविहें चतुर किसाना। जिमि वृध तजिहें मोह मद माना।।
देखियत चक्रबाक खग नाहीं। किलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं।।
ऊसर बरषे तृन निहं जामा। जिमि हरिजन हियँ १ उपज न कामा।।
बिविध जंतु संकुल महि आजा। प्रजा बाद जिमि पाह सुराजा।।
जहाँ तहाँ रहे पथिक थिक नाना। जिमि इंदियगन उपजें ज्ञाना।।
दो०—कबहुँ प्रबल चलरे मारुत जहाँ तहाँ मेघ बिलाहिं।

जिमि कपूत कें उपजें कुल सद्धर्म नसाहिं॥ कब्हुँ दिवस महुँ निबिड़ तम कब्हुँक पगट पतंग॥

बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग छुसंग ॥ १५॥ वरषा बिगत सरद रितु आई। लिखमन देखहु परम छुहाई॥ फूले कास सकल मिह छाई। जनु बरषा कृतरे प्रगट बुढ़ाई॥ उदित अगस्ति पंथ बल सोसा। जिमि लोमिह सोखह संतोषा॥ सरिता सर निर्मल बल सोहा। सत हृदय जस गत मद मोहा॥ रस रस स्व सित सर पानी। ममता त्याग करहिं जिमि ज्ञानी॥ जानि सरद रितु खंजन आए। पाइ समय जिमि छुकृत छुहाए॥ पंक न रेनु सोह असि घरनी। नीति निपुन नृप के जिस करनी॥ जल संकोच बिकल यह भीना। अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना॥ बनु घन निर्मल सोह अकासा। हरिजन हव परिहरि सब आसा॥ करहें कहुँ बृष्टि सारदी थोरी। कोड कोड पाव मर्गात जिमिर मोरी॥

१- प्र : हिय । द्वि , तु : प्र । [ च : धिय ] ।

२-- प्रवः चल । द्विव, तृवः बहा । चवः प्रवः।

३-- प्रः इत । द्वि०, तृ० : प्र०। [ च० : रित् ]।

४-- प्रः जिसि। दि०, त्०: प्र०। [च०: जिम ]।

दो०-चले हरिष तिज नगर नृप तापस बनिक मिस्तारि।

जिमि हरि भगति पाइ सम तजहिं आसमी चारि ॥ १६ ॥ सुली मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न पकी बाधा ॥ फूले कमल सोह सर कैसार । निर्मुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसार ॥ गुँजत मधुकर मुखर अनूपा । सुंदर खग रव नाना रूपा ॥ चक्रवाक 'मन दुख निसि पेखी । जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥ चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख लहइ न संकर द्रोही ॥ सरदातप निसि ससि अपहरई । संत दरस जिमि पातक टरई ॥ देखि इंदु चक्रोर समुदाई । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ मसक दंस बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किएँ कुल नासा ॥ दो०—मूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ ।

सदगुर मिले जाहिं जिमि संसय अम समुदाह ॥१७॥ वरषा गत निर्मल रितु आई । सुधि न तात सीता कै पाई ॥ एक बार कैसेहुँ सुधि जानों । कालहु जीति निमिष महुँ आनों ॥ कतहुँ रही जी जीवित होई । तात जतनु करि आनों सोई ॥ सुभीवहु सुधि मोरि बिसारी । पावा राज कोस पुर नारी ॥ जीहि सायक मारा मैं बाली । तेहि सर हतों मूढ़ कहुँ काली ॥ जासु कृषौँ छूटिह मद मोहा । ताकहुँ उमा कि सपनेहु कोहा ॥ जानिह यह चरित्र मुनि ज्ञानी । जिन्ह रखुबीर चरन रित मानी ॥ लिखमन कोषवंत प्रमु जाना । घनुष चढ़ाइ गहे कर बाना ॥ दो जन्तव अनुजहि समुम्मावा रखुपित करुनासीव।

भय देखाइ लै ग्रावहु तात सला सुमीव ॥ १८ ॥ इहाँ पवनसुत हृदय बिचारा । रामकाजु सुमीव बिसारा ॥ निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिहुँ बिघि तेहि कहि समुम्तावा ॥

१-प्रः क्रमशः कैसा, जैसा। दिः प्रः [ (५) कैसे, जैसे ]। [ मृः कैसे, जैसे ]।

स्रुनि सुप्रीव परम भय माना । विषय मोर हिर लीन्हेउ ज्ञाना ॥ अब मारुतसुत दृत समूहा । पठनहुँ जहँ तह बानर जूहा ॥ कहेहु पाल महुँ श्राव न जोई । मोरें वर ताकर वश्च होई ॥ तब हनुमंत बोलाए दूता । सब कर किर सनमान बहुता ॥ भय श्ररु प्रीति नीति देखराई । चले सकन चरनन्हि सिरु नाई ॥ येहि श्रवसर लिखमनु पुर श्राए । कोध देखि जह तह किप धाए ॥ दो०—धनुष चढ़ाइ कहा तब जारि करीं पुर छार ।

व्याकुल नगर देखि तब श्राएउ बालि कुमर ॥ ११॥ चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही। लिख्नमनु श्रभय गाँह तेहि दीन्ही ॥ क्रोधवंत लिख्नमनु स्रुनि काना। कह क्रपीस श्रात मय श्रकुलाना॥ सुनु हनुमंत संग ले तारा। करि बिनती सम्भाउ कुमारा॥ तारा सिहत जाइ हनुमाना। चरन बंदि प्रभु सुजसु बखाना॥ किर बिनती मंदिर ले श्राए। चरन पखारि पलँग बैठाए॥ तब क्रपीस चरनिह सिरु नावा। गिह मुज लिख्नम कंठ लगावा॥ नाथ बिषय सम मद क्र्छु नाहीं। सुनि मन मोह करइ बन माहीं॥ सुनत बिनीत बचन सुख पावा। लिख्नमन तेहि बहु बिधि समुम्मावा॥ पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि बिधि गए दून समुदाई॥ दो० — हरिष चले सुमीव तब श्रंगदादि कृषि साथ।

राभानुज श्रागे करि श्राए जह रघुनाय ॥ २०॥ नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कह नाहिन खोरी ॥ श्रातसय प्रकल देव तब माया । श्रूटइ राम करह जी दाया ॥ विषयबस्य प्रर नर मुनि स्वामी । मैं पाँवर परा किप श्रात कामी ॥ नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर कोघ तम निसि जो जागा ॥ लोभ पास जेहिं गर न बँघाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥

१—प्र० : समुकार । द्वि०, तु० : प्र० । [च० : समुकार] ।

२-अ० : सोइ। दि० : प्र०। [तु० : क्रोस] च० : प्र०।

यह गुन साधन तें निह होई। तुम्हरीं कृपा पाव कोइ कोई।।
तव रघुपति बोले मुसुकाई। तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि माई॥
अब सोइ जतनु करहु मन लाई। जेहि बिधि सीता कै सुधि पाई॥
दो०—येहि बिधि होत बतकही आए बानर जुथ।

नाना बरन सकल दिसि देखिश्र कीस बरूथ ॥२१॥ बानर कटक उमा मैं देखा। सो मुरुख जो करन चह रे लेखा॥ आह् राम पद नाविंह माथा। निरिख बदनु सब होिह सनाथा॥ अस किप एक न सेना माहीं। राम कुसल जेिह पूँछा नाहीं॥ येह कछु निहं प्रमु के अधिकाई। विस्वरूप व्यापक रघुराई॥ यादे जह तह आयेष्ठ पाई। कह सुप्रीन सबिह समुमाई॥ राम काजु अरु मोर निहोरा। बानर जूथ जाहु चहुँ ओरा॥ जनकसुता कहुँ खोजहु जाई। मास दिवस महुँ आएहु माई॥ अविध मेटि जो बिनु सुधि पाए। आवह बनिहि सो मोहिं मराए॥ हो० - बचन सुनत सब बानर जह तह वले तरंत।

तव सुगीत बोलाए श्रंगद नल हनुमंत ॥२२॥
सुनहु नील श्रगद हनुमाना। जामवंत मितवीर धुजाना॥
सकल सुमट मिलि दिन्छिन जाहू। सीता सुधि पूँछेहु सब काहू॥
मन क्रम बचन सो जतनुर बिचारेहु। रामचंद्र कर काजु सँवारेहु॥
मानु पीठ सेइश्र उर श्रागी। स्वामिहि सर्व माव छल त्यागी॥
तिज माया सेइश्र परलोका। मिटिह सकल मनसंमव सोका॥
देह घरे कर येह फ़लु माई। मिंडिझ राम सब काम बिहाई॥
सोइ गुनज्ञ सोई बड़मागी। जो रघुनीर चरन श्रनुरागी॥
श्रायेसु मौँगि चरन सिरु नाई। चले हरिष सुमरत रघुराई॥

१--- प्र०: करन चद्द। द्वि०: प्र० [ (४): किय चद्द]। च्रि०: करि चद्दै]। च०: प्र०।

२-- प्रवः सो जतन् । द्विवः प्रव। [तुवः सुनतन]। चवः प्रव।

३--प्र० : गुन कान] । द्वि० : गुनश्च [ (५म) : गुनश्चान] । तृ०, च० : द्वि० ।

पान्ने पवन तनय सिरु नावा । जानि काजु मसु निकट बोलावा ॥ परसा सीस सरोरुह पानी । कर मुद्रिका दीन्ह जन जानी ॥ बहु प्रकार सीतिह समुम्तापहु । कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आपहु ॥ हनुमत जनम सुफल करि माना । चलेउ हृद्यँ घरि कृपानिधाना ॥ जद्यपि प्रसु जानत सब बाता । राजनीति राखत सुरत्राता ॥ दो०—चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह ।

राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह ॥२३॥ कतहुँ होइ निसिचंर सें मेटा। प्रान लेहिं एक एक चपेटा॥ बहु प्रकार गिरि कानन हेरिहें। कोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरिहें॥ लागि तृषा अतिसय अकुलाने। मिलइ न जल घनर गहन मुलाने॥ मन हनुमान कीन्ह अनुमाना। मरन चहत सब बिनु जलपाना॥ चिह गिरि सिखर चहुँ दिसि देखा। मूमि बिबर एक कीतुक पेखा॥ चकबाक बक हंस उड़ाहीं। बहुतक खग प्रविसिंह तेहि माहीं॥ गिरि तें उतिर पवनसुन आवा। सब कहुँ लेइ सोइ बिबर देखावा॥ आगे के हनुमंतिह लीन्हा। पैठे बिबर बिलंबु न कीन्हा॥ दो०—दीख बाइ उपवन बर सर बिगसितर बहु कंजर।

मंदिर एक रुचिर तह बैठि नारि तपपुंज ॥ २४ ॥ दूरि तें ताहि सबन्हि सिरु नावा । पूँछे निज कृतांत सुनावा ॥ तेहिं तब कहा करहु जल पाना । खाहु सुरस सुंदर फल नाना ॥ मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए । तामु निकट पुनि सब चिल आए ॥ तेहिं सब आर्पान कथा सुनाई । मैं अब जाब जहाँ रघुराई ॥ मूँदहु नयन बिबर तिज जाह । पैहहु सीतिह जिन पिछताहू ॥ नयन मूँ।द पुनि देखिहें बीरा । ठाड़े सकल सिंधु के तीरा ॥ सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमल पद नाएसि माथा ॥

१—प्रवः घन । द्विवः प्रवः [(५घ): बन]। [तृवः बन]। चवः प्रवः।

२---प्रः बर सर विगसित । द्विः प्रः । [तृःसुमन सर विगसिन] चःसरविगसिन तहं]।

नाना माँति निनय तेहिं कीन्ही। श्रनपायनी मगति प्रमु दीन्ही॥ दो०-नदरीनन कहुँ सो गई प्रमु श्राज्ञा धरि सीस।

उर घरि राम चरन जुग जे बंदत श्रज ईस ॥ २५ ॥ इहाँ विचारहिं कपि मन माहीं। बीती श्रवधि काजु कछु नाहीं ॥ सब मिलि कहिंद परसपर बाता । बिनु सुधि लिए करब का आता रै ॥ कह श्रंगद लोचन भरि बारी। दहेँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी॥ इहाँ न सुधि सीता कै पाई। उहाँ गए मारिहि कपिराई॥ पिता बघे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न श्रोही॥ पुनि पुनि श्रंगद कह सब पाहीं। मरन भएउ कछु संसय नाहीं।। श्रंगद बचन सुनत कपि बीरा। बोलि न सकहिं वयन वह नीरा।। इन एक सोच मगन होइ रहे । पुनि अस बचन कहत सब भए ॥ हम सीता कै सोघ बिहीना। नहिं जहहिं जुवराज प्रबीनार ॥ अस कहि लवन सिंघु तट जाई। बैठे कपि सब दर्भ इसाई।। जामवंत श्रांगद दस देखी। कही कथा उपदेस बिसेषी॥ तात राम कहुँ नर जिन मानहु । निर्मुन ब्रह्म श्रजित श्रज जानहु ।। हम सब सेवक त्राति बहुमागी । संतत सगुन ब्रह्म दो०—निज इच्छा प्रमु श्रवतरहरे सुर महि गो द्विज लागि।∙

स्गुन उपासक संग तहँ रहिं मोच्छ झुल ध्र्यांग ॥२६॥ येहि विधि कथा कहिं वहु भौती। गिरि कंदरा झुनीप संपाती॥ बाहेर होइ देले७ वहु कीसा। मोहि ऋहारु दीन्ह जगदीसा॥

१-[ तु० में यह अर्थाली नहीं है]।

२-[ तु० में यह तथा इसके पूर्व की तीन अर्थालियां नही हैं]।

२ - प्र• प्रमु भवतरइ। द्वि०: प्र० [ (५): प्रमु भवतरिह"]। तृ०,च०:प्र॰।

४-- प्रवः सन्। द्विव, तृवः प्रवः चवः सुत्।

५-- प्र॰ सुनी । द्वि॰ : प्र॰ । [तृ॰, च॰ : सुना] ।

६-प्र० : बाहेर । द्वि० : प्र० [ (३) : बाहर] । [ तृ० : बाहिर] । [च०: बाहेरि ] ।

७—प्रः देखि। दि०: प्र०। [तृ०: देखे]। च०: तृ०।

श्राज सबन्ह कहुँ मच्छन करकँ। दिन बहु चले श्रहार बिनु मरऊँ॥ कबहुँ न मिलै भर उदर श्रहारा। श्राज दीन्ह बिधि एकहि बारा ॥ हरिपे गीध बचन छुनि काना। श्रव मा मरनु सत्य हम जाना॥ किप सब उठे गीध कहुँ देखी। जामवत मन सोच बिसेषी ॥ कह श्रंगद बिचारि मन माहीं। धन्य जटायू सम कोउ नाहीं॥ राम काज कारन तनु त्यागी। हरिपुर गएउ परम बड़भागी॥ छुनि खग हरष सोक जुत बुद्धों। श्रावा निकट किपन्ह भय मानी॥ तिन्हिह श्रमय करि पूँछेसि जाई। कथा सकल तिन्ह ताहि छुनाई॥ छुनि संपाति बघु के करनी। रघुपति महिमा बहु बिधि बरनी॥ दो०—मोहि लें जाहु सिंघू तट देउँ तिलांबिल ताहि॥

बचन सहाय करिं में पैहहु खोजहु जाहि॥ २०॥ किप सब उठे गीघ कहँ देखी। जामबंत मन सोच बिसेषी॥ अनुज किया किर सागर तीरा। किह निज कथा सुनहु किप बीरा॥ इम द्वी बंधु प्रथम तरुनाई। गगन गए रिव निकट उड़ाई॥ तेज न सिह सक सो फिर आवा। में अमिनानी रिव निअरावा॥ जरे पंख अति तेज अपारा। परेज मूमि किर घोर विकारा॥ मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। लागी दया देखि किर मोही॥ बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा। देह जिनत अमिमान झड़ावा॥ नेता जक्ष मनुज तनु घरिही। तासु नारि निस्चरपति हरिही॥ तासु खोज पठहि पसु दूता। तिन्हिह मिले तें होब पुनीता॥ जिमहिंह पंख करिस जिन चितार। तिन्हिह देखाई दिहेसु तें सीता॥ मुनि कै गिरा सत्य मह आजू। सुनि मम बचन करहु प्रसु काजू॥

१-[तु० में यह तथा इसके पूर्व की अर्थातियां नहीं हैं]।

२-[तु० में यह अर्थाली नहीं है]।

र-प्रo: करि । दि०: प्रo । [तु०: मति] । च०: प्रo ।

४-प्रवः चिता । दिवः प्रवः [ तूवः चीता] । चवः प्रवः।

गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। तहँ रह रावन सहज असंका।। तहँ असोक उपबन जहँ रहई। सीता बैठि सोच रत अहई॥ दो०—मैं देखों तुम्ह नाहीं। गीधिह दृष्टि अपार।

बृह भएउँ न त करतेउँ कछुक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥ जो नाघइ सत जोजन सागर । करइ सो राम काज मित आगर ॥ मोहि बिलोकि घरहु मन घीरा । राम कृपा कस भएउ सरीरा ॥ पापिउ जाकर नाम धुमिरहीं । अति अपार भव सागर तरहीं ॥ तासु दूत तुम्ह तिज कदराई । रामु हृद्यँ घरि करहु उपाई ॥ अस कहि उमार गीघ जब गएऊ । तिन्ह के मन अति बिसमै भएऊ ॥ निज निज बल सब काहू भाषा । पार जाइ कर रसंसय राखा ॥ जरठ भएउँ अब कहुइ रिक्रेसा । निहं तन रहा प्रथम बल लेसा ॥ जबहिं त्रिबिकम मए खरारी । तब मैं तरुन रहेउँ बल भारी ॥ दो० — बिला बाँघत प्रमु बाढ़ेउ सो तनु बरनि न जाइ ।

उभय वरी महँ दीन्हीं सात •प्रदिच्छन घाइ ॥ २१ ॥ श्रंगद कहइ जाउँ में पारा । जिश्राँ संसय कछु फिरती बारा ॥ जामवंत कहू तुम्ह सब लायक । पठइश्र किमि सबही कर नायक ॥ कहइ रिछेस सुनहुर् हनुमाना । का चुप साघि रहेउ बलवाना ॥ पवनतनय बल पवन समाना । बुधि बिबेक बिज्ञान निधाना ॥ कवन सो काजु कठिन जग माहीं । जो निहं होइ तात तुम्ह पाहीं ॥ राम काज लिंग तब श्रवतारा । सुनतिहं मएउ पर्वताकारा ॥ कनक बरन तन तेज बिराजा । मानहु श्रपर गिरिन्ह कर राजा ॥ सिंचनाद करि बारहिं बारा । लीलहिं नाघों जलनिधि स्वारा ॥

१—प्र०: नाही । : द्वि० प्र०[ (x) : नाहिं] । तु०: नाहिंन] । च०: प्र०।

२-- प्रव: गरुह। द्विव, तुव: प्रव। चव: उसा।

३-- प्र० : कै। द्वि० : प्र०। तृ० : कर्। च० : तृ०।

४---प्र० : दीन्ही । द्वि०: प्र० [ (५४) : दीन्हि मै] । तृ०: दीन्हि मै] । च० : प्र० ।

५-- प्र : रीक्रपति सन् । द्वि , तृ : प्र । च ः रिक्रेस सन्ह ।

सिहत सहाय रावनिह मारी। त्रानौं इहाँ त्रिक्ट उपारी।। जामवंत . में पूड़ो तोही। उचित सिखावन दीजहु मोही।। पतना करहु तात तुम्ह जाई। सोतिह देखि कहहु सुधि श्राई।। तब निज मुजबल राजिवनयना। कौतुक लागि संग किप सेना।।

खं - किप सेन संग सँघारि निसचर राम्र सीतिह आनिहैं।
त्रैलोक पावन सुजस सुर सुर मुनि नारदादि क्लानिहैं॥
जो सुनत गावत कहत समुम्भन परम पद नर पावई।
रघुवीर पद पायोज मधुकर दास तुलसी गावई॥
दो - भव मेषज रघुनाथ जस सुनहिं जे नर श्ररु नारि।
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करिं कि तिरहरि । ३०॥
सो - नीलोत्पल तन स्थाम काम कोटि सोमा अधिक।
सुनिय तासु गुन आम जासु नाम श्रष्य खग विक ॥

इति श्री रामचरितमानसे सकल किल कलुषविघ्वंसने विशुद्ध सन्तोष सम्पादनो नाम चतुर्थ सोपानः समाप्तः ॥

१—प्रवः दीजहु । द्विवः प्रव । [ (५व)ः दीजै] । [तुवः दीक्षेत्रा] चवः प्रव । २—प्रवः त्रिसिरारि । द्विवः प्रव [ (३)(४)ः त्रिपुरारि] । [तुवः विपुरारि] । चवः प्रव ।

### श्रीवयोशायनमः श्रीजानकीवञ्जभाय नमः

# श्री राम चरित मानस

## पंचमसो पान सुंदर कांड

श्लो ० — शांतं शाश्वतस्त्रमध्यमन्तवं निर्वाणः शांतिप्रदं ब्रह्माशं मुफर्गीं द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं वि.मुं । रामाख्यं जगदीश्वरं छुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देहं करुगाकरं रघुवरं मूपालचूगामणि ॥

नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेस्मदीये सत्यं वदामि च मवानिस्तांतरातमा मिक प्रयच्छ रघुपुँगव निर्भरां मे कामादिदोषरितं कुरु मानसं च ॥ श्रादुलितबलधामं स्वर्णारीलामदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामप्रगग्यं। सक्त तुग्रानिधानं वानरा णामधीश र रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि॥ जामवंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदयँ श्राति भाए॥ तब लिंग मोहि परिखहु तुम्ह भाई। सिह दुख कंद मृल फल खाई॥ जब लिंग श्रावों सीतिह देखी। होइहिर काजु मोहि हरष विशेषी॥ श्रास कहि नाइ सवन्हि कहुँ माथा। चलेउ हरिष हियँ घरि रघुनाथा॥ सिंघु तीर एक मूघर सुंदर। कौतुक कृदि चढ़ेउ ता ऊपर॥ बारं बार रघुवीर सँमारी। तरकेउ पवनतत्य बल भारी॥

१-- प्र० : गीवाँस । दि०, तृ० : प्र० । च० : निर्वास ।

२--- प्रः होहिह् । द्वि० : प्र०[ (३)(४)(५): होइ । द्वि०: होह] । च०: प्र०[(८):होह] ।

जेहि शिरि चरन देइ हनुमंता। चलेउ सो गा पाताल तुरंता।। जिमि श्रमोघ रघुपति कर बाना। येही माँति चला हनुमाना।। जलनिधि रघुपति दृत विचारी। तें मैनाक होहि श्रमहारी।। दो०—हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम।

राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिसाम ॥ १ ॥

जात पवनसुन देवन्ह देखा । जानइ कहुँ बल बुद्धि बिसेषा ॥

सुरसा नाम श्रहिन्ह के माता । पठइन्हि श्राइ कही तेहिं बाता ॥

श्राजु सुरन्ह मोहि दीन्ह श्रहारा । सुनत बचन कह पवनकुमारा ॥

राम काजु करि फिरि में श्रावों । सीता के सुधि प्रमुहि सुनावों ॥

तब तुश्र बदन पइठिहों श्राई । सत्य कहों मोहि जान दे माई ॥

कवनेहु जतन देह निहं जाना । श्रसिस न मोहि कहेउ हनुमाना ॥

जोजन भरि तेहिं बदनु पसारा । किप तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा ॥

सोरह जोजन मुख तेहि ठएक । तुरत पवनस्रुत बिस्त मएक ॥

सस जस सुरसा बदनु बद्दावा । तासु दून किप रूप देखावा ॥

सत जोजन तेहिं श्रानन कीन्हा । श्रात लघु रूप पवनस्रुत लीन्हा ॥

बदन पइठि पुनि बाहेर श्रावा । मौँगा बिदा ताहि सिरु नावा ॥

मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरभु तोर मैं पावा ॥

दो० –राम काज सबु करिहह तुम्ह बल बुद्धि निधान ।

श्रासिष देइ गई सो हरिष चलेउ हनुमान ॥ २ ॥ निसिचर एक सिंधु महुँ रहुई। करि माया नम के खग गहुई॥ जीव जंतु जे गगन उड़ाई।। जल बिलोकि तिन्ह के परिखाई।।। गहुइ खाँह सक सो न उड़ाई। येहि वििष्ठ सदा गगनचर खाई॥

१---प्रवः बेर्डि गिरि चरन देह। द्विवः प्रव। [तृवः वे गिरि चरन दौन्ह]। चवःप्रव।

२---प्रवः चलेख । द्विवः प्रव [तुवः चलि] । चवः प्रव

इ--- प्रवः वेहीं । दिवः प्रव[(र) (पत्र):वेहीं] । [तुवः तेहीं] । [त्रवः (श्रेयोही, (न) नाहीं] ।

सोइ श्वल हन्मान कहँ र कीन्हा । तासु कपटु किप तुरतिह चीन्हा ॥ ताहि मारि मारुतसा बीरा । बारिधि पार गएउ मित धीरा ॥ तहाँ जाइ देखी बन सोमा । गुंजत चंचरीक मधु लोमा ॥ नाना तरु फल फूल सुहाए । खग मृग बृंद देखि मन भाए ॥ सैल बिसाल देखि एक आगें । तापर धाइ चढ़ेउ मय त्यागे ॥ उमा न कक्षु किप के अधिकाई । प्रमु प्रताप जो कालहि खाई ॥ गिरि पर चढ़ि लंका तेहिं देखी । किह न जाइ अति दुर्ग बिसेषी ॥ अति उतंग जलनिधि चहुँ पासा । कनककोट कर परम प्रकासा ॥ छं०—कनक कोट बिचित्र मनिकृत संदरायतना । विचार सार्वे स्वार ।

चउहर हट्ट सुब्ह बीथीं चारु पुरु बहु बिघि बना ॥
गज बाजि खच्चर निकर पदचर रथ बरूथिन्ह को गनै ।
ंबहु रूप निसिचर जूथ अति बल सेन बरनत निहं बनै ॥
बन बाग उपबन बाटिका सर कृप बापी सोहहीं ।
नर नाग सुर गंधर्ब कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥
कहुँ माल देह बिसाल सैल समान अति बल गर्जहीं ।
नाना असारेन्ह मिरहिं बहु बिधि एक एकन्ह तर्जहीं ॥
करि जतन मट कोटिन्ह बिक्ट तन नगर चहुँ दिसि रच्चहीं ॥
कर्हुं महिष मानुष घेनु खर अज खल निसाचर मच्चहीं ॥
येहि लागि तुलसीदास इन्हकी कथा कछु एक है कही ।
रघुबीर सर तीरथ सरीरिन्ह त्यागि गित पहहहिं सही ॥
दो ० —पुर रखवारे देखि बहु किप मन कीन्ह बिचार।

अति लघु रूप घरौं निसि नगर करौं पइसार ॥ ३ ॥

१-- प्रवः सोइ। द्विव: तृव: प्रव। चिव: सो ]।

२—प्रवः कर्षः द्विवः प्रवः [तृवः ते ]। चवः प्रवः (५)ः ते ]।

३-प्र: सुद्रागतया । द्वि : प्र । [ तु : सुद्रायत स्रति ] । च : प्र ।

<sup>¥—</sup>प्र० : माल । द्वि० : प्र० । [तु०: मछ ] । च०: प्र० [ (८): मछ ] ।

मसक समान रूप किप घरी। लंकिह चले उ सुमिरि नरहरी।।
नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निंदरी।।
जानेहि नहीं मरमु सठ मोरा। मोर श्रहार जहाँ लंगि चोरा।।
मुठिका एक महाकिप हनी। रुधिर बमत धरनी ढनमनी।।
पुनि संमारि उठी सो लंका। जोरि पानि कर बिनय ससंका।।
जब रावनिह ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचि कहा में हि चीन्हा।।
बिकल होसि तें किप कें मारें। तब जानेसु निस्चर सचारे॥
तात मोर श्रति पुन्य बहूता। देले उँ नयन राम कर दृता॥
दो०—तात स्वर्ग श्रपकर्ग सुख घरिश्र तुला एक श्रंग।

तूल न ताहि सकल भिल जो छुल लव सतसंग ॥ १ ॥
प्रविसि नगर कीजै सब काजा । इत्यँ राखि कोसलपुर राजा ॥
गरल छुषा रिपु करै मिताई । गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥
गरुड़ है सुमेरु रेनु सम ताही । राम कृपा करि चितवा जाही ॥
श्रात लघु रूप घरेड हनुमाना । पैठा नगर सुमिरि भगवाना ॥
मंदिर मंदिर प्रति करि सोघा । देखे जह तह अगनित जोधा ॥
गएड दसाननं मंदिर माहीं । अति विचित्र कि जात सो नाहीं ॥
सयन किए देखा किप तेही । मंदिर महुँ न दीखि बैदेही ॥
सवन एक पुनि दीख सोहावा । हरिमंदिर तह मिन्न बनावा ॥
दो०—रामायुघ अंकित गृह सोमा बर्रान न जाइ ।
नव तुलसिका बृंद रह देखि हरष किपराइ ॥ ५ ॥

१-- प्रय: नमत । द्विः तुरु। चरु: प्रव [ (६): नमन ]।

२-- प्रवःते । दिवः प्रव। [तुवः जव ]। प्रव [ (८): जव]।

३—प्र० : गरुड़ । द्वि०: प्र० [(५व्र): गरुव ] । [ तु०: गरुव्र ] । च० : प्र० [(८): गरुव्र] ।

४ - प्रव: वितवा । द्विव: प्रव। [ तुव: चितवर्दि ] । चवः प्रव [ (५): | वितवर्दि ] ।

५-- प्रवः दीखि । [दिवः दीख ]। तुवः प्रव । [चवः दीख ]।

६-प्रः तुलसिका। दिः : प्रः । [तुः तुलसी के ]। चः प्रः [ (५): तुलसी के ]।

लंका निसिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा ॥
मन महुँ तरक करें कपि लागा । तेहीं समय बिभीषनु जागा ॥
राम राम तेहिं धुमिरन कीन्हा । हृदयँ हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥
येहि सनु हिठ करिहों पहिचानी । साधु ते होइ न कारज हानी ॥
बिप्त रूप घरि बचन धुनाए । सुनत बिभीषन उठि तह आए ॥
करि प्रनामु पूँकी कुसलाई । बिन कहहु निज कथा बुमाई ॥
की तुम्ह हरि दासन्ह महुँ कोई । मोरे हृदयँ प्रीति अति होई ॥
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी । आएहु मोहिं करन बड़भागी ॥
दो०—तब हनमंत्र कही सब राम कथा निज नाम ।

सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुनम्राम ।। ६ ॥
सुनहु पवनसुत रहिन हमारी । जिमि दसनिह महुँ जीम बिचारी ॥
तात कबहुँ मोहि जानि श्रनाथा । करिहिह कृपा मानुकुल नाथा ॥
तामस तनु कछु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन माहीं ॥
श्रव मोहि मा भरोस हनुमंना । बिनु हरि कृपा मिलहिं निहं संता ॥
जों रघुवीर श्रनुमह कीन्हा । ती तुम्ह मोहि दरमु हिठ दीन्हा ॥
सुनहु बिभीषन प्रमु कै रीती । करिह सदा सेवक पर प्रीती ॥
कहहु कवन मैं परम कुलीना । किप चंचल सबही बिधि हीना ॥
पात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिलह श्रहारा ॥
वो०—प्रस मैं श्रधम सला सनु मोहँ पर रघुवीर ।

कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे विलोचन नीर ॥ ७॥ जानतहूँ अस स्वामि विसारी। फिरहिं ते काहे न होहिं दुस्तारी॥ येहि विधि कहत राम गुनशामा। पावा अनिर्वाच्य विसामा॥ पुनिर सब कथा विभीषन कही। जेहि विधि जनकसुता तह रही॥

१--- प्रश्निमशः लागा, जागा। दि०: प्रश्नि [तृ०: लागे, लागे] । च०: प्रश्नि । स्--- प्रश्नि । दि०: पुनि । तृ०, च०: दि० ।

तब हनुमंत कहा सुनु अाता। देखी वहीं जानकी माता॥ जुगुति बिमीषन सकल सुनाई। चलेड पवनसुत बिदा कराई॥ किर सोइ रूप गएड पुनि तहवाँ। बन अपोक सीता रह जहवाँ॥ देखि मनहिं महुँ की न्ह प्रनामा। बैठे हिं बीति जात निसि जामा॥ कुसतनु सीस जटा एक बेनी। जगित हदयँ रघुपति गुन सेनी॥ दो०—निज पद नयन दिए मन राम चरन महुँ लीन।

परम दुली मा पवनस्रत देखि जान ही दीन ॥ ८॥ तर पल्लव महुँ रहा लुकाई। करइ विचार करों का माई॥ तेहिं अवसर रावनु तहँ आवा। संग नारि बहु किए बनावा॥ बहु विधि खल सीतिह समुम्तावा। साम दान मय मेद देखावा॥ कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी॥ तव अनुचरीं करों पन मोरा। एक बार विलोकु मम ओरा॥ तन धरि ओट कहित वैदेही। सुमिरि अवधपित परम सनेही॥ सुनु दसमुख खबोत प्रकासा। कबहुँ कि नितनी करइ विकासा॥ अस मन समुसु कहित जानकी। खल सुधि नहिं रखुबीर बान की॥ सठ सुने हिर आनेहि मोही। अधम निलञ्ज लाज नहिं तोही॥ दो०—आपुहि सुनि खबोत सम रामहिं। मानु समान।

परुष बचन सुनि काढ़ि श्रसि बोला श्रिति खिसिश्रान ॥ १ ॥ सीता तैं मम कृत श्रपमाना । कटिहौं तब सिर कठिन कृपाना ॥ नाहिं त सपदि मानु मम बानी । सुमुखि होति न त जीवन हानी ॥ स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रमु मुज करि कर सम दसकंधर ॥

१---प्रः देखी। द्विः प्रः [(४)(५) (५ष्र): देखा]। [तुः देखा]। चः प्रः [(प): देखा]।

२--प्र०: चरन महुँ। द्वि०: गुँ०: प्र०। [च०: (६) कमल पद, (८) चरन ला ]।

३—प्र० : दान । द्वि० : प्र० [ (५८) : दाम ] । [ तु० : दाम] । च० : प० [(८) : दाम] ।

४—प्रवः समुक्ता दिवः प्रव [(५) (५८)ः समुक्ति ]। दिवः समुक्ति ]। चवः प्रव [(६): समुक्ति]।

सो भुज कुंठ कि तब असि घोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन १मोरा ॥ चंद्रहास हरु मम परितापं । रघुपित बिरह अनल संजातं ॥ सीतल निसि तब असि १ बर धारा । कह सोता हरु मम दुल भारा ॥ सुनत बचन पुनि मारन घावा । मयतनया कहि नीति बुम्हावा ॥ कहेसि सकल निसिचरिन्ह बेलाई । सीतिह बहु बिधि त्रासहु जाई ॥ मास दिवस महुँ कहा न माना । तो मैं मार्राब दाढ़ि कृपाना ॥ दो०—भवन गएउ दसकंघर इहाँ पिसाचिनि बृंद ।

सीतिह त्रास देखाविह धरिं रूप बहु मंद ॥ १०॥ त्रिजटा नाम राच्तसी एका। राम चरन रित निपुन विवेका॥ सवन्हों बोलि सुनाएसि सपना। सीतिह सेइ करहु हित श्रपना॥ सपनें बानर लंका जारी। जातुषान सेना सब मारी॥ खर श्रारूढ़ नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा॥ येहि विधि सो दिच्छन दिसि जाई। लंका मनहुँ विमीषन पाई॥ नगर किरी रघुबीर दोहाई। तब प्रमु सीता बोलि पठाई॥ येह सपना में कहीं पुकारी। होइहि सत्य गएँ दिन चारी॥ तासु बचन सुनि ते सब डरीं। जनकसुता के चरनिह परीं॥ दो०—जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच।

मास दिवस बीते मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥ ११ ॥ त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी । मातु बिपति संगिनि तह मोरी ॥ तजों देह करु बेगि उपाई । दुसह बिरहु श्रव निहं सहि जाई ॥ श्रानि काठ रखु बिता बनाई । मातु श्रनल पुनि टेहि लगाई ॥ सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुनइ को सबन स्ल सम बानी ॥

१—प्रवः सन्। द्विवः पन्। तृवः चवः द्विव।

६—अ० : सीता । द्वि० : प० । [ तू० : सीतिहि ] । च० : प० [(=) : सीतिहि ] ।

धुनत बचन पद गहि समुभाएसि । प्रमु प्रताप बल धुजस धुनाएसि ॥ निसि न श्रनल मिल धुनु धुकुमारी । श्रस किह सो निज भवन सिधारी ॥ कह सीता बिधि मा प्रतिकूला । भिलिहि न पावक मिटिहि न सूला ॥ देखिश्रत प्रगट गगन श्रंगारा । श्रविन न श्रावत एकी ताग ॥ पावकमय सिस स्रवत न श्रागी । मानहुँ मोहि जानि हतभागी ॥ धुनिह बिनय मम विटप श्रसोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥ मृतन किसलय श्रनल समाना । देहि श्रिगिन तन करिह निदाना॥ देखि परम बिग्हाकुल सीता । सो छन किपिह कलप सम बीता ॥ सो०-किप करि हदयँ बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तव ।

जनु श्रसोक श्रंगार दीन्ह हरिष उठि कर गहेउ॥ १२॥
तव देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम श्रकित श्रित संदर॥
चिक्रत चितव मुद्री पिहचानी। हरिष विषाद हर्यं अकुलानी॥
जीति को सक्इ श्रजय रखुराई। माया तें श्रसि रिच निहं जाई॥
सीता मन विचार कर नाना। मधुर वचन बोलेउ हनुमाना॥
रामचंद्र गुन बरने लागा। मुनतिह सीता कर दुस्त भागा॥
लागी मुने सवन मन लाई। श्रादिहुँ तें सब कथा सुनाई॥
सवनामृत जेहिं कथा मुहाई। कहीर सो प्राट होति किन माई॥
तव हनुमत निकट चिंछ गएऊ। फिरि बैठी मन विसमय भएउ॥
राम दूत में मातु जानकी। सत्य सपथ करुनानिधान की॥
यह मुद्रिका मातु में श्रानी। दीन्हि राम तुम्ह कहें सहिदानी॥
नर बानरिह संग कहु कैरों। कही कथा मह संगित जैसें॥
दो० -किप के बचन सप्रेम मुनि उपजा मन बिस्वास।

जाना मन क्रम बचन येह क्रपासिधु कर दास ॥ १३ ॥

१---प्रंथः तन । द्विष्टः प्रः [ (३) (४) : जिनि ]। तृष्टः प्रश् [ चिष्टः जिनि ]। २---प्रश्यः कदी । द्विष्टः प्रश् [ (३) (४) (४८) : कदि ]। तृष्टः कदि ] चण्टः प्रश्

हरिजन जानि प्रीति श्राति बाढ़ी। सजत नयन पुलकाविल ठाढ़ी ।।
बूडत बिरह जलिघ हनुमाना। भएहु तात मो कहुँ जलजाना।।
श्रव कहु कुसल जाउँ बिलहारी। श्रनुज सिहत मुखमवन खरारी।!
कोमल चित्र कृपालु रघुर ई। किप केहि हेतु घरी निदुराई॥
सहज बानि सेवक मुख दायक। कबहुँक मुन्ति करत रघुनायक॥
कबहुँ नयन मम सीतल ताता। होइहिंह निरिष्ति स्थाम मृदु गाता॥
बचनु न श्राव नयन मरे दे बारी। श्राहह नाथ होँ निपट बिसारी॥
देखि परम बिरहाकुल सीता। बोला किप मृदु बचन विनीता॥
मातु कुसल प्रमु श्रानु समेता। तव दुख दुखी मु कृपानिकेता॥
जिन जननी मानहु जिश्राँ कना। तुम्ह तें प्रेम राम कें दूना॥
दो०—रघुपति कर संदेम्र श्रव मुनु जननी घरि घीर।

श्रम किह किप गदगद भएउ भरे विलोचन नीर ॥ १४ ॥ कहेउ राम वियोग तव सीता । मोकहुँ सकत भए विपरीता ॥ नव तरु किसलय मनहुँ कृसानू । कालिनिसा सम निसि सिस मानू ॥ कुबलय विपिन कुंत बन सिरसा । बारिद तपत तेल जनु बिरसा ॥ जे हितर रहे करत तेइ पीरा । उरग स्वास सम त्रिविध समीरा ॥ कहेडू तें कछु ।दुस्त घटि होई । काहि कहीं येह जान न कोई ॥ तस्व भेम कर मम श्रक तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु भीति रसु एतनेहिं माहीं ॥ प्रभु संदेसु सुनत वैदेही । मगन भेम तन सुधि निहं तेही ॥ फह किप हृदयँ धीर घरु माता । सुनिक राम सेवक सुखदाता ॥ उर श्रानह रसुपित प्रभुताई । सुनि मम बचन तजह कदराई ॥

१—अ०: मरे। [द्वि, तृ०: मरि]। च०: प० [ (५): बह् ]।

र—प्रः जे हिन । [दिः०: जेहि तरु]। [तृः जेहि तरु]। च०: प्र०- [(८); जेहि तरु]।

दो०-निसिचर निकर पतंग सम रघुण्ति बान कृसानु ।

जननी हृदयँ धीर धरु जरे निसाचर जानु॥ १५॥ जों रघुबीर होति सुधि पाई। करते निहं बिलंबु रघुगई॥ राम बान रि उप् जानकी। तम बरूथ कहँ जातुधान की॥ अबिहं मातु में जाउँ लवाई। प्रभु श्रायेसु निहं राम दोहाई॥ कछुक दिवस जननी धरु धीरा। किपन्ह सिहत श्रइहिं रघुबीरा॥ निसिचर मारि तोहि लै जइहिं। तिहुँ पुर नारदादि जसु गहहिं॥ हैं सुत किप सब तुम्हिं समाना। जातुधान श्रित भट बलवाना॥ मोरें हृदयँ परम संदेहा। सुनि किप प्रगट कीन्हि निज देहा॥ कमक मूधराकार सरीरा। समर भयंकर श्रित बलबीरा॥ सीता मन भरोस तब भएक। पुनि लघु रूप पवनसुत लएक॥ दो० – सुनु माता साखामुग । निहं बल बुद्धि बिसाल।

प्रमु प्रताप तें गरुड़िह खाइ परम लघु ब्याल ॥ १६ ॥
मन संतोष सुनत किप बानी । भगित प्रनाप तेज बल सानी ॥
आसिष दीन्हि राम भिय जाना । होहु तात बल सील निधाना ॥
प्रजर अमर गुनिषि सुत होहू । करहुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥
करहुँ कृपा प्रमु अस सुनि काना । निर्मर प्रेम मगनर हनुमाना ॥
बार बार नाएसि पद सीसा । बोला बचन जोरि कर कीसा ॥
अब कृतकृत्य मएउँ मैं माता । आसिष तब अमोघ बिख्याता ॥
सुनहु मातु मोहि अतिसय मूला । लागि देखि सुंदर फल हुल्ला ॥
सुन सुत करहिं बिपन रखवारी । परम सुमट रजनीबर धारी ।
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं । जों तुम्ह सुल मानहु मन माही ॥

१—प्रवः साखासृग । द्विवः प्रवः [तुवः साखासृगद्दिः]। चवः प्रवः (८): साखासृगदिः]

२---प्रवः सगन । द्विः :प्रवः [ तुः इर्ष ]। चवः प्रवः।

२-अ० : वारी । दि०, तु० : अ०। व० : वारी ।

दो ० -देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकी जाहु।

रधुपति चरन हृद्यँ धरि तात मघुर फल साहु ॥ १७॥ चलेड नाइ सिरु पैठेड बागा। फल साएसि तरु तौरें लागा॥ रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कुछु मारेसि कुछु जाइ पुकारे॥ नाथ एक आवा किप भारी। तेहिं असोक बाटिका उजारी॥ साएसि फल अरु बिटप उपारे। रचक मिद मिद मिह हारे॥ सुनि रावन पंठए भट नाना। तिन्हिह देखि गर्जेंड इनुमाना॥ सब रजनीचर किप संघारे। गए पुकारत कुछु अधमारे॥ पुनि पठएउ तेहिं अन्त कुमारा। चला संग लै सुभट अपारा॥ अवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महा धुनि गर्जा॥ दो० – कुछु मारेसि कुछु मिलेयेसि धरि धूरि।

कछु पुनि जाइ पुकारे प्रमु मर्कट बल मूरि ॥१८॥

सुनि सुत बघ लंकेस रिसाना। पठप्रिस मेघनाद बलवाना।।

मारेसि जिन सुत बाँधेसु ताही। देखिम-किपिह कहाँ कर म्राही।।

चला इंद्रजित श्रद्धालित जोधा। बंधु निघन सुनि उपजा क्रोधा।।

कपि देखा दारुन मट श्रावा। कटकटाइ गर्जा श्ररु धावा॥

श्रित बिसाल तरु एक उपारा। बिरथ कीन्ह लंकेस कुनारा॥

रहे महा भट ताकें संगा। गहि गहि कपि मर्दइ निज श्रंगा॥

तिन्हिह निपाति ताहि सन बाजा। मिरे जुगल मानहुँ गजराजा॥

मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन मुरुका श्राई॥

रिठ बहोरि कीन्हिसि बहु माया। जीति न जाइ प्रमजनजाया॥

दो०-ब्रह्मा श्रस्न तेहिं साधा कपि मन कीन्ह विचार।

जों न ब्रह्म सर मानों महिमा मिटइ अपार ॥ १६ ॥ ब्रह्मबान कपि कहुँ तेहिं मारा । परतिहुँ बार कटकु संघारा ॥ तेहिं देखा कपि मुरुझित मएऊ । नागपास बाँधेसिँ ले गएऊ ॥ बाधु नाम जपि सुनहु मवानी । मवबंघन काटिहें नर ज्ञानी ॥

तासु दूत कि बंध तर आवा। प्रभु कारज लिंग किपिह बँधावा।। किप बंधन मुनि निसिचर धाए। कौतुक लागि समा सब द्याए।। दसमुख सभा दीखि किप जाई। किह न जाइ कल्लु अति प्रभुताई।। कर जोरें मुर दिसिप विनीता। मृकृष्टि बिलोकन सकल सभीता।। देखि प्रताप न किप मन संग्रा। जिमि श्रहिगन महुँ गरुड़ असंका॥ दो०—कृपिहि बिलोकि दसानन बिहुँसा कहि दुर्बाद।

सुत वध सुरित कीन्हि पुनि उपजा हृद्यं विषाद ॥ २०॥ कह लंकेस कवन तहुँ कीमा। केहि के बल घालेसि बन स्वीसा॥ की घो श्रवन सुने निहं मोहीं। देखीं अति असंक सठ तोही ॥ मारे निस्चर केहिं अपराधा। कहु सठ तोहि न पान के बाधा ॥ सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल विरचित माया॥ जाकें बल बिरंचि हिर ईसा। पाल उस्जन हरत दससीसा॥ जा बल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन॥ धरइ जो बिविध देह सुरत्राता। तुग्ह से सठन्ह सिखावनु दाता॥ हर कोदंड कठिन जेहिं मजा। तोहि समेत नृप दल मद गंजा॥ सर दृपन त्रिसरा अठ बालो। बधे सकल अतुलित बलसाली॥ दो०—जा के बल लवलेस तें जितेहु चराचर कारि।

तासु दृत मैं जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि॥ २१॥ जानों मैं तुम्हारि प्रभुताई। सहसवाहु सन परी लराई॥ समर वालि सन करि जसु पावा। सुनि कपि बचन विहेंसि बहरावा॥ सापउँ फल प्रभु लागी मूखा। कपि सुमाव ते तोरेडँ क्रसा॥ सब के देह परम प्रिय स्वामी। मारहिं मोहि कुमारगगामी॥ जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारें। तेहिं पर बाँधेउ तनयँ तुम्हारें॥ मोहि न कछु बाँधे कह लाजा। कीन्ह चहैं। निज्ञ प्रभु कर काजा॥

१-- प्र : मारे । दि : प्र । [तु : मारेहि ] । च : प्र [ (६) : मारेहि ] ।

बिनती करों जोरि कर रावन । छुनहु मान तिज मोर सिखावन ॥ देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी । अम तिज मजहु भगत भयहारी ॥ जा के डर श्रित काल डेराई । जो छुर श्राप्तर काई ॥ ता सों बयरु कबहुँ निई कोजै । मोरें कहें जानकी दीजै ॥ दो०—प्रनतपाल रघुनायक करुनासिधु खरारि ।

गएँ सरन प्रमु राखहैं र तब अपराघ बिसारि॥ २२॥ राम चरन प्रकृज उर धरहू। लंका अचल राजु तुम्ह करहू॥ रिषि पुलस्ति जम्रु बिमल मयंका। तेहि सि महुँ जिन होहु कलका॥ राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखु बिचारि त्यागि मद मोहा॥ बसनहीन निहं सोह सुरारी। तब मूषन मूषित बर नारी॥ राम बिमुख संपित प्रमुठाई। जाइ रही पाई बिनु पाई॥ सजल मूख जिन्ह सरितन्ह नाहीं। बरिष गएँ पुनि तबहिं सुखाहीं॥ सुनु दसकंठ कहीं पन रोपी। बिमुख राम आता नहिं कोपी॥ संकर सहस बिष्नु अज तोही। सकहिं न राखि राम कर द्रोही॥ दो०—मोह मूल बह सुलप्रद त्यागृह तम अभिमान।

मजहु राम रघुनायक क्रुपासिंघु भगवान ॥ २३॥ जदिप कही किप श्रिति हित बानी । भगिति बिबेक बिरित नय सानी ॥ वेला बिहाँस महा श्रिमानी । मिला हमिह किप गुर बड़ ज्ञानी ॥ मृत्यु निंकट श्राई खल तोही । लागे स अधम सिखावन मोही ॥ उलटा होइहि कह हनुमाना । मितिश्रम तोहि प्रगट मैं जाना ॥ सुनि किप बचन बहुत खिसियाना । बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना ॥ सुनत निसाचर मारन धाए । सिचवन्ह सहित बिमीषन श्राए ॥

१-- प्र : असुर । द्वि , तृ ० : । च ० : प्र ० [ (६) : अचर ]।

२-प्रव : राखिहै । द्विव, तृव : प्रव । [ चव : (६) राखिहि, (८) राखिहिह ]।

३--- प्राच्या । द्वि : प्राच्या (५) (५म) : सक्त ] । तुः : सक्त । चः तुः ।

४-- म : तो हि । दि : प · [ (४) : तोर ] । [ तु o : तोर ] । च o : प o ।

नाइ सीस करि बिनय बहुता। नीति बिरोध न मारिश्र दूता।। श्रान दंढ कळु करिश्र गोसाई। सबहीं कहा मंत्र सल माई॥ सुनत बिहँसि बोजा दसकंघर। श्रंग मंग करि पठइश्र बंदर॥ दो०—कृपि कें ममता पूँछ पर सबहिं कहीं। समुस्ताइ।

तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ॥ २४॥
पूँछहीन बानर तहँ र जाइहि। तब सठ निज नाथिह लइ आइहि॥
जिन्ह के कीन्हिस बहुत बड़ाई। देखों में तिन्ह के प्रभुताई॥
बचन सुनत किप मन मुसुकाना। मह सहाय सारद में जाना॥
जाधुधान सुनि राथन बचना। लागे रचैं मुद्र सोइ रचना॥
रहा न नगर बसन घृत तेला। बादी पूँछ कीन्ह किप खेला॥
कीतुक कहँ आए पुरबासी। मारहिं चरन करिं बहु हाँसी॥
बाजहिं ढोल देहिं सब तारी। नगर फीरि पुनि पूँछ पजारी॥
पावक जरत देखि हनुमंता। भएउ परम लघु रूप तुरंता॥
निबुक्ति चढ़ेउ किप कनक अटारी। मई सभीत निसाचर नारी॥
डो०—हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मस्त उनचास।

श्रदृहास करि गर्जा किप बिंद लाग श्रकास ॥ २५ ॥ देह निसाल परम हरुश्राई । मंदिर तें मंदिर चढ़ घाई ॥ जरह नगर मा लोग निहाला । म्ह्रपट लपट बहु कोटि कराला ॥ तात मातु हा सुनिश्र पुकारा । येहि श्रवसर को हमहि जबारा ॥ हम जो कहा येह किप निहं होई । बानर रूप धरें सुर कोई ॥ साधु श्रवज्ञा कर फल ऐसा । जरह नगर श्रनाथ कर जैसा ॥ जारा नगरु निमिष एक माहीं । एक निमीषन कर गृह नाहीं ॥

१--प्रवः सहयो । दिवः प्रव । [तृवः कहा ] । [चवः कहाँ ] ।

२--- प्रवः तहं। दिव : प्रवः [ तुव : जव ]। चव : प्रव [ (८) : जव ]।

१-- प्रवः मत्पट । द्विवः प्रवः [ तुवः दपट ]। चवः प्रवः।

ताकर दूत अनल जेहिं सिरिजा । जरा न सो तेहिं कारन गिरिजा ॥ उलटि पलटि लंका सब जारी । कूदि परा पुनि सिंधु मम्प्तारी ॥ दो॰ – पूँछ बुम्पाइ स्रोइ सम घरि लघु रूप बहोरि ।

जनकस्ता कें आगें ठाड़ भएउ कर जोरि॥ २६॥ मातु मोहि दीजें किछु चीन्हा। जैसें रघुनायक मोहि दीन्हा॥ चूड़ामिन उतारि तब दएऊ। हरष समेत पवनस्रत लएऊ॥ कहेउ तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रमु पूर्न कामा॥ दीन दयाल बिरिदु संमारी। हरहु नाथ मम संकट मारी॥ तात सकस्रत कथा सुनाएहु। बान प्रताप प्रमुहि समुफ्ताएहु॥ मास दिवस महुँ नाथु न आवार। तौ पुनि मोहि जिञ्चत निर्दे पावार॥ कहु किप केहि बिघ राखों प्राना। तुम्हहूँ तात कहत अब जाना॥ तोहि देखि सीतल मह झाती। पुनि मो कहुँ सो दिनु सो राती॥ दो०—जनकस्रतहि समुफ्ताइ करि बहु बिघ धीरजु दीन्ह।

चरन कमल सिरु नाइ किप गवनु राम पिह कीन्ह ॥ २७ ॥ चलत महा धुनि गर्जे सि भारी । गर्भ स्रविह धुनि निसिचर नारी ॥ नाघि सिंधु येहि पारिह आवा । सबद किलिकेला किपन्ह धुनावा ॥ हरषे सब बिलोकि हनुमाना । नृतन जनम किपन्ह तब जाना ॥ सुख प्रसन्न तन तेज बिराजा । कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा ॥ मिले सकल अति भए सुखारी । तलफत मीन पाव जनु वारी ॥ चले हरिष रघुनायक पासा । पूँछत कहत नवल इतिहासा ॥ तब मधुवन भीतर सब आए । अंगद संगत मधुकल खाए ॥ रखवारे जब बरजइ लागे । सुष्टि प्रहार हनत सब मागे ॥

१-- प्र : विरिद्ध । [ द्वि ०, तृ० : विरद ] । [ च० : (६) विवह, (८) विरद] ।

२--[प्रo: क्रमशः मानै, पानै] । दिः : माना, पाना । [तुः मानै, पानै] । चः दिः ।

३-- प्रवः सनि निसिचर । द्विवः प्रवा दिवः रजनी घर । चवः प्रवा

४--- प्र० जिमि । दि० : प्र० । त्० : जत्। च० : त्० ।

दो०--जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज।

सुनि सुप्रीव हरष किप किर श्राए प्रमु काल ॥ २८॥ जों न होति सीता सुधि पाई । मधुवन के फल सकिहं कि लाई ॥ येहि बिधि मन बिचार कर राजा । श्राइ गए किप सहित समाजा ॥ श्राइ सवन्हि नावा पद सीसा । मिलेड सवन्हि श्रित प्रेम किशीसा ॥ पूँछी कुसल कुसल पद देली । राम कृपाँ मा काजु बिसेषी ॥ नाथ काजु कीन्हेड हनुमाना । राखे सकल किपन्ह के प्राना ॥ सुनि सुप्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ । किपन्ह सहित रघुपित पिं चलेऊ ॥ राम किपन्ह जब श्रावत देला । किएँ काजु मन हरप विसेषा ॥ पिटक सिला बैठे हो माई । परे सकल किप चरनन्हि जाई ॥ दो०—प्रीति सहित सब मैंटे रघुपित करनापंज ।

पूँछी कुसल नाथ श्रव कुसल देखि पद कंत्र ॥ २१ ॥
जामवंत कह सुनु रघुगया। जापर नाथ करहु तुम्ह दाया॥
ताहि सदा सुम कुसल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर॥
सोइ विजयी बिनयी गुन सागर। तासु सुन्नसु त्रैलोक उजागर॥
प्रमु की कृपा भएउ सबु काजू। जन्म हमार सुफल मा श्राजू॥
नाथ पवनसुत कीन्द्रि जो करनी। सहसहु मुख न जाइ सो बरनी॥
पवनतनय के चरित सुहाए। जामवंत रघुपतिहि सुनाए॥
सुनत कृपानिधि मन श्रिति माए। पुनि हनुमान हरिष हियँ लाए॥
कहहु ताल केहि भौति जानकी। रहित करित रच्छा स्वपान की॥
वो०—नाम पाहरू राति दिनुर ध्यान तुम्हार कपाट।

लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान हेहिं बाट ॥३०॥ चलत मोहि चुड़ामनि दीन्ही । रघुपति हृद्यँ लाइ सोइ लीन्ही ॥ नाथ जुगल लोचन भरि बारी । बचन कहे कछ जनककुमारी ॥

१-मा भीति। दिवः मा । त्वः मे । चवः त्व।

२---प्र : राति दिनु । द्वि०: प्र० [(५): दिवस निसि] । नृ०: प्र० । [वर्रः दिवस निसि]।

श्रनुज समेत गहेहु प्रमु चरना । दीनबंधु प्रनतारित हरना ॥
मन क्रम बचन चरन श्रनुरागी । केहिं श्रपराध नाथ हो त्यागी ॥
श्रवगुन एक भोर मैं माना । बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥
नाथ सो नयनिह कर श्रपराधा । निसरन प्रान करिं हिठे बाधा ॥
बिरह श्रिगिन तनु तूल समीरा । स्वास जग्ह छन माहिं सरीरा ॥
नयन सबिं जलु निज हित लागी । जरह न पाव देह बिरहागी ॥
सीता कै श्रित बिपति बिसाला । बिनहि कहें मिल दीनदयाला ॥
दो ० —निभिष निमिष करुनानिधिर जाहिं कलप सम बीति ।

बेगि चिलिश्र प्रभु श्रानिश्च भुज बल खल दल जीति ॥ ३१॥ सुनि सीता दुख प्रभु सुखश्चयना । मिर श्राए जल राजिव नयना ॥ बचन काय मन मम गित जाही । सपनेहुँ बूस्मिश्च बिपित कि ताही ॥ कह हनुमंत बिपित प्रभु सोई । जब तब सुमिरन मजन न होई ॥ केतिक बात प्रभु जातुधान को । रिपुह्हि जीति श्रानिबी जानकी ॥ सुनु कि तोहि समान उपकारी । निहं को उ सुर नर मुनि तनुधारी ॥ प्रतिउपकार करों का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥ सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं । देखेउँ कर बिचार मन माहीं ॥ पुनि पुनि किपिहि चित्रव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक श्रित गाता ॥ दो०—सनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरिष हनुमंत ।

चरन परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि मगवंत ॥ ३२ ॥ बार बार प्रमु वहैं उठावा । प्रेम मगन तेहि उठव न भावा ॥ प्रमु कर पंकज किप कें सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥ सावधान मन किर पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदर ॥ किप उठाइ प्रमु हृदयँ लगावा । कर गहि परम निकट बैठावा ॥

१-- प्र०, द्वि०, नृ०, च० : इठि [ (६) : इवि ]।

२---प्रशः करनानिषि । दिशः प्रशः [तृशः करनायनन ]। चशः प्रशः [(८)ः करनायनन ]।

कहु कपि रावन पालित लंका। केहि विधि दहेहु दुर्ग अति बंका।।
प्रमु प्रसन्न जाना हनुगना। बोला बचन बिगत अभिमाना।।
साखामृग कै बड़ि मनुसाई। साखा ते साखा पर जाई।।
नाँघि सिंधु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बधि विधिन उजारा॥
सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कब्यूर मोरि प्रमुताई॥
दो०—ता कहँ प्रमु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकुल।

तव प्रमावर बड़वानलिह जारि सक् सलु तूल ॥ ३३ ॥
नाथ भगित श्रांत सुखदायनी १ देहु कृपा करि श्रनपायनी १ ॥
सुनि प्रमु परम सरल किष बानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥
उमा राम सुमाउ जेहिं जाना । ताहि भजनु ति भाव न श्रांना ॥
येह संबाद जासु उर श्रांवा । रष्टुपित चरन भगित सोइ पावा ॥
सुनि प्रमु बचन कहिं किष्हुं दा । जय जय जय कृपाल सुसकंदा ॥
तब रष्टुपित किष्पितिहि बोलावा । कहा चलई कर करह बनावा ॥
श्रांव बिलंबु केहि कारन की । तुरत किष्नह कहुँ श्रायेसु दी ॥
की तुक देखि सुमन बहु बरवी । नम तें मवन चले सुर हरवी ॥
दो ० —कृष्पिति बेगि बोलाए श्राष्ट ज्रथप जूथ।

नामा बरन श्रदुल बल बानर मालु बरूय ॥ ३४ ॥ प्रमु पद पंक्रज नाविहें सीसा । गर्जेहि मालु महाबल कीसा ॥ देखी राम सकल कपि सेना । चितइ कृषा करि राजिब नयना ॥ राम कृषा बल पाइ कपिंदा<sup>भ</sup> । भए पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा<sup>भ</sup> ॥

१-- प्रः कछ । दि० : प्रः । [त्० : कछ्त ]। च० : प्रः।

र—प्रवः प्रसाव । द्विवः प्रव [ (१) (४) (५) प्रनाप ] । त्विवः प्रवाप ] । चवः प्रव [ (न) प्रताप ] ।

ह-प्राण्ड क्रमशः अति सुल्हायनी, अनपायनी । द्विणः प्राण्ड ति स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्व

४—- प्रवः प्रसु । । द्विः प्रव । [तुवः कपि ]। चवः प्रव।

५- प्रिंग क्रमशः क्षींदा, गिरीशा द्विणः क्षिया, गिरिशा तृशः द्विणः प्रश् [(६): क्षिरीश, गिरीश]।

हरिष राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर धुम नाना।। जाधु सकल मंगलमय कीती । ताधु पयान सगुन येह नीती।। प्रभु पयान जाना बैदेहीं। फरिक बाम श्रॅंग जनु किह देहीं।। जोइ जोइ सगुन जानिकिहि होई। श्रसगुन मरुउ रावनिह सोई।। चला कटकु को बरनइ पारा। गर्जीइ बानर मण्जु श्रपारा।। नख श्रायुध गिरि पादप धारी। चले गगन मिह इच्छाचारी।। केहिर नाद मालु किप करहीं। डगमगाहिं दिग्गज चिकरहीं।। छं०—चिकरिहं दिग्गज डोल मिह गिरि लोल सागर खरमरे।

मन हरष दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे ॥
कटकटिंह मर्कट विकट मट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं ।
जय राम पबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहीं ॥
सहि सक न मार उदार शहिपति बार बारहिं मोहई ।
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥
रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थित जानि परम सुहावनी ।
जनु कम्ठ सर्पर सर्पराज सो लिखत श्रविचल पावनी ॥
दो०—येहि विवि जाइ क्रुपानिवि उतरे सागर तीर ।

जहँ तहँ लागे खान फल मालु बिपुल किप बीर ॥ ३५ ॥ उहाँ निसाचर रहिं ससंका। जब ते जारि गएउ किप लंका ॥ निज निज गृहँ सब करिं बिचारा। निहं निसिचर कुल केर उबारा॥ जासु दृत बल बरिन न जाई। तेहि आएँ पुर कवन मलाई॥ दृति-इ सन सुनि पुरजन बानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी॥ रहिस जोरि कर पति पद लागी। बोली बचन नीति रस पागी॥

१-प्रः कीती । द्विः प्रः । [ तृः रीती ] । चः प्रः [ (८) : रीती ] ।

२-- प्र : डरार । द्वि : प्र । [ तु : अपार ] । च : प्र ।

कंत करप हरि सन परिहरह । मोर कहा श्रति हित हियँ घरहू ॥ समुम्मत जासु दूत कह करनी । सर्वाहं गर्भ रजनीचर घरनी ॥ तासु नारि निज सचित्र बोलाई । पठवहु कंत जो चहहु मलाई ॥ तव कुल कमल बिपिन दुम्बदाई । सीता सीत निमा सम श्राई ॥ सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें । हित न तुम्हार संमु श्रज कीन्हें ॥ दो०—राम बान श्रहिगन सरिस निकर निसाचर मेक ।

जब लिंग प्रसत न तब लिंग जतनु करहु तिज टेक ॥ ३६ ॥ स्वन सुनी सठ ताकरि बानी । बिहुँसा जगत बिदित श्रमिमानी ॥ समय सुभाउ नारि कर सौँचा । मंगल महुँ मय मन श्रति काँचा ॥ जों श्रावै मर्फट कटकाई । जिश्राहं बिचारे निसचर खाई ॥ कंपिंह लोकप जाकी त्रासा । तासु नारि समीत बिह हासा ॥ श्रम किंह बिहुँसि ताहि ।उर लाई । चलेउ समाँ ममता श्रिकाई ॥ मंदोदरी हृदयँ कर चिंतार । मएउ कंत पर बिधि बिपरीता ॥ बैठेउ समाँ खबरि श्रसि पाई । सिंगु पार सेना सब श्राई ॥ बूमोसि सचिव उचित मत कहहू । ते सब हुँसे मण्ट करि रहहू ॥ जितेहु सुरासुर तब सम नाहीं । नर बानर केहि लेखे माहीं ॥ दो०—सचिव बैद गुर तीनि जों प्रिय बोलाई मय श्रास ।

राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगि हीं नास ॥ ३०॥ सोइ रावन कहुँ बनी सहाई। असतुति करिं सुनाइ सुनाई॥ अवसर जानि बिभीषनु आवा। अ।ता चरन सीस तेिं नावा॥ पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन। बोला बवन पाइ अनुसःसन॥ जों कृपाल पृक्षहु मोिं बाता। मित अनुरूप कहीं हित ताता॥ जो आपन चाहइ कल्याना। सुजसुसुमित सुम गित सुल नाना॥ सो पर नारि लिलारु गोसाई। तजी चौथि के चंद कि नाई॥

१-- म॰ : चिता । दि : म॰ । [ तृ॰ ; चीता ] । च० : म०

चौदह भुवन एक पति होई। मृत द्रोह तिष्ठइ नहिं सोई।।
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोम भल कहइ न कोऊ॥
दो०—काम क्रोघ मद लोम सब नाथ नरक के पंथ।

सन परिहरि रघुनीरहि भन्नहु भन्नि निहं सत ॥ ३८॥ तात रामु निहं नर भूपाला। भुननेस्नर कालहु कर काला॥ न्नस अनामय अज भगनंता। न्यापक अजित अनिद अनि ॥ । गो द्विज घेनु देव हितकारी। कृपासिंघु मानुष तनु आरी॥ जन रंजन मंजन खल जाता। नेद धर्म रक्तक सुनु आता॥ ताहि नयर तिज नाह्य माथा। प्रनतारित मंजन रघुनाथा॥ देहु नाथ प्रमु कहुँ नैदेही। भज्हु राम निनु हेतु सनेही॥ सरन गएँ प्रमु ताहु न त्यागा। निस्न द्रोह कृत अप नेहि लागा॥ जासु नाम अय ताप नसावन। सोइ प्रमु प्रकट समुकु निश्रारानन॥ द्रो०-नार नार पद लागों निनय करीं दससीस।

परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥ मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पटई येह बात ।

तुरत सो मैं प्रमु सन कही पाइ सुअवसर तात ॥ ३ १ ॥ माल्यवंत अति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि अति सुल माना ॥ तात अनुज तव नीति विम्षन । सो उर घरहु जो कहत विभीषन ॥ रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ । दुरि न करहु इहाँ हइ कोऊ ॥ माल्यवंत गृह गएउ बहोरी । कहइ विभीषनु पुनि कर जीरी ॥ सुमति कुमति सब के उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥ जहाँ सुमति तहँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना ॥ तव उर कुमति बसी विपरीता । हित अनहित मानहु रिपु भीता ॥ कालराति निसिवर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥

१---[ प्र०: सज मजहीं जेहि 'त ]। दि०, तृ०, च०: सजहु सजहिं जेहि संत।

दो०-तात चरन गहि मागौं राखहु मोर दुलार।

सीता देहु शम कहुँ श्रहित न हो इ तुम्हार ॥ ४०॥ बुध पुगन श्रुति समत बानी। कही बिभी पन नीति बखानी॥ सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट मृत्यु श्रव श्राई॥ जिश्रसि सदा सठ मोर जिश्रावा। रिपु कर पच्छ मृत तोहि मावा॥ कहिसि न खल श्रस को जग माही। मुजवल जेहि जीता में नाहीं॥ मम पुर बीस तपसिन्ह पर पीती। सठ मिलु जा हितन्हि कहु नीती॥ श्रस कि कीन्हेसि चरन प्रहारा। श्रनुज गहे पद बारि बारा॥ उमा संत के इहह बड़ाई। मंद करत जो करह मलाई॥ तुम्हि पितु सरिस मलेहिं मोहिं मारा। राम भजें हित नाथ तुम्हारा॥ सचिव संग लै नम पथ गएऊ। सबिह सुनाइ कहत श्रस भएऊ॥ दो०—रासु सत्य संकल्प प्रमु सभा काल बस तोरि।

में रघुबीर सरन श्रव जाउँ देहु जिन खोरि॥ ४१॥ श्रम किह चला विभीषनु जवहीं। श्रायहीन भए सब तवहीं॥ साधु श्रवज्ञा तुरत भवानी। कर कल्यान श्रिक्तल के हानी॥ रावन जवहिं विभीषनु त्थागा। भएउ विभव विनु तविंह श्रमागा॥ चलेउ हरिष रघुनायक पार्शी। करत मनोरथ बहु मन माहीं॥ देखिहों जाइ चरन जलजाता। श्ररुन मृदुल सेवक मुखदाता॥ जे पद परिस तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी॥ जे पद जनकमुता उर लाए। कपट कुरंग संग घर धाए॥ हर उर सर सरोज पद जेई। श्रहोमाग्य में देखिहों तेई॥ दो०—जिन्ह पायन्ह के पादकिन्ह भरत रहे मन लाइ।

ते पद त्राज बिलोकिहीं इन्ह नयनन्हि श्रव जाइ ॥ ४२ ॥ वेहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । श्राप्ट सपदि सिंधु वेहि पारा ॥

१-- प्रव: देह । दिव: प्रव | च्व: प्रव | चव: प्रव |

२--- प्रवः सठ। द्विव, तृव, चवः प्रवः [(६): सब ]।

किपिन्ह बिभीषनु आवत देखा। जाना को उरिपु दूत बिसेषा।। ताहि राखि कपीस पहिं आए। समाचार सब ताहि युवाए॥ कह युगीव युनहु रघुगई। आवा मिलन दसानन माई॥ कह प्रमु सखा बूमिए काहा। कहह कपीस युनहु नरनाहा॥ जानि न जाइ निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया॥ मेद हमार लेन सठ आवा। राखि अवाँ घि मोहि अस मावा॥ सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी। मम पन सरनागत मयहारी॥ युनि प्रमु बचन हरष हनुमाना। सरनागत बच्छल मगवाना॥ दो०—सरनागत कहुँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि।

ते नर पाँचर पापमय तिन्हिह निलोकत हानि ॥ ४३ ॥ कोटि निम नघ लागिह जाहू । आएँ सरन तजों निहं ताहू ॥ सन्मुख होइ जीन मोहि जनहीं । जन्म कोटि श्रघ नासिहं र तनहीं ॥ पापनंत कर सहज सुमाऊ । मजनु मोर तेहि मान न काऊ ॥ जों पै दुण्ट हृदय सोइ होई । मोरें सन्मुख श्रान कि सोई ॥ निर्मल मन जन सो मोहि पाना । मोहि कपट छल छिद्र न माना ॥ मेद लेन पठना दससीसा । तनहुँ न कछु मय हानि कपीसा ॥ जग महुँ सखा निसाचर जेते । लिखमनु हनहुँ र निमिष महुँ तेते ॥ जों समीत श्राना सरनाई । रिलहों ताहि प्रान की नाई ॥ दो०—उमय माँति तेहि श्रानह हाँसि कह कृपा निकेत ।

जय कृपाल कहि कपि चले श्रंगद हनू समेत ॥ ४४ ॥ सादर तेहि श्रागें करि बानर । चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ दूरिहिं तें देखे द्वी श्राता । नयनानंद दान के दाता ॥ बहुरि राम छिबिधाम बिलोकी । रहेउ ठठुकि एकटक पल रोकी ॥ भुज प्रलंब कंजारुन लोचन । स्यामल गात प्रनत मयमोचन ॥

१—प्र०: नासिह । द्वि०, प्र०। [ तृ०: नासी ] । च०: प्र० [ (५) : नासैही ]

२---प्रवः इनह । द्विवः प्रव। [तुवः इतहि ] । चवः प्रव।

सिंघ कंघ श्रायत उर सोहा। श्रानन श्रमित मदन मन श्रीहा।। नयन नीर पुलिकत श्रित गाता। मन घरि घीर कही मृदु बाता।। नाथ दसानन कर मैं आता। निसिचर बंस जन्म सुरत्राता।। सहज पाप प्रिय तामस देहा। जथा उल्कृहि तम पर नेहा।। दो०—स्रवन सुजसु सुनि श्राएउँ प्रमु मंजन मन भीर।

त्राहि त्राहि श्चारतिहरन सरनसुखद रघुवीर ॥ ४५ ॥ अस किह करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रमु हरष विसेपा ॥ दीन बचन सुनि प्रमु मन भावा । मुज विसाल गहि हृद्यँ लगावा ॥ अनुज सहित मिलि ढिग वैठारी । बोले बचन भगत भयहारी ॥ कहु लंकेम सहित परिवारा । कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ खल मंडली बसहु दिनु राती । सखा धर्म निबहह केहि माँती ॥ मैं जानों तुम्हारि सब रीती । श्वति नयनिपुन न भाव श्वनीती ॥ वरु मल बास नरक कर ताता । दुण्ट संग जिन देह विधाता ॥ अब पद देखि कुसल रघुराया । जों तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥ दो०—तब लिंग कुसल न जीव कहाँ सपनेहाँ मन बिसाम ।

जब लिंग भजत न राम कहुँ सोकधाम तिज काम ॥ १६॥ तब लिंग हृदयँ बसत खल नाना । लोम मोह मच्छर मद माना ॥ जब लिंग उर न बसत रघुनाया । घरें चाप सायक किंट माथा ॥ ममता तरुन तमी श्रॅंधियारी । राग द्वेष उल्कृ छुलकारी ॥ तब लिंग बसति बीव मन माही । जब लिंग प्रमु प्रताप रिव नाहीं ॥ श्रव में कुसल मिटे मय मारे । देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला । ताहि न ब्याप त्रिविध मवसूला ॥ मैं निसिचर अति अधम छुमाऊ । छुम श्राचरनु कीन्ह निहं काऊ ॥

१---प्र०, दि०, त्०, च० : मनु [ (६) : छ[ब] ।

२---प्र० : तुम्हारि । द्वि०, तु०, च० : प्र० [ (६) : तुम्हार ] ।

३—प्र• : सच्छ्र । [ द्वि०, तृ० : मत्सर ] । च० : प्र० [ (=) : मत्सर ] ।

जासु रूप मुनि घ्यान न आवा । तेहिं प्रभु हरिष हृद्येँ मोहिं लावा ॥ दो॰—अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख. पंज।

देखेउँ नयन निरंचि सिव सेन्य जुगल पद कंज ॥ ४० ॥ धुनहु सखा निज कहाँ सुभाऊ । जान भु सुंडि संधु गिरिजाऊ ॥ जों नर होइ चराचर द्रोही । श्रावइ समय सरन तिक मोही ॥ तिज मद मोह कपट छल नाना । करों सद्य तेहि साधु समाना ॥ जननी जनक बंधु स्रुत दारा । तनु धन भवन सुदृद परिवारा ॥ सब के ममता ताग बटोरी । मम पद मनिह बाँघ बिर होरी ॥ समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरव सोक भय निहं मन माहीं ॥ श्रम सज्जन मम उर बस कैसें । लोभी हृद्यँ बसे धनु जैसे ॥ तुम्ह सारिखे संत पिय मोरें । घरें। देह निहं श्रान निहोरें ॥ दो० —सग्रन उपासक पर हित निरत नीति हृद्ध नेम ।

ते नर प्रान समान मम जिन्हकें द्विज पद प्रेम ॥ ४८ ॥ 
सुनु लकेस सकल गुन तोरें । ता तें तुम्ह श्रतिसय प्रिय मोरें ॥
राम बचन सुनि बानर ज्था । सकल कहिं जय कृपाबरूथा ॥
सुनत बिमीषनु प्रभु के बानी । निहं श्रवात स्वनामृत जानी ॥
पद श्रंबुज गह बारिंह बारा । हृदयें समात न प्रेमु श्रपारा ॥
सुनहु देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर श्रंतरजामी ॥
उर कछु प्रथम बासना रही । प्रमु पद प्रीति स्रित सो बही ॥
श्रव कृपाल निज भगित पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥
प्वमस्तु कहि प्रमु रनधीरा । माँगा तुरत सिंधुकर नीरा ॥
जदि ससा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु श्रमोघ जग माहीं ॥
श्रम कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन वृष्टि नम मई श्रपारा ॥
दो०—रावन कोष श्रनल निज स्वास स्मीर प्रचंह ।
जरत बिमीषन रासेउ दीन्हेउ राजु श्रसंह ॥

१—प्रः पर । द्विः प्रः । [ तृः पर्म ]। चः प्रः [ (५) : पर्म ]। २—प्रः राखेड । द्विः प्रः [ (३)(४)(५).: राखः।] । [ तृः राखे] । चः प्रः [(६): राखा ]।

जो संपति सिव रावनिह दीन्हि दिएँ दस माथ।
सोह संपद्म बिमोधनिह सकुचि दीन्हि रघुनाथ।। ११॥
श्रस प्रमु छाड़ि मजिह जे श्राना। ते नर पछ बिनु पूँछ बिधाना।।
निज जन जानि ताहि श्रपनाथ।। प्रमु छुमाव किप कुल मन माथा।।
पुनि सर्वंज्ञ सर्व उरबासी। सर्व रूप सब रहित उदासी॥
बोले बचन नीति प्रतिपालक। कारन मनुज दनुज कुल घालक॥
छुनु कपीस लंकापित बीरा। केहि बिधि तरिश्र जलिध गंभीरा॥
संकुल मकर उरग मुख जाती। श्रति श्रमाध दुस्तर सब माँती॥
कह लंकेस छुनहु रघुनाथक। कोट सिंघु सोधक तव सायंक॥
जद्यि तदिप नीति श्रसि गाई। बिनय करिश्र सागर सन जाई॥
दो०—प्रमु तुम्हार कुलगुर जलिध कहिहि उपाय बिचारि।

बिनु प्रयास सागर तिरिह सकल मालु किप धारि ॥ ५०॥ सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। किरिश्र दैव जों होइ सहाई॥ मंत्र न येह लिखमन मन माना। राम बचन सुनि अति दुख पाना॥ नाथ दैव कर कवन मरोसा। सोखिश्र सिंधु करिश्र मन रोसा॥ कादर मन कहुँ एक अधारा। दैव दैव आलसी पुकारा॥ सुनत बिहँसि बोले रम्रुबीरा। ऐसेइ करब धरहु मन धीरा॥ अस कहि प्रमु अनुजिह समुमाई। सिंधु समीप गए रम्रुराई॥ प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई। बैठे पुनि तट दर्भ इसाई॥ जबहिं बिमीषन प्रमु पिंह आए। पाछे रावन दूत पठाए॥ वो०—सकल चरित तिन्ह देसे धरें इपट किप देह।

प्रमु गुन हृद्यँ सराहिंह सरनागत पर नेह ॥ ५१॥ प्रगट बस्तानिहं राम सुमाऊ । ऋति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥

१--प्रवः सव। द्विवः प्रव। [तुवः वह् ]। चवः प्रव।

रिपु के दूत किपन्ह तब जाने । सकल बाँधि कपीस पहिं आने ॥
कह सुश्रीव सुनहु सब बान रि । श्रंग मग किर पठवहु निसिचर ॥
सुनि सुश्रीव बचन किप धाए । बाँधि कटक चहुँ पास फिराए ॥
बहु प्रकार मारन किप लागे । दीन पुकारत तदिप न त्यागे ॥
जो हमार हर नासा काना । तेहि कोसलाधीस के आना ॥
सुनि लिखिमन सब निकट बोलाए । दया लागि हाँस तुरत छोहाए ॥
रावन कर दी जहु येह पाती । लिखिमन बचन बाँचु कुल घाती ॥
दो ० — कहेहु मुलागर मुढ सन मम संदेसु उदार ।

सीता देह मिलहु न त आवा कालु तुम्हार ॥ ५२ ॥ तुरत नाह लिखमन पद माथा । चले दूत बरनत गुन गाथा ॥ कहत राम जम्रु लंका आए । रावन चरन सीस तिन्ह नाए ॥ विहँसि दसानन पूँछी बाता । कहिस न मुक् आपिन कुसलाता ॥ पुनि कहु लबरि । विभीषन केरी । जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥ करत राजु लंका सठ त्यागी । होइहि जब कर कीट अमागी ॥ पुनि कहु भालु कीस कटकाई । कठिन काल प्रेरित चिल आई ॥ जिन्हके जीवन कर रखवारा । मएउ मृदुल चित सिंधु बेचारा ॥ कहु तपिसन्ह के बात बहोरी । जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरी ॥ दो ० —की मह मेंट कि फिरि गए सवन मुज्य मिन मोर ।

–का मह मटाक ।फार गए सवन धुजधु धान नार । कहसि न रिपुदल तेज बल बहुत चिकत चित तोर ॥ ५३ ॥

१---प्रः सकल वाधि कथोस । द्वि ः प्रः । [तुः : ताहि वाँधि कपिपति ]। चः प्रः प्रः [(न): सपदि वोवि कपिपिते]।

२---प्र०: बानर्। द्वि०: प्र०। [ तृ०: बनचर् ]। च०: प्र०।

३---प्र०: सन । द्वि०: प्र०। [तु०: तन ]। च०: प्र०।

४-- प्र०: कम । द्वि०: सुक । तु०, च०: द्वि०।

५--- प्रवः स्वरि । द्वि०: प्रवः [ तृ०: कुर्त्तल ]। च०: प्रवः।

६-- प्रः अहि। द्विः प्रः। [तृः असु]। चः प्रः।

७—प्र : क्रमशः त्यागी: अभागी । दि : प्र । [ तु : त्यागा, अमागा] । च : प्र ।

नाथ कृपा करि पूँछोहु जैसें। मानहु कहा क्रोघ तिज तैसें।।

मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा। जातिहं राम तिलक तेहि सारा।।

रावन दूत हमिह सुनि काना। किपन्ह बाँधि दीन्हे १ दुख नाना।।

स्वन नासिका काँटे लागे। राम सपथ दीन्हें हम त्यागे।।

पूँछिहु नाथ राम कटकाई। बदन क्रोटि सत बरनि न जाई।।

नाना बरन मालु किप घारी। विकटानन बिसाल मयकारी।।

जेहिं पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा। सकल किपन्ह महँ तेहि बलु थोरा।।

अमित नाम मट किठन र कराला। अमिन नाग बल बिपुल बिसाला।।

दो० - द्विविद मयंद नील नल अंगद गद र विकटासि ।

दिधमुल केहरि कुसुद गवं जामवंत बलरासि ॥ ५४॥
ये कपि सब मुमीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना॥
राम कृपाँ श्रदुलित बल तिन्हहीं। तृन समान त्रैलोकहि गनहीं॥
स्रस में मुना स्रवन दसकंघर। पदुम अठारह जूथप बदर॥
नाथ कटक महँ सो कपि नाहीं। जो न तुम्हिंह जीतह रन माहीं॥
परम कोध मीजिहें सब हाथा। श्रायेमु पै न देहिं रघुनाथा॥
सोस्वहिं सिंघु सहित मन ब्याला। पूर्विं न त भिर कुघर विसाला॥
मिदिं गर्द मिलविंद दससीसा। ऐसेइ बचन कहिंह सब कीसा॥
गर्जिंह तर्जिंह सह के असंका। मानह असन चहत हिंह लंका॥
दो०—सहज सूर किप मालु सब पुनि सिर पर प्रमु राम।

रावन काल कोटि कहुँ जीति सकहिं संप्राम ॥ ५५॥

१—प्र०, द्वि॰, तृ०, च० : दीन्हे [ (६) : दीन्हेच ]।

२-- प्र : कठिन । दि० : प्र० [(३) : कठिन्ह ] । [ तु० : विकट ] । च० : प्र० ।

३--प्र०: अंगद गद । दि०: प्र० [ (४): अंगदाढि ] । [तु०: अंगदादि] । न०: प्र० ।

४---प्र•ः विकटासि । द्वि०ः प्र० [ (४) (५)ः विकटास्य ]। तृ०ः प्रः। [ च०ः विकटास्य ]।

५-- प्र : निठ सठ। दि० : प्र । तृ० : कुसुद्यव। च० : तृ०।

६--प्रवः काल । दिव : प्रव । [तुव : काजौ ] । चव : प्रव ।

राम तेज बल बुधि बिपुलाई । सेष सहस सत सकहिं न गाई ॥ सक सर एक सोषि सत सागर । तब आतिह पूँछेउ नयनागर ॥ तासु बचन सुनि सागर पाहीं । माँगत पंथ कृपा मन माहीं ॥ सुनत बचन बिहँसा दससीसा । जौं आसि मित सहाय कृत कीसा ॥ सहज भीरु कर बचन हड़ाई । सागर सन ठानी मचलाई ॥ मृद्ध मृषा का करिस बड़ाई । रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई ॥ सचिव सभीत बिभीषनु जाकें । बिजय बिमृति कहाँ लगिर ताकें ॥ सुनि सल बचन दृतिहर रिसि बादी । समय बिचारि पित्रका कादी ॥ रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बँचाइ जुड़ावहु छाती ॥ बिहँसि बाम कर लीन्ही रावन । सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥

दो ० — बातन्ह मनहिं रिम्पाइ सठ जिन घालिस कुल सीस ।

राम बिरोघ न उबरिस सरन बिष्नु श्रज ईस ॥ •

की तिज मान श्रनुज इव प्रमु पद पंकज मृंग ।

होहि कि राम सरानल रे खल कुल सहित पतंग ॥ ५६॥ धुनत सभय मन मुखु मुझुकाई । कहत दसानन सबिं छुनाई ॥ भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग बिलासा ॥ कह छुक नाथ सत्य सब बानी । समुम्महु छाड़ि प्रकृति अभिमानी ॥ धुनहु बचन मम परिहरि कोघा । नाथ राम सन तजहु बिरोघा ॥ अति कोमल रघुबीर छुमाऊ । जद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ मिलत कुपा तुम्ह पर प्रभु करिहीं । उर अपराध न एकी धरिहीं ॥

१----प्रवः जगाद्विवः प्रवात्ववः लगि। चवः त्वा

२—प्र०: दूतहि । [ द्वि०, तु०: दूत ] । च०: प्र० [ (५): दूत ] ।

३--[प्र०: होहि कि राम सरासन खल ]। द्वि०: होहि कि राम सरानल खल। [तृ०: होहि राम सर अनल खल जिन ]। च०: द्वि०।

४—प्रः क्रमशः करिश्वी, धरिशी। दिं०: प्रः । [तृः करिश्वीं, धरिश्वीं]। च०: प्रः [(५): करिश्वीं, धरिश्वीं]।

जनकछुता रघुनायहि दीजै। एतना कहा मोर प्रभुं कीजै॥ जब तेहिं कहा देन बैदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही॥ नाइ चरन सिरु चला सो तहीँ। कृपासिंधु रघुनायक जहाँ॥ किर प्रनामु निज कथा सुनाई। राम कृपाँ भ्रापनि गति पाई॥ रिषि श्रामित की साप भवानी। राष्ट्रस भएउ रहा मुनि ज्ञानी॥ बंदि राम पद बारिहं बारा। मुनि निज श्रास्तम कहुँ पगु घारा॥ दो०--बिनय न मानत जलिंध जड गए तीन दिन बीति।

बोले राम सकोप तब मय बिनु होइ न प्रीति ॥५७॥ लिखिमन बान सरासन श्रानु । सोलों बारिधि बिसिस क्रुसानू ॥ सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ ममतारत सन ज्ञान कहानी । श्रित लोभी सन विरित बस्तानी ॥ कोिघिह सम कािमिह हिर कथा । उत्सर बीज बएँ फल जथा ॥ श्रम किह रम्रुपति चाप चढ़ावा । येह मत लिखिमन के मन मावा ॥ संघानेउ प्रमु बिसिस कराला । उठी उद्धि उर श्रंतर ज्वाला ॥ मकर उरग माल गन श्रकुलाने । जरत जंदु जलिपि जब जाने ॥ कनक थार भरि मिन गन नाना । बिन्न रूप श्राए तिज माना ॥ दो क्यारेहिं पह कदली फरइ कोटि जतन कोउ सींच ।

बिनय न मान खगेस सुनु डाँटिहि पै नवर नीच ॥५८॥ समय सिंघु गहि पद प्रमु केरे । इनहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ गगन समीर अनल जल घरनी । इन्ह कह नाथ सहज जड़ करनी ॥ तब प्रेरित माया उपजाप । सृष्टि हेतु सब अंथिन्ह गाए ॥ प्रमु आयेसु जेहि कहँ जस अहई । सो तेहि मौति रहें मुख लहई ॥

१--[ प्रवः बोए ] । दिवः बए । [ तुवः बोए ] । चवः दिव।

र--प्रवः भाष । दिव : प्रव [ (३) (५): भाष्ड ] । [ तुव : श्राण्ड ] । चव : प्रव ।

१ - प्रावः डाटेहिं पै नव। द्विवः प्रवः (३): डाटेहिं पै नवे ]। तृव, चवः प्रवः (६): सय बिन् नवे ]।

४—प्रवः जस्। द्विवः प्रवः [(४): जसि ]। तृव, चवः प्रवः।

प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिश्च कीन्ही ॥ दोल गवाँर सुद्र पसु नारी । सकल ताड़ना के श्रिषकारी ॥ प्रभु प्रताप में जाव सुखाई । उतिरिह कटकु न मोरि वड़ाई ॥ प्रभु श्रज्ञा श्रपेल श्रुति गाई । करों सो बेगि जो तुम्हिह सोहाई ॥ दो०—सुनत विनीति वचन श्रति कह कृपाल सुमुकाइ ।

जेहि बिधि उतरइ किप कटकु तात सो कहहु उगई।। ५१।।
नाथ नील नत कि द्वौ माई। लिरकाई रिषि आसिष पाई।।
तिन्ह के परस किएँ गिरि मारे। तिरहिंह जलिध प्रनाप तुम्हारे।।
मैं पुनि उर घरि प्रभु प्रभुनाई। किरहों बल अनुमान सहाई।।
येहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइआ। जेहिं येह सुजसु लोक तिहुँ गाइआ।।
येहि सर मम उत्तर तट बासी। हतहु नाथ खल नर अधरासी।।
सुनि कृपाल सागर मन पीरा। तुरतिह हरी राम रनधीरा।।
सेकल चित किह प्रभृहि सुनावा। चरन बंदि पायोधि सिधावा।।

खं ० — निज भवन गवने उ सिंधु श्री रघुपतिहि येह मत भाएऊ ।
येह चरित कलिमलहर जयामित दास तुलसी गाएऊ ॥
धुल्लभवन संसयसमन दवनरे विषाद रघुपति गुनगना ।
तिज सकल श्रास भरोस गावहि सुनहि संतत सठरे मना ॥
दो ० — सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान ।
सादर सुनहिं ते तरहिं भव सिंधु विना जलजान ॥६०॥

इति श्री रामचिरतमानसे सकल कलिकलुपविघ्वंसने विमज्ञ ज्ञानसम्पादनो नाम पञ्चमः सोपानः समाप्तः॥

१---प्रवः सुनत विनीत वचन । द्विवः प्रव। [ तृवः सुनतहि वचत विनीत ] । चवः प्रवि (द): सनि विनती के वचन ] ।

२--- प्रवः दवन । द्विवः प्रवः [ तुवः दमन ]। चवः प्रवः।

३--प्रः सठ। द्विः प्रवात्त्वः सचि । च ः प्रवा

## श्री रायोशाय नमः

श्री जानकीवज्ञभाय नमः

## श्री राम चरित मानस

## ष ष्ठ सो पान

## लंका कांड

दो०-लव निमेप परवानु जुग बरप कलप सर चंड ।

सर्जास न मन तेहि राम वहुँ कालु जामु कोदंड ॥

स्रो०-रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमचेमसिहं

योगीन्द्रंज्ञानगःयं गुण्यानिधिमजितं निगुणां निविकारम् ।

मायावीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवन्दैकदेवं

वन्दे कंदावतं सरसिजनयनं देवमुवींशरूपम् ॥

रांखेनद्वाभमतीवसुन्दरतनुं शादू लच्चमांवरं

कालव्यालकरालम्पण्याचरं गंगाशशाक्कपियम् ।

काशीशं कलिकलमषीवसमनं कल्याणकरपदुमं

नीमीट्यं गिरिजापति गुण्यानिधं श्री शक्करम् मन्मशारि ॥

यो ददाति सतां शम्मुः कैवल्यमपि दुर्लभम् ।

खलानां दरादकृखोऽसी रशंकरः शं तनोतु माम् ॥

सो०-सिंधु वचन सुनि राम सिचव बोलि प्रमु श्रस कहेउ ।

स्रव बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतरह करकु ॥

१—प्रवः श्री शंकरं मन्मथारि'। दिवः प्रवः [(५): कंर्पहं 'कर']। ितृवः कंर्पहं 'कर']। चवः प्रवः [(६): कंर्पहं शंकर']। २—प्रवः क्रको ह्यो। दिवः प्रवः [तृवः क्रकोस्ति]। चवः प्रवः।

सुनह भानुकुल केत्र जामवंत कर जोरि कह। नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ि भवसागर येह लघु जलिघ तरत कति बारा । श्रस सुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ प्रताप बढ़वानल भारी । सोखेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥ प्रभ रिपुनारि रुद्दन जलधारा । भरेड बहोरि भएउ तेहिं खारा ॥ तव सुनि त्र्यति उक्ति पवन सुत देरी । हर्षे कथि रघुपति तन हेरी ॥ जामवंत बोले दोउ माई। नल नीलिह सब क्या सुनाई॥ प्रताप सुमिरि मन माहीं। करह सेत प्रयास कछ नाहीं।। बोलि लिए कपि निकर बहोरी। सकल सुनह बिनती एक श्रीरी।। चरन पंक्रज उर घरहू। कौतुक एक मालु कपि कग्हू ॥ राम घावह मरकट बिकट बरूया। ग्रानह बिटपगिरिन्ह के जुशा।। सुनि कृपि भालु चले करि हुडा । जय रघुवीर प्रताप समुहा ॥ दो०-अति उतंग तरु सैलगन श्लीलहिं लेहिं उठाइ।

श्रानि देहिं नल नीलहि रे रचिंह ते सेतु बनाइ ॥ १ ॥ सैल बिसाल श्रानि किप देहीं । कंदुक इव नल नील ते लेहीं ॥ देखि सेतु श्राति मुंदर रचना । बिहाँसि क्रपानिधि बोले बचना ॥ परम रम्य उत्तम येह घरनी । महिमा श्रामित जाइ निहं बरनी ॥ किरहों इहाँ संमु थापना । मोरें हृदय परम कलपना ॥ मुनि कपीस बहु दूत पठाए । मुनिबर सकन बोलि ले श्राप ॥ लिंग थापि बिधिवत किर पूजा । सिव समान िय मोहि न दूजा ॥ सिवद्रोही मम मगत कहावा । सो नर सप हैं मोहि न पावा ॥ संकर बिमुख मगति चह मोरी । सो ना की मूढ़ मित थोरी ॥

१—प्रवःकार । द्विष्ः प्रव [ (५४) : एक ] । तुव्ः एक । च्यः नृव्।

२--- प्रवः गिरि पादप । द्विवः प्रवः। तुवः तस्सैतागन । चवः नृवः।

र −प्र∘ः नीजिथि। द्विरः प्र०। [तुरुः नीलकहं]। चरुः प्र० [(५)ः नीलकहं]।

४---प्र०ः थापनाः। द्वि०ः प्र०। [ तृ०ः अस्थपनाः] । च०ः प्र० [ (८)ः अस्थपनाः

५--प्र०; मगत । दि० : प्र० । [ तु० : दास ] । च० : प्र० [ (प) : दास ] ।

दो - संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास।

ते नर करहिं कलप भिर घोर निक महुँ बास ॥ २ ॥ जे र रामेस्वर दरसनु करिहिं । ते तनु ति ममर लोक सिधिरहिं ॥ जो गंगाजलु आनि चढाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नरु पाइहि ॥ होइ श्रकाम जो खलु ति भेइहि । भगित मोरि तेहि संकर देइहि ॥ मम कृत सेतु जो दरसन करिहीर । सो बिनु सम मन सागर तरिहीर ॥ राम बचन सब कें जिझँ भाए । मुनिबर निज निज श्रासम श्राए ॥ गिरिजा रघुपति के येह रीती । संतत करिं प्रनत पर प्रीती ॥ बाँधेउ सेतु नील नल नागर । रामकृपाँ जसु मएउ उजागर ॥ बूड़िं श्रानिं बोरिं जेई । मए उपल बोहित सम तेई ॥ महिमा येह न जलि के बरनी । पाहन गुन न कपिन्ह के करनी ॥ दो०-श्री रघुवीर प्रताप तें सिंघु तरे पापान ।

ते मितमंद जे राम तिज भजहिं जाइ प्रमु ग्रान ॥ ३ ॥ बाँधि सेतु ग्राति सुदृढ़ बनावा । देखि क्रपानिधि के मन मावा ॥ चली सेन कळु बरिन न जाई । गरजहिं मर्कट सट समुदाई ॥ से दुबंध दिग चिंद रघुराई । चित्रव क्रपाल सिंधु बहुनाई ॥ देखन कहुँ प्रमु करुनाकंदा । प्रगट भए सब जलचर बृंदा ॥ मकर नक नाना माल ज्याला । सन जो जन तनु परम बिसाला ॥ ऐसेड एक तिन्हिंह जे खाहीं । एकन्ह के हर तेथि डेराई ॥ प्रमुद्धि बिलोकिंह टरिंह न टारे । मन हरिषत सब भए सुखारे ॥

१--प्रवः जे। दिव, तृव, चवः प्रव [ (द) (न) : तो ]।

र--- प्रवः सस । द्विव, तुव, चवः प्रव [ (६) हरि, (नम्र) सुर ] ,

६-मा : क्रमा : करियी, तरिशी। दि०: प्र०। [तृ०: करिश्वि, तरिश्वि ]।

४---प्र०: जिस्र । द्विर : प्र०। [तुरु: मन ]। चर्रः प्र० [(न) (नप्र) : मन ]।

५--- प्रवः बांधा । दिव : प्रव । तृव : बांधेन । चव : तृव ।

६-अ०: कपिन्छ। द्वि०, तु०: प्र०। [च०: कपि]।

तिन्ह की त्रोट न देखिश्र बारी । मगन भए हरिरूप निहारी ।। चला कटकु प्रभु त्रायेसु पाई । को किह सक किपदल बिपुलाई ।। दो०-सेतुबंध भइ भीर श्रति किप नम पथ उड़ाहिं।

श्रपर जलचरिह ऊपर चिह चिह पार्राह जाहि॥ १॥ श्रम की तुक बिलोकि ही माई। बिहँसि चले कृपालु रघुराई॥ सेन सहित उतरे रघुबीरा। किह न जाइ कि जूथप भीरा॥ सिंधु पार प्रमु हेरा की नहा। सकल कि पन्ह कहुँ श्रायेमु दीन्हा॥ साहु जाइ फल मूल मुहाए। मुनत मालु कि जहँ तहँ घाए॥ सब तरु फरे राम हित लागी। रितु श्रुरु कुरितु काल गित त्यागी॥ साहि मधुर फल बिटप हलाविहं। लंका सनमुख सिखर चलाविहं॥ जहँ कहुँ फिरत निसाचर पाविहं। चेरि सकल बहु नाच नचाविहं॥ दसनिह काटि नासिका काना। किह प्रमु मुजसु देहिं तब जाना॥ जिन्ह कर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनिह कही सब बाता॥ मुनत सवन बारिध बंधाना। दसमुख बोलि उठा श्राकुलाना॥ दो०—बाँध्यो वननिधि नीरनिध जलिध सिंधु बारीस।

सत्य तोयनिधि कंपति उद्धि पयोधि नदीस ॥ ५ ॥ व्याकुलता निज्ञ समुक्ति बहोरी । बिहँसि चला गृह किर मय मोरी ॥ मंदोदरी सुन्यो प्रमु आयो । कौतुकहीं पाथोधि बँघायो ॥ कर गृह पतिहि भवन निज्ञ आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥ चरन नाइ सिरु अंचल रोपा । सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥

IOK:OF

१-पः प्रमु त्रावेसु पारं। द्विन, गृतः प्रत। चनः सञ्ज बरनि न जाई।

<sup>&</sup>gt;\_\_\_प्रः रितु रण्ह ुरितु । द्वि० : प्रत् । [तृ० : ऋतु अत् ऋतु हि ] न०। प्र० : [(६) (प्र्य) : रितु श्रह श्ररितु ]।

३-- प्रo: बांध्यो । द्विo: प्रo। [ तुo: बांधे ] । चo: प्रo [ (द): बांधे ] ।

अ─ प्र०: निज विफलता विचारि । दि०: प्र०। तृ०: व्याकुलता निज समुिक ।

५-- प्रव: गएड । द्विव, तृव: प्रव । चव : चला ।

नाथ बयरु कीजै ताही सो। बुधि बल सिक म जीति जाही सों।।
तुम्हिह रघुपितिहि अंतरु कैसा। खलु खद्योत दिनकरिह र जैसा।।
अतियल मधु कैटम जेहि मारे। महाबीर दिलियुन संवारे।।
जेहिं बिल बाँधि सहसभुज मारा। सोइ अवतरेउ हरन महिमारा।।
तासु बिगेघ न कीजिम्न नाथा। काल करम जिव जिन हे हाथा।।
दो०—गमहि सौंपिर जानकी नाइ कमल पद माथ।

सुन कहुँ राज स-पिं बन जाइ भजिश्र रघुनाथ ॥ ६ ॥
नाथ दीन रयाल रघुराई । बाघो सन्मुख गए न खाई ॥
चाहिश्र करन सो सबु करि बीते । तुम्ह मुर श्रमुर चराचर जीते ॥
संत कर्हाई श्रसि नीति दसानन । चौथेपन जाइहि नृर कानन ॥
तासु भजनु कीजिश्र तहुँ भरता । जो करता पालक संहरता ॥
सोइ रघुबीर प्रनन श्रमुगगी । भजहु नाथ मभना सब स्यागी ॥
मुनिवर जतनु करिं जेहि लागी । भूप राजु तिन हार्डि विशागीर ॥
सोइ को सलाघीस रघुराया । श्राप्उ करन तो हि पर दाया ॥
जो पिश्र मानहु मोर सिखावन । सुजसु होइ तिहुँ पुर श्रति पायन ॥
दो ० —श्रस कहि लोचन बारि भरिंग गहि पद कंपित गात ।

नाथ भजहु रघुनाथ पद्प श्रवल होइ श्रहिवात ।। ७ ॥
•तव रावन मयस्रता उठाई। फहइ लाग खल निज ५भुनाई॥
सुनु तें त्रिया वृथा मय माना। जग जोवा को मोहि समाना॥
बहन कुबेर परन जम काला। भुज बल जिते उँ सक स्थित ।।

२---प्रणः दिनकर्षहं । दिशः प्रणः [दिनासर ]। चणः प्रणः [त्र)ः दिनासर ]।

२-- प्र : संथि । [ हि०, तृ०, च० : सीपह ]।

इ-[ (६) में यः श्रद्वांली न**ी है** ]।

४-प्रवः नयन नीर मरि। द्विवः प्रव। तृवः लोवन वारि मरि। चवः तृव।

५--- १९ जावि । दि : पर । तर रखनाथ पद । च : न् [(१),८) : रच्चनाथ पद] ।

६ -- प्रवः अन्त होइ अधिनाः दिवः प्रवः [तृवः सम अधिनाः न जाः]। नवः प्रवि (६) (प): सम अहिनात न जाः]।

देव द्नुज नर सब बस मोरें। कवन हेनु उपजा भय तोरें।।
नाना विधि तेहिं कहेसि बुम्हाई। समा बहोरि बैठ सो जाई।।
मंदोदरी हृद्यँ अस जाना। काल विवसर उपजा अभिपाना।।
समा आइ मित्रन्ह तेहिं बूम्हा। करब कवन विधि रिपु सें जूम्हा।।
कहिं सचिव सुनु निसिचरनाहा। बार बार प्रमु पूँबहु काहा।।
कहिं कवन मय करिश्र बिचारा। नर किप मालु अहार हमारा।।
दो०—सब के बचन र सवन सुनि कह प्रहस्त कर जंरि।

नीति विरोध न करिश्र प्रमु मंत्रिन्ह मित श्रिति थोरि ॥ ८ ॥ कहिं सचिव सठ ठ उत्तर सोहाती । नाथ न पूर श्राव येहि भाँ ।। बारिधि नाँधि एकु किप श्रावा । तास्च चिरत मन महुँ सब गावा ॥ सुवत नीक श्रागे दुखु पावा । सचिवन्ह श्रस मत प्रमुहि सुनावा ॥ से मनु मनुज खाब हम मोई । बचन कहिं सब गाल फुलाई ॥ सो मनु मनुज खाब हम मोई । बचन कहिं सब गाल फुलाई ॥ तात बचन मम सुनु श्रित श्रादर । जिन मन गुनहु मोहि करि कादर ॥ प्रिय बानी जे सुनिहं जे कहिं। ऐसे नर निकाय जग श्रहहीं ॥ प्रथम बसीठ पठ उ सुनु नीती । सीता देह करहु पुनि प्रीती ॥ दो०—नारि पाइ फिरि जाहि जों तो न बढ़ाइश्र रारि।

नाहिं त सनमुख समर महिं तात करिश्र हठि मारि॥ १॥

१-- प्रवः बस्य । द्विवः प्रव । तुवः विवस । चवः तुव ।

२-- प्रवः तेहि । द्विवः प्रव। विवः सन । चवः प्रव [ (८) (८८) : सन ।।

३—प्रo: पॅल्र्ड । द्वि : प्रo । [तु : बुमाह ] । च : प्रo [ (न) : बुमाह ] ।

४--प्र०: सबके बचन । द्वि०, तृ०, च०: प्र० [ (६) (८म): बचन सब्दिके ]।

५—प्रवः सठ । द्विवः प्रव [ (४)(-): सन ]। तुवः प्रव। चिवः सन ]।

६-प्रवास बचन सम सन्। द्विव, त्वः प्रव। चिवः सन् सम बचन तारी।

७--प्र०: सीता । दि०, तु०: प्र०। [च०: सीतिहि ] ।

येह मत जों मानहु प्रमु मोग । उभर प्रकार सुत्रमु जग तोरा ॥ सुन सन कह दमकंठ रिसाई । श्रसि मित सठ केहि तोहि सिखाई ॥ अव हीं तें उर संसय होई । बेनु मून सुत भएउ घमोई ॥ सुनि पितु गिरा परुष श्रति घोरा । चला मवन कहि बचन कठोग ॥ हित मत तोहि न लागत कैतें । काल बिवस कहुँ मेषज जैसें ॥ संघ्या समय जानि दससीसा । भनन चलेउ निरखन सुज बीसा ॥ खं का सिखर उपर श्रागारा । श्रति बिचित्र तहँ होइ श्रम्तारा ॥ बैठ जाइ तेहिं मंदिर रावन । लागे कित्रर गुन गन गावन ॥ बार्जे ताल पखाउज बीना । नृत्य कर्गेहं श्रपद्धरा प्रबीना ॥ दो० — सुनासीर सन सरिस सो संत करइ बिलास ।

परम प्रवल रिपु सीस पर तदिष न कछु मन त्रासर ।। १० ॥ इहाँ सुबेल सैन रघुवीरा । उत्तरे सेन सहित ऋति भीरा ॥ सैन संग एक सुंदर देखी । ऋति उतंगर सम सुन्न विसेषी ॥ तहाँ तरु किसलय सुनन सुहाए । लिख्निम रिच निज हाथ उसाए ॥ तेहिए पर रुचिर मृदुल मृगछाला । तेहि आसन आसीन कृपाला ॥ प्रमृ कृत सीस कपीस उछंगा । बाम दिहन दिसि चाप निषंगा ॥ दुहुँ कर कमल सुनारत बाना । कह लंकेस मंत्र लिंग काना ॥ वड़मागी श्रंगद हनुमाना । चरन कमल चापत विधि नाना ॥ प्रमृ पाछे लिखनन बीरासन । कृटि निषंग कर बान सरासन ॥

र--- भ०: गुनवन । दि०: भ०। [तृ०: गंभन ]। च०: भ० [(६) (=का): गंधन ]। य०: भ० [(६) (=का): गंधन ]। य०: तदि सोन निर्ध जास ]। [तृ०: तदि से क कहु ते दि जास]। च०: तदि न कहु मन जास [(द): गंदि हृत्य निर्ध जास ]।

र-प्रः सिसर् एक वर्तग् अति । द्विः प्रः । नृः सैज स्ग्रंग् एक सुन्तर । चः तृः। ४-प्रः परम रम्य । द्विः प्रः । तृः अति वर्तगः। चः तृः ।

५-मा : ता। दि : मा । तु : ते हि । च : तु ।

दो०-येहि बिधि करुना सील १ ग्रन धाम राम आसीन । ते नर घन्य जे घ्यान येहि? रहत सदा लयलीन ॥ पूरव दिसा विलोकि प्रमृ देखा उदिन मयंक्र । कहत सबिह देखह सिसिह मृगपित सरिस असंक ॥ ११ ॥ पूरब दिसि गिरि गृहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी ॥ मत्त नाग तम कंम बिदारी । सिस वेसरी गगन बन चारी ॥ बिथरे नम मुक्ताहल तारा। निसि संदरी केर सिंगारा॥ कह प्रमु सिस महुँ मेचकताई। कहहू काह निज निज मित भाई॥ कह सुग्रीव सुनह रचुराई। ससि महुँ प्रगट मूमि के माई॥ मारेउ राहु ससिहि कह कोई। उर महुँ परी स्यामता सोई॥ कोउ कह जब बिधि रति मुख कीन्टा । सारमाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ ब्रिट सो प्रगट इंद जर माहीं । तेहि मग देखिश्र नभ परिवाहीं ॥ प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा । ऋति पिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ बिष संजुत कर निकर पसारी । जारत बिरहवंत नर नारी ॥ दो०-कह नारुतसुन रे सुनहु प्रमु ससि तुम्हार प्रिय४ दास । तव मूरति बिघ्र उर बसति सोइ स्थामता अभास ।। पवनतनय के बचन सनि बिहेंसे राम दच्छिन दिसा बिलोकि पुनिष् बोले क्रुपानिवान ॥ १२ ॥ देख बिमीषन दच्छिन श्रासा । घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ मधर गरजङ् वन घोरा । होइ वृष्टि जिन उपल कठोरा ॥

१-प्रा : कुमा रूप । द्वि , तु : प्रा । च : करुमा सील [ (द) : करुमा सिंधु ]।

२-प्रवः धन्य ते नर् वेढि ध्यान जे। दिव, तुवः प्रव। चवः ते नर् धन्य जे ध्यान वेढि।

३-- प्र०: इनुमंत । द्वि०: प्र०। तु०: मास्तसुर । च०: तु०।

४-प्र०, द्वि०, तु०, च० : प्रिय [ (इ) : निज ]।

५-प्रः दिसि अवलोकि प्रसु । दि॰, तृ॰: प्र॰ । च॰: दिसा विलोकि पुनि [(८) (८म): दिसा विलोकि प्रसु ।

कहत बिभीषन सुनहु फ़पाला । होइ न तड़ित न बारिद माला ॥ लका सिखर उपर श्रागरा । तह दसकंघर देख श्रखारा ॥ अत्र मेघडवर शिर धारी । सोइ जनु जनद घटा श्रति कारी ॥ मंदोदरी स्रवन ताटं । सोइ प्रमु जनु वामिनी दमंका ॥ वाजि ताल मृदग श्रमुण । संइ रव मधुर सुनहु सुरमूण ॥ प्रमु मुसुकान समुभि श्रमिमाना । चाप चढ़ाइ वान संघाना ॥ दो०—अत्र मुकुट ताटंक तव हते एक ही बान ।

सब कें दंखत महि परे मरमु न कोऊ जान ॥

श्रस कीतुक करि राम सर प्रविसेड श्राह निषंग।

रावन सभा ससंक सब देखि महा रस मग ॥ १३ ॥ कंप न भूमि न मरुत बिसेपा। अस्त सस्त कछु नयन न देखा ॥ सोचिहं सब निज हृदय ममारी। अस्त सस्त कछु नयन न देखा ॥ दसमुख देखि समः भय पाई। बिहिस बचन कह जुगुति बनाई ॥ सिरी गिरे संनत सुम जाही। मुकुट खसे करा असगुन ताही ॥ सयन करहु निज निज गृह जाई। गवने भवन सकल निर नाई ॥ मंदोदरी सोच उर बसेज। जब तें सम्मूर महि खसेज ॥ सजल नयन कह जुग कर जोरी। सुनहु प्रानपित बिनती मोरी॥ कंत राम बिरोध परिहरहू। जानि मनुज बनि मन हठ धरहू॥ वो०—बिस्बस्त रखंस मनि करह कचन बिस्वास।

लोक व.ल्पना बेद कर श्रंग श्रंग प्रत जासु ॥ १४ ॥ पद पाताल सीस अज धामा । श्रपर लोक श्रॅंग श्रॅंग बिसामा ॥ सक्टि बिलास सर्वकर काला । नपन दिवाकर कन धनमाला ॥

१— प्रव: खपर १ द्विव, मृत, नव: प्रव [ (६) (नम्र): रुचिर ]।

२--प्र०: मधुर । द्वि०: प्र०। [ तृ०: सरिस ]। च०: प्र० [ (६) (=प्र): सरम ]।

३— ग०: परे । द्वि०: प्र० । नृ०: व्हसे । च०: नृ० [ (नम): गिरे ] ।

४—प्रवः इठ सन । दिवः प्रव [(५व): इठ खर ]। दिवः इठ खर ]। चवः प्रव [(दम): सन मह्य]।

जामु त्रान श्रस्तिनी । मारुत र स्वास निगम निज बानी ॥ स्वन दिसा दस बेद बखानी । मारुत र स्वास निगम निज बानी ॥ श्रमर लोम जम दसन कराला । माया हास बाहु दिगपाला ॥ श्रानन श्रनल श्रंबुपित जीहा । उतपित पालन प्रलय समीहा ॥ रोमराजि श्रष्टादस मरा । श्रस्थि सैल सरिता नस जारा ॥ उदर उदिघ श्रम्यो जातना । जगमय प्रमुका बहु कल्पना ॥

दो०—ग्रहंकार सिव बुद्धि श्वज मन सिस चिच महान ।

मनुज बास सवशचर<sup>२</sup> रूप राम भगवान ॥

श्वस बिचारि सुनु प्रानपति प्रमु सन बयरु बिहाइ ।

प्रीत करहु रघुवीर पद मम श्वहिवान न जाह<sup>३</sup> ॥१५॥

विहसा नारि बचन सुनि काना । श्रहो मोह महिमा बलवाना ॥ नारि सुमाउ सत्य कि कहि । श्रवगुन श्राठ सदा उर रहहीं ॥ साहस श्रन्त चपलता माया । भय श्रिविके श्रसीच श्रदाया ॥ रिपु कर रूप सकल तें गाता । श्रिति विसात्र मय मोहि सुनावा ॥ सो सब पिया सहज बस मोरे । समुक्ति परा प्रसाद श्रव तोरे ॥ जानिउँ भिया तोरि चतुराई । येहि मिसु कहहु मोरि प्रमुनाई ॥ तव बतकही गूढ़ मृगलोचिन । समुक्त सुखद सुनत मयगोचिन ॥ मंदोदरि मन महँ श्रस ठएऊ । पिश्रहि कालवस मितिश्रम मएऊ ॥

१—प्र०: मास्त [ (१): मस्त]। द्वि०, तृ०,च०: प्र०।

२-- प्र०: सचरा पर । द्वि०. तृ०, न०: प्र० [ (६): वर अवरमय] ।

३-- प्रव: [यह दोहा (६) में ननी है ]।

४-- प्रव: सब। द्विव: बाबि। तुव,चव: दिव।

५--- प्रिवः बिलास । द्विवः विसात । त्वः दिव ।

६-प्रः विथि। द्विः नृः प्रः। चः मिसु [ (६) किसि]

७-- प्र : कहतु । दि ० : : प्र । [तु ० : कहेल] । च ०: प्र ० [ (६) : कहि रि] ।

५--- प्रव: मोचिन [ (२) : सोचिन] । दिव, तुव, चव: प्रव [ (६) : सोचिन]।

दो ० - बहु बिधि जल्पेसि सकल निसि प्रात भए दसकंच। सहज असंक लंकपित सभा गएउ मद श्रंध॥ सो ० - फूलइ फरइ न बेत जदिष सुधा बरषिं जलद।

म्रस्त हृदय न चेत जीं गुरु मिलहिं विरंचि सतर ॥१६॥ इहाँ प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई॥ फहहु बेगि का करिश्र उपाई। जामवंत कह पद सिरु नाई॥ सुनु सर्वज्ञ सकल गुन रासी। सत्यसंघ प्रमु सब उर बासी। मत्र कहाँ निज मित श्रनुसारा। दृत पठाइश्र बालिकुमारा॥ नीक मंत्र सब के मन माना। श्रंगद सन कह कृपानिधाना॥ बालितनय बुधि बल गुन धामा। लंका जाहु तात मम कामा॥ बहुत बुमाइ तुम्हिं का कहकेँ। परम चतुर में जानत श्रहकेँ॥ साउ—प्रमु श्राज्ञा धिर सीस चरन बंदि श्रंगद उठेउ।

सोइ गुनसागर ईस राम कृपा जापर करहु !। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दिएउ !

श्रस बिचारि जुबराज तन पुलकित हरिषत हिये ॥१७॥ बंदि चरन उर धरि प्रभुताई । श्रांगद चलेउ सबहि सिरु नाई ॥ प्रमु प्रताप उर सहज श्रसंका । रन बाँकुरा बालिसुन बंका ॥ पुर पैठन रावन कर बेटा । खेलत रहा सो होइ गइ७ भेंटा ॥

२-- प्र : द्वि , तृ ०, च ० : लंबापति [ (६) : मुलंकपि] ।

३--प्र०: सत । [ द्वि०: सिव]। तु०: प्र०। च०: प्र० [ (=) मम ,(न्ध) मिव]।

४-- प्रवः खरवासी । द्वि वः प्रव । तृव : गुनरासी । चव : तृव ।

६-- प्र : सन । दि०, तृ०, च० : प्र० [ (६) : से ] ।

<sup>&#</sup>x27;१७---प्र० : शोह मै । दि॰ : प्र० [ (४) : सो होइ गर्] । तु० : सो होर गर् । च० : तु० ।

बातिह बात करष बिंद श्राई । जुगल श्राठुल बल पुनि तरुनाई ॥
तेहिं श्रंगद कहुँ लात उठाई । गिह पद पटकेड मूमि मँबाई ॥
निस्तियर निकर देखि मट मारी । जहँ तहँ चले न सकहि पुकारी ॥
एक एक सन मरमु न कहहीं । समुिक्त तामु बंध चुप करि रहहीं ॥
भएउ कोलाइल नगर मँक्तारी । श्रावा किप लंका जेहिं जारी ॥
श्रव धौं काह करिहि करतारा । श्राति समीत सब करिंद बिचारा ॥
बिनु पूँछे मगु देहिं देखाई । जेहि बिलोक सोइ जाइ मुखाई ॥
दो०—गएउ समा दरबार तब मुिंदि राम पद कंज ।
सिंघ ठवनि इत उत चितव धीर बीर बल्पुंज ॥ १८॥

तुरत निसाचर एक पठावा । समाचार रावनहिं जनावा ॥ सुनत बिहसि बोला दससीसा । श्रानहु बोलि कहाँ कर कीसा ॥ श्रायेसु पाइ दुन बहु घाए । किपकुंजरिह बोलि ले श्राए ॥ श्रायेसु पाइ दसानन बैसार । सिहत प्रान कज्जलिगिरि जैसार ॥ सुजा बिटप सिर सुंग समाना । रोमावली लता जनु नाना ॥ सुख नासिका नयन श्रारु काना । गिरि कंदरा खोह श्रानुमाना ॥ गएउ समा मन नेंकु न मुरा । बालितनय श्रात्वल बाँकुरा ॥ उठेउ समासद किप कहुँ देली । रावन उर मा कोव बिसेषी ॥ दो० — जथा मत्त गज जुथ महुँ पंचानन चिल जाइ ।

राम प्रताप सँभारि उर<sup>२</sup> बैठ समा सिरु नाइ ॥ १८ ॥ कह दसकंठ कवन तें बंदर । मैं रघुवीर दूत दसकंघर ॥ मम जनकहि तोहि रही मिताई । तव हित कारन आएउँ माई ॥ उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती । सिव विरंचि पूजेहु बहु मौंती ॥

१ -- प्रः क्रमशः देसे, जैसे। द्विः प्रः [(३) (५) : देसा जैसा]। [तुः : देसा, जैसा]। २--- प्रः सुमिरि मन। द्विः, तुः : प्रः । चः संगारि उर।

बर पाएह कीन्हें हु सब काजा । जीते हु लोकपाल सुर राजा ॥
नृप अभिमान मोह बस किबा । हिर आने हु सोता जगदंग ॥
अब सुम कहा सुनहु तुम्ह मोरा । सब अपराध अभिहि प्रमु तोरा ॥
दसन गहहु तृन कंठ कुठारी । परिजन सहित संग निज नारी ॥
सादर जनकसु ॥ कर आगे । येहि विधि चलहु सकल मण त्यागे ॥
दो०—यनतपाल रघुंबसमिन त्राहि त्राहि अव मोहि ।

श्चारत गिरा सुनत प्रभुर श्चमय करेंगोर ताहि॥ २०॥
रे किपियेत बोलु संभारी। मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी॥
कहु निज नाम जनक कर भाई। केहि नाते मानिए मिलाई॥
श्चंगद नाम बालि कर बेटा। ता सो कबहुँ मई ही मेटा॥
श्चंगद बचन सुनत सकुचाना। हां बाली वानर में जाना॥
श्चंगद तहीं बालि कर बालक। उपजेह बंस श्चनत कुल घानक॥
गर्भ न गएउ७ ड्यर्थ तुम्ह जाएह। निज मुल तापस दून कहाएह॥
श्चब कहु कुसल बालि कहुँ श्चहई। बिहुँसि बचन तब श्चंगद कहुई॥
दिन दस गए बालि पिर्ड जाई। बूमोह कुसल सला उर लाई॥
राम बिरोध कुसल जिस होई। सो सब तेंहि सुनाहिंह सोई॥
सुनु सठ भेर होइ मन ताके। श्री रधुबीर इन्यें निहं जाके॥

१---प्र० : सर्व । द्वि० : प्र० । तृ० : सुर । च० : तृ० ।

२—प्रवः श्रारत गिरा सुनत । द्विवः प्रवः [ तृवः सुनः हिं स्रारतः गिरा । नवः प्रव [(६) (८) : सुनति विश्वति श्रारत वयन ]।

ह--- प्रश्निके । दिश्य १० (४) (५) (५प्र)ः नर्दिने ]। [सुश्याप्तर्दिने ]। तश्याप्तर्विने ]। तश्याप्तर्विने ]।

४-- प्र : ेलु । द्वि० : प्र० [ (३) (४) : न बोलु ] । तृ०, च० : प्र० ।

५—--प्र०ः हो । द्विरः प्र० [ (५): रही] । त्विरः हो] । च०ः प्र० [(८) रही, (८प्र) हुव] ।

६—प्र•ः हां बाली। [द्वि•ः रहाःवालि ]। तृ०ः प्र०। च०ः प्र० [(८) (८ प्र)ः रहा बालि ]।

७--- प्रवः गेएछ । [ द्विव, तृवः गयह ] । चवः प्रवः [ (८) (८४) : गए३ ] ।

प्र--- प्रवः व्यथे । दिव : प्रव । तृव : वृथा ] । चव : प्रव [ (द) (दम) वृथा] ।

दो० — हम कुलवाल क सत्य तुम्ह कुलपालक दससीस ।

श्रंघो विधर १ न श्रस कहिंद नयन कान तव बीस ॥ २१ ॥

सिव विर्रीव सुर मुनि समुदाई । चाहन जासु चरन सेवकाई ॥

तासु दूत होइ हम कुल बोरा । श्रइसिहु मित उर बिहर न तोरा ॥

सुनि कठोर बानी किप केरी । कहत दसाननु नयन तरेरी ॥

स्वल तव कठिन बचन सब १ सहऊँ । नीति धर्म मैं३ जानत श्रहऊँ ॥

कह किप धर्मसीलता तोरी । हमहुँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥

देखी ४ नयन दून रखवारी । बूहि न मम्हु धर्मब्रत धारी ॥

कान नाक बिनु मिगिनि निहारी । छमा कीन्हि तुम्ह धर्मब्रत धारी ॥

धर्मसीलता तव जग जागी । पावा दरसु महुँ ॥ बढ़ भागी ॥

दो० — जिन जल्पसि जड़ जंतु किप सठ बिलोकु मम बाह ।

कोकपाल बल विपुत्त सिस असन हेतु सब राहु ॥ पुनि नम सर मम कर निकर कमलिह पर करि बास । सोमत मएउ मराल इव संमु सहित कैलास ॥ २२ ॥

तुम्हरे कटक माँमा सुनु श्रंगद । मो सन मिरिहि कवन जोधा बद ॥
तव प्रमु नारिबिरह बलहीना । श्रनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥
तुम्ह सुश्रीव कूलद्रुम दोऊ । श्रनुज हमार भीरु श्रिति सोऊ ॥
जामवंत मंत्री श्रिति बूढ़ा । सो कि होइ अब समर श्ररूढ़ा ॥
सिलिपकर्म जानहिं नल नीला । है किप एक महा बलसीला ॥

१--प्र० : वथिर । द्वि०, न०, च० : प्र० [ (६) वहिर, (न्या) वहिरौ ]।

२—प्र० : करहि' । दि०, तृ०, च० : प्र० [ (६) (⊏प्र): कहइ ] ।

३-प्रo: क्रसशः सब, में। द्विo, तृo, चo: प्रo [ (६) में, सब ]।

४—प्रः देखी। दिः प्रः [ तृः देखे ]। [चः (६) देखिः, (८) देखेः, (८) देखेः, (८४)

५-- प्र० : मर्ड् । [द्वि०, तृ० : इमर्ड्र] । च० : प्र० [ (८): इमर्ड्र ] ।

६-- प्र०, द्वि०, तृ०, च० : बुड़ा [ (६): मुड़ा ]।

श्रावा प्रथम नगरु जेहि जारा। सुनि हँसि बोलेउ बालिकुमारा ॥ सत्य बचन कहु निसिचर नाहा। सौँचेहु कीस कीन्ह पुर दाहा॥ रादन नगर श्राल्प किप दहई। को श्रास माृंठ सुनै२ को कहई॥ जो श्रति सुभट सराहेहु रादन। सो सुग्रीव केर लघु धावन॥ चलइ बहुत सो बीर नहोई। पठवा खबरि लेन हम सोई॥

दो०—अव जानेउँ पुर दहेउ किपि विनु प्रमु आयेस पाइ।

फिरिन गएउ निज नाथ पहिं तेहि भय रहा लुकाइ॥

सत्य कहिंद दसकंठ सब मोहिन सुनि कछु कोह।
कोउ न हमरे कटक अस तो सन लग्त जो सोह॥

प्रीति बिरोध समान सन किरिश्र नीति असि आहि।

जौं मृगपित बघ मेडुकिन्ह मल कि कहइ कोउ ताहि॥

जद्यि लघुता राम कहुँ तोहि वधें बड़ दोप।

तद्यि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोप॥

बक उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस।

प्रतिउत्तर सइसिन्ह मनहुँ काइत मट दससीस॥

हँसि बोलेउ दसमीलि तब किप कर बढ़ गुन एक।

जोव प्रतिपाली तासु हित करें उपाय अनेक ॥२३॥ धन्य कीस जो निज प्रमु काजा। जहँ तहँ नाचै परिहरि लाजा॥ बाचि कूदि करि लोग रिम्हाई। पति हित करें धर्म निपुनाई॥ श्रंगद स्वामिमक तब जाती। प्रमुगुन कस न कहिस येहि भाँती॥

१-- म० : सुनत बचन कह । दि० : प्र०। नृ० : सुनि इंसि बोलेख । च० : तृ० ।

र--- प्र : सुनि भस वचन सत्य । दि०, तृ० : प्र०। च० : को अस मू ठ सुनै ।

<sup>&#</sup>x27; श-अ: सत्य नगर कि। कारेख । दिशः प्रश् । तृशः अव जानेख' पुर दहेख कि। चशः तृशः

४-- प्र : सुपीव । दि ० : प्र । तु ० : निज नाथ । च० : तृ ० ।

<sup>.</sup> ५—प्र०: बन । दि०: प्र० [ (५) (५८): ছবি ]। [ च०: प्र० [ (ন) (ন্স): ছবি ]।

६--[ प्र : जी ] । दि० : जो । तु० : च० : दि० [ (६) : जी] ।

७-- म० : करे । दि० : म० । [ तु०: धरे ] । च० : म० [ (नम): धरे ] ।

में गुन गाहक परम छुजाना । तब कटु रटिन करों निहं काना ॥ कह किप तब गुन गाहकताई । सत्य बनपुत मोहि छुनाई ॥ बन बिघंसि छुत बिघ पुर जारा । तदिप न तेहि कछु कृत अपकारा ॥ सोइ बिचारि तब प्रकृति छुहाई । दसकंघर में कीन्हि ढिठाई ॥ देखेउँ आइ जो कछु किप माषा । तुम्हरें लाज न रोष न मासा ॥ जों असि मित पितु खाएहि कीसा । किह अस बचन हँसा दससीसा ॥ पितिह खाइ खातेउँ पुनि तोही । अबहीं समुिक परा कछु मोहीं ॥ बालि बिमल जस माजनु जानी । हतों न तोहि अघम अभिमानी ॥ कहु रावन रावन जग केते । में निज सवन छुने छुनु जेते? ॥ बिलिह जितन एकु गएउ पताला । राखा वाँ मिसछुन्ह हयसाला ॥ खेलिह बालक मारिह आई । दया लागि बिल दीन्ह छोड़ाई ॥ एकु बहोरि सहसमुज देखा । घाइ घरा जिमि जंतु बिसेषा ॥ कीतुक लागि मवन लै आवा । सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥ दो०—एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालि की काँख ।

इन्ह भहुँ रावन तें कवन सत्य बदिह तिज मास ॥२४॥

प्रमु सठ सोइ रावनु बलसीला । हरिगरि जान जासु मुज लीला ॥

जान उमापित जासु सुराई । पूजेउ जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥

सिर सरोज निज करिन्ह उतारी । पूजेउ अमित बार त्रिपुगरी ॥

मुज बिक्रम जानहिं दिगपाला । सठ अजहुँ जिन्हकें उर साला ॥

जानहिं दिग्गज उर कठिनाई । जब जब मिरौं जाइ बरिआई ॥

जिन्ह भ के दसन कराल न फूटे । उर लागत मूलक इव टूटे ॥

जासु चलत डोलत इभि घरनी । चढ़त मच गज जिमि लघु तरनी ॥

१--- प्र : कह । दि ०, ए०, च० : प्र० [ (६) (प्रम) : सत् ] ।

२-- प्र० : जेते । द्वि०: प्र० [ (५म्र): तेते ] । च्रि० : तेते] । च० : प्र० [(८) (८म्र): तेते । ।

३-प्रवः राखेड । द्विवः प्रव । तुव : राखा । चवः तुव ।

४--- प्रतः इन्ह । द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (६) (८): तिन्ह ]

५--- प्रवः जिन्हा दिव : प्रवा दिव : तिन्ही । चव : प्रवा

सोइ रावनु जग बिदित प्रतापी । सुनेहि न स्रवन श्रालीक प्रलापी ॥ दो०—तेहि रावन कहुँ लघु कहिंस नर कर करिस बसान ।

रे किप वर्बर सर्व स्वल अब जाना तव ज्ञान ।।२५॥
सुनि श्रंगद सकोप कह बानी। बोलु सँमारि अधम अभिमानी॥
सहसवाहु भुज गहन श्रणारा। दहन श्रनल सम जासु कुठारा॥
जासु परसु सागर खर धारा। बूड़े नृप अगिनत बहु बारा॥
तासु गर्बे जेहि देखत मागा। सो नर क्यों दससीस श्रमागा॥
रामु मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा॥
पसु सुरधेनु करुपतक रूखा। अन्न दान अक रस पीयूपा॥
बैनतेय खग श्रहि सहसानन। चिंतामिन पुनि उपल दसानन॥
सुनु मितमंद लोक बैकुंठा। लाम कि रचुपति मगित श्रकुठा॥
दो०—सेन सहित तव मान मिथ बन उजारि पुर जारि।

कस रे सठ हनुमान किप गएउ जो तब छुत मारि ॥ २६ ॥ धुनु रावन परिहरि चतुराई । मजिस न कृपासिंधु रघुराई ॥ जों खल मएसि राम कर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥ मूढ़ चृथा विन मारिस गाला । राम चयर होइहि अस हाला ॥ तब सिर निकर किपन्ह कें आगें । परिहहि घरिन राम सर लागें ॥ ते तब सिर कंदुक समर्भ नाना । खेलिहिंद मालु कीस चौगाना ॥ खबहिं समर कोपिहिं रघुनायक । छुटिहिंह अति कराल बहु सायक ॥ तब कि चिलिहि अस्प गाल तुम्हारा । अस विचारि मजु राम उदारा ॥

१—[प्रशः अव जाना तव जान ]। दिशः अर जाना तव इसन [(५४४): अव जाना तव जान ]। [तुशः तव न जान अव जान ]। [चशः (६) (८४४) अव जाना तव जान, (८)तव न जान अव जान ]।

२-- प्र : दससीस । दि : प्र । [ तु : दसकठ ] । च : प्र ।

र-प्र• : ब्या । दि०, त्० : प्र० । [ च० : (६) सुवा, (८) (८४) मुवा ] ।

४-- प्र०: सम। दि०: प्र०। तृ०: स्व। च०: तृ०।

५--प्र०: अस । दि०: प्र० । [तु०: सठ ] । च०: प्र० ।

सुनत बचन रावन परजरा । जरत महानल जनु घृत परा ॥ दों - कुं भकरन स्त्र स्टू वंधु मम सुत प्रसिद्ध सकारि ।

मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जिते उँ चराचर मारि॥ २७॥ सठ सालामृग जोरि। सहाई। बाँघा सिंघु इहै प्रमुनाई॥ नाघिं लग अने कारीसा। सूर न हो हिं ते सुनु बड़र किसा॥ सम मुज सागर बल जल पूरा। जहाँ बूड़े बहु सुर नर सूग॥ बीस पयोघि अगाव अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा॥ दिगपालन्ह में नीरुं भरावा। मूप सुजसु खल मोहि सुनावा॥ जों पै समर सुमट तब नाथा। पुनि पुनि कहिस जासु गुनगाथा॥ तो बसीठ पठवत केहि काजा। रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा॥ हर गिरि मथन निरख़र मम बाहू। पुनि सठ किप निज प्रमुहि सराहू॥ दो०—सर कवन रावन सरिस स्वकर किट जेहि सोस।

हुने अनल महुँ बार बहु हरिषन सास्ति गिरीसर ॥ २८ ॥ जरत बिलोकेउँ जबहिँ कपाला । विधि के लिखे अंक निज माला ॥ नर के कर आपन बध बाची । हसेउँ जानि बिधि गिरा असाची ॥ सोउ मन समुिक त्रास नहिं मोरें । लिखा बिरंचि जरठ मित मोरें ॥ आन बीर बल सठ मम आगें । पुनि पुनि कहिस लाज पित त्यागें ॥ कह अंगद सलज जग माहीं । रावन तोहि समान कोउ नाहीं ॥ लाजवंत तब सहज सुभाऊ । निज मुख निज गुन कहिस न काऊ ॥ सिरु अरु सैल कथा चित रही । ता तें बार बीस तें कही ॥ सो मुज बल राखेह उर घाली । जीतेह सहसवाह बिल बाली ॥ सुनु मितमंद देहि अब पूरा । कार्टे सीस कि होइअ सूरा ॥

१---प्र०: सम । द्वि०: प्र० । [त्०: सम ] । च०: प्र० ।

२-- प्र० : सठ। द्वि०, तृ० : प्र०। च० : जह।

३—प्र०: निरखु। द्वि: प्र०। [ तृ०: निरखि ]। च०: प्र० [ (८) (८म): निरखि ]।

४---प्र० : अतिहरत वहु बार साखि गौरीस । द्वि० : प्र० । तृ म३ वार वहुहरवित साखि गिरीस । च० :तृ० ।

बाजीगर कहुँ कहिन्न न बीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा॥ दो०--जरहिं पतंग बिमोहर बस मार बहर्डि खरबृंद।

ते नहिं सूर सराहिश्रहिं समुिक देखु मितमंद ॥ २१॥ श्रव जिन बतबदाव खल करही । सुनु मम बचन मान परिहरही ॥ दसमुख में न बसीठीं श्राएउँ । श्रस बिचारि रघुवीर पठाएउँ ॥ बार बार इमि ४ फहइ कृपाला । निहं गजारि जसु बचें सकाला ॥ मन महुँ समुिक बचन प्रमु केरे । सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे ॥ नाहिं त करि मुखभंजन तोरा । लै जातेउँ सीतिह बरजोरा ॥ जानेउँ तव बलु श्रधम सुगरी । सनें हिर श्रानिहिं पर नारी ॥ तैं निसिचर पित गर्व बहुता । में रघुपित सेवक कर दूता ॥ जों न राम श्रपमानिह डरऊँ । तोहि देखत श्रस कीतुक करऊँ ॥ दो०—तोहि पटिक मिह सेन हित चौपट करि तव गाउँ ।

मंदोदरी १ समेत सठ जनकम्रुतिहि लै जाउँ ॥ ३०॥ जों श्रस करों तदि न बड़ाई । मुप्हें बधें कछु निह न मनुसाई ॥ कील कामबस कृपन बिमुढ़ा । श्रित दिरद्र श्रजसी श्रित बूढ़ा ॥ सदा रोगबस सतत कोधी । बिष्नुबिमुस श्रुति संत बिरोधी ॥ तनुपोषक निंदक श्रवसानी । जोवत सब सम चौदह प्रानी ॥ अस बिचारि सस बधों न तोहीं । अब जिन रिस उपजाविस मोहीं ॥ सुनि सकोप कह निस्चिरनाथा । श्रधर दसन दिस मीजत हाथा ॥

१—प्रवः इंद्रजालि । द्विवः प्रव । तुवः वाजीगर । चवः तुव ।

२-प्रव : सोह । दिव : प्रव । तृव : विसोध । चव : तृव ।

र- म॰ : कहावहिं। दि॰ : म॰। तु॰ : सरादिश्रहिं । च॰ : तु॰।

४---प्र० : श्रस । दि० : प्र० । तु० : इसि । च० : तु० ।

५-- म०: श्रानिहि। [दि०: श्रानेहि]। [तु०: श्रानेहि]। च०: म०।

६--- प्रवः तव जुवतिन्द । दिव : प्रव । तृव: सदोदरी । चव : तृव ।

७—अ०, दि०, त्०, च०: बनकस्ति [ (६): जनक सना ]।

म-प्रवः न क्छू। दिवः क्छु नहिं। तुव, वव : दिव।

रे कपि पोतर मरन श्रव चहसी। छोटें वदन बात बढ़ि कहसी॥
कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाकें। बल प्रताप बुधि तेज न ताकें॥
दो०—श्रगुन श्रमान जानिर तेहि दीन्ह पिता बनवास।
सो दुख श्ररु जुबती बिरह पुनि निसिदिनर मम त्रास॥
जिन्हके बल कर गर्व तोहि ऐसे मनुज श्रनेक।
खाहिं निसाचर दिवस निसि मुद्द समुक्क ताजि टेक ॥३१॥
जब तेहिं कीन्हिर राम कह निदा। कोघवंत श्रति मएउ कपिंदा॥
हिर हर निदा सुनइ जो काना। होइ पाप गोघात समाना॥
कटकटान कपिकुंजर मारी। दुहु मुजदंड तमिक मिह मारी॥
डोलत घरनि समासद खसे। चले माजि मय मारुत प्रसे॥
गिरत दसानन उठा सँमारीप । मृतल परे मुकुट घटचारीप॥
कुळु तेहिं लैक निज सिरन्हि सँवारे। कळु श्रंगद पमु पास पबारे॥

दो०—कृदि पवनस्रुत कर गहे म्नानि घरे प्रभु पास । कौतुक देखहि भालु कपि दिनकर सरिस प्रकास ॥ ३२॥ उहाँ कहत दसकंघ रिसाई। घरि मारह कपि भाजि न जाई ॥

श्रावत मुकुट देखि कपि भागे। दिनहीं लुक परन विधि लागे॥
की रावन करि कोपु चलाए। कुलिस चारि श्रावत श्रति घाए॥
कह प्रभु हाँसि जिन हृदयाँ डेराहू। लुक न श्रसनि केपु निह राहू॥
ये किरीट दसकंघर केरे। श्रावत बालितनय के पेरे॥

१-- प्रवः अथम । द्विव, तृवः प्रव । चवः पोत ।

२--प्र0: वानि । द्वि०, तु०: प्र0 । [ च०: विचारि ] ।

इ—प्र०: निसिदिन । द्वि०, सृ०, च०: प्र० [ (६) (प्रबा): अनुहिन ] ।

४-[ प्र०, द्वि०, तु० : सीन्ह् ] । च०: सीन्ह् [ (८) (८अ): सीन्ह् ] ।

५---प्रः क्रमशः सभारि खठा दसक्षंथर, श्रति सुदर । दि०: प्र०। तु०: दसानन खठा संमारी, पटवारी । व०: तु०।

६-प्रवः तेथि है। दि०, तु० : प्रव। [चदः बहु कर ]

७—प्रवः तर्का द्विवः प्रव। तृवः कृदि। चवः तृव।

वेहि विधि श्वीम सुमट सब घावहु । लाहु मालु किप जहँ तहँ पावहु ॥
महि श्रकीस करि फेरि दोहाई । जिश्रत धरहु तापप हो भाई ॥
पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा । गाल बजावत ताहि न लाजा ॥
मरु गर काटि निलज कुलघाती । बल बिलोकि बिहरी । हिं छ ती ॥
र त्रियचोर कुमारग गामी । खल मलगसि मंदमति नामी ॥
सन्यपात जलपसि दुर्बादा । मएसि काल बस खल मनुजादा ॥
या को फलु पावहिगो श्रागे । बानर मालु चपेटिन्ह लागे ॥
राम मनुज बोलत श्रिस बानी । गिरिह न तव रसना श्रमिनानी ॥
गिरिह हिं रसना संसय नाहीं । सिरिन्ह समेत समर मिह माहीं ॥
सो०—सो नर क्यों दसकंत्र बालि बच्यो जेहिं एक सर ।

बीसहु लोचन श्रंध थिग तव जन्म कुजानि जड़ ॥ तव सोनित की प्यास तृषित्य राम सायक निकर । तजों तोडि तेडि त्रास कटु जल्पक निस्चिर श्रधम ॥३३॥

में तब दसन तोरिबे लायक। आयेष्ठ मोहि न दीन्ह रघुनायक !! अस रिस होति दसौं मुख तोरों । लंका गहि समुद्र महँ बोरों ॥ गूलरि फल समान तव लंका। बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका॥ में बानर फल खात न बारा। आयेष्ठ दीन्ह न राम उदाग॥ जुगुति सुन्त रावन मुसुकाई। मुद्र सिखिहि कहँ बहुत सुटाई॥ बालि न कबहुँ गाल अस मारा। मिलि तपिसन्ह तें मणिसे.लवारा॥ साँचेहुँ में लबार मुजबोहा। जों न उपाि जं तब दम जीहा॥

१--- पा विषि । दिवः पाव [(५)(६वा)ः निधि] । [तृवा निधि]। चवः प्रव (८)(६वा)ः विधि ।] २--- प्रव ः मक्टेबीन करह मिंद जारे। दिव ः प्रव । तृव ः मिंद क्रिकीस कार केरि वीहारे । चव : त्रव ।

३-- प्र० : विदर्ति । द्वि०, तू॰ : प्र० । च० : विदरी ।

४-- प्रवः खल, दिवः प्रवः [ तृःव सठ ]। चवः प्रवः (६) (दम्रः निसि ]।

५-[ म० : तिष्ठति ] द्वि०, त्०, च० : तृषित ।

६-- प्र०, दि०, तु०, च०ः तव [ (६)ः यह ] ।

राम प्रताप सुनिर १ किप कोपा। समा माँमा पन करि पर रोपा॥ जों मम चरन सकिस सठ टारी। फिरहिं रामु सीता मैं हारी॥ सुनहु सुमट सब कह दससीसा। पद गहि घरिन पछारहु कीसा॥ इंद्रजीत आदिक बलवाना। हरिष उठे जहुँ तहुँ मट नाना॥ मापटिहं किर बल विपुल उपाई। पद न टरइ बैठिंह सिरु नाई॥ पुनि उठि मापटिहं सुरआराती। टरइ न कीस चरन येहि भाँती॥ पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप निहं सकि उपारीर॥ दो०—मूमि न छाड़त किप चरन देखत रिपु मद्र भाग।

कोटि बिध्न तें संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥३४॥ किप बलु देखि सकल हियँ हारे । उठा आपु जुवराज पवारे ॥ गहत चरन कह वालिकुमारा । मम पद गहें न तोर उनारा ॥ गहिस न राम चरन सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुवाई ॥ भएउ तेज हत श्री सब गई । मध्य दिवस जिमि सिस सोहई ॥ सिंघासन बैठेउ सिर नाई । मानहुँ संपित सकल गँवाई ॥ जगदातमा प्रानपित रामा । तासु बिमुल किमि लह बिसामा ॥ उमा राम की भुकुटि बिलासा । होइ बिस्व पुनि पावइ नासा ॥ तुन तें कुलिस कुलिस तुन करई । तासु दृत पन कहु किमि टरई ॥ पुनि कृपि कही नीति बिघि नाना । मान न ताहि कालु निआराना ॥ रिपु मद मिथ प्रमु सुजस सुनायो । यह कहि चल्यो बालि तृप जायो ॥ हतौं न सेत सेलाइ सेलाई । तोहि अवहिं का करों बढ़ाई ॥

१---प्र० : समुक्ति राम प्रनाप । दि० : प्र० । तु० : राम प्रताप सुभिरि । च० : नृ० । १----इस महाती के बाद प्र०, दि०, तृ० में निम्न लिखित डोहा भी है, को च० में नधी है :

कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरणाह। अपर्टाइ टरइ न कपि चरन पुनि बैठहि सिरु नाह।।

६---प्रव जुतराज प्रचारे । [द्विव : कपि के परचारे ] । तृव, चव : प्रव।

प्रथमहिं तासु तनय किप मारा। सो सुनि रावनु भएउ दुस्तारा।। जातुधान श्रंगद पन देखी। मय ब्याकुल सब भए बिसेषी॥ दो०—रिपु बल धरिप हिरष किप बालितनय बलपुंज। सजल सुलोचन पुलक तनुर गहे राम पद कंज॥ साँभ जानि दसमीलि तबर मवन गएउ बिललाइ। मंदोदरी निसाचरहि बहरि कहा सम्भाइ॥३५॥

मंदोदंगे निसाचरहि बहुरि कहा समुफाइ ॥३५॥ कंत समुिफ मन तजहु कुमितहीं । सोह न समर तुम्हिह रघुपितहीं ॥ रामानुज लघु रेख खँचाई । सोउ निहं नाँघेहु श्रास मनुमाई ॥ पिय तुम्ह ताहि जितव संमामा । जा के दून केर श्रास कामा ॥ कौतुक सिंधु नाँधि तव लंका । श्राएउ कि केहरी श्रासंका ॥ रख्वारे हित विभिन उजारा । देखन तोहि श्रद्ध तेहिं मारा ॥ जारि नगरु सब कीन्हें सि छारा । कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा ॥ श्राव पित मुषा गाल जिन मारहु । मोर कहा कछु हदयँ विचारहु ॥ पित रघुपितिह नृपित जिनि मानहु । श्राम जग नाथ श्रतुल बल जानहु ॥ वान प्रताप जान मारीचा । तासु कहा निहं मानेहि नीचा ॥ जनक समा श्रमित महिपाला । रहे तुम्हों बल विपुत्त विसाला ॥ मंजि घनुष जानकी विश्राही । तव संग्राम जितेहु किन ताही ॥

१-- प्र ०, दि०, नृ०, न० : धर्षि [ (६) धर्षिन, (म्प्र) दर्षिन ]।

र-प्राप्त प्रतिक सरीर नवन अल । दि० : प्राप्त गृतः सम्म सुनीचन पुनक ननु । च० :

र--- प्र• दसर्वंथर । द्वि०, तृ०, : प्र० । २० : दससीलि तव ।

४--- प्रवनिद्धि। दिव: प्रव। [तृव: तन रावनिद्धि]। चन्द्र निसाबर्रात् [(६): नव रावनिद्धि]।

५--- प्रवः वेद । दि०, तृ० : प्रव । च० : ग्रस ।

६--प्रः सकत पुर । दि०, तु० : प्र० । च०: नगह सब ।

७—प्र०, दि०, तृ०, च० : बनि [ (६) (८): मी ]।

प्रमाना । दि० : प्रव [ (५ छा: महियाता ] । तु० : प्रव । च० : महियाता ।

९-- मा : मतुल । दि : मा । तु : विपुल । च : नृ । [ (=): गर्व ]।

हरपित द्वृत जानइ बल थोरा । राखा जित्रत श्राँखि गहि फोरा ॥ सूपनखा के गति तुम्ह देखी । तदिप हृद्यँ नहिं लाज विसेषी ॥ दो॰—त्रिघ बिराघ खरद्दनिह लीला हत्यो कवघ।

बालि एक सर मार्यो तेहि जानहु दसकंघ।।३६(। जेिंड जलनाथु बँधाएउ हेता। उतरे प्रमु दल महित सुबेला।। कारुनीक दिनकर कुल केतू। दूत पठाएउ तव हित हेतू॥ समा माँम्स जेिंह तव बल मथा। किर बरूथ महुँ मृगपित जथा।। अंगद हनुमत अनुचर जा के। रन बाँकुरे बीर अति बाँ हें।। तेहि कहुँ पिय पुनि पुनि नर कहहू। मुधा मान ममता मद बहहू।। अहह कंत कृत राम बिरोधा। काल बिबस मन उपज न बोधा।। काल दंड गहि काहु न मारा। हरह धर्म बल बुद्धि बिगरा॥ निकट काल जेिंह आवइ साई। तेिह स्रम होइ तुम्हारिहि नाई।। दो०—दुइ सुत मरे दहेड पुर अजहुँ पूर पिथ देहु।

कृरासिंधु रघुनाथर भिज नाथ विमल जसु लेहू ॥३०॥ नारि बचन सुनि बिसिख समाना । सभा गएउ उठि होत बिहाना ॥ बैठ जाइ सिंघासन फूतो । ऋति ऋमिरान त्रास सब मूनी ॥ इहाँ राम अंगदिह बोलावा । आइ चरन पंक्रज सिरु नावा ॥ ऋति श्वादर समीप बैठारी । बोले बिहँसि कृपाल खरारी ॥ बालितनय अति की दुक मोहीं । तात सत्य कहु पुत्रों तोहीं ॥ रावनु जारुधान कुल टीका । मुज बल अतुल जामु जग लीका ॥ तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए । कहहु तात कवनी विधि पाए ॥ सुनु सर्वज्ञ प्रना सुलकारी । मुकुट न होहि मूप गुन चारी ॥ साम दानर अरु दंड बिमेदा । नृप उर बसहिं नाथ कह बेदा ॥

१—प्र०: मरे। [द्वि०: (३) (४) (५) मारेड, (५झ) मारे ]। [तु०: मारेड ] । [त्व०: मारे ]।

३--प्रo : दान । द्विo : प्रo [ (५) (५व्र): दाम] । तुक्प्रo । चक्: प्रo [(न) (नव्र): दास]।

नीति धर्म के चरन युहाए। श्रस जिश्रें जानि नाथ पहिं श्राए ॥ दो०—धर्महीन प्रमुपद बिमुख कालबिबस दससीस। श्राए गुन तिज रावनिहर्र सुनहु कोसलाधीस॥ परम चतुरता स्नवन सुनि बिहँसे रामु उदार।

समाचार पुनि सब कहे गढ़ के ब तिकुमार ॥३८॥
रिपु के समाचर जग पाए। राम सचिव सब निकट बोलाए॥
लंका बाँके चारि दुष्णाग। केहि विधि लागिम्न करह विचारा॥
तब' कपीस रिच्छेस विभीपन। सुमिरि इद्यँ दिनकर कुल मृपन॥
करि विचार तिन्ह मंत्र दृहाया। चारि श्रनी कपि कटकु बनावा॥
जथाजोग सेनापति कीन्हे। जृथप सकल बोलि तब नीन्हे॥
प्रभु प्रताप कहि सब समुभाप। सुनि कपि सिधनाद करि धाए॥
हम्बित राम चरन सिर नावहिं। गृहि गिरि सिखर बीर सब धावहिरे॥
गर्जाहें तर्जीहें भालु कपीसा। जय रघुनीर कोसलाधीसा॥
जानत परम दुर्ग श्रति लंका। प्रभु प्रताप किप चले श्रसका॥
बटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी। मुखहि निसान बजावहिं भेगी॥
दो० -जयित राम श्राता सहितरे जय कपीस सुप्रीव।

गरजिह केहरिनाद प्रिंप भालु महा बलसींव ॥३१॥ लंका भएउ कोलाइल भारी। सुनाप दसानन श्रति श्रहँकारी॥ देखहु बनरन्ह केरि ढिटाई। बिहँसि निसाबर सेन बोलाई॥ आप कीस काल के भेरे। खुधाबंत रजनीवर मेरे॥

२---[ यह अर्दाली तु०, नथा (६) और (दश्र) में नदी है ]।

र-अः जय सक्तिमन । दिवः प्रवा नृवः स्राना सहित । चवः नृव।

Y--- प्रवः सिवनार । दिव : प्रवात् व : केश्रे नार । चव : गृव ।

५---१० : सुना । द्वि०, तृ०, च०, : प्र० [ (६): सुनेड ] ।

६--- प्रवः सर निस्चिर् । द्विवः प्रव । तृवः रजनीचर । चवः तृव ।

अस किह अष्टहास सठ कीन्हा । गृह बैठें अहार विधि दीन्हा ॥
सुन्द सकल चारिहें दिसि जाहू । धरि धरि मालु कीस सब खाहू ॥
उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिहि म खग स्त उताना ॥
चले निसाचर आयेसु माँगी । गहि कर मिंडिपाल बर साँगी ॥
तोमर मुद्गर परसु प्रचडा । सूल कृपान परिष गिरिखंडा ॥
जिमि अरुनोपल निरुर निहारी । धाविं सठ खग मांस अहारी ॥
चौंच मंग दुख तिन्हिंह न स्मा । तिमि घाए मनुजाद अब्मा ॥
दो० – नानायध सर चाप धर जात्रधान बलवीर ।

कोटि कंग्र्रिन्ह चिंद्र गए कोटि कोटि रन घीर ॥ १०॥ कोट कॅग्र्रिन्ह सोहिंद कैसे। मेरु के स्रंगिन जनु घन वैसे॥ वाजिंद ढोल निसान जुम्माऊ। सुनि घुनि होइ मटन्ह मन चाऊ॥ वाजिंह मेरि नफीरि श्रपारा। सुनि कादर उर जाहिं दरारा॥ देखिन्ह जाइ किपन्ह कै ठद्य। श्रित विसाल तनु मालु सुमद्य॥ घाविंद्र गर्नाहं न श्रवघट घाटा। पर्वत फीरि करिंह गिह बाटा॥ कटकटाहिं कोटिन्ह मट गर्जिह। दसन श्रोठ कार्टीहं श्रित तर्जिहं॥ उत रावन इत राम दोहाई। जयित जयित जय परी लराई॥ निस्चिर सिखर समूह दहाविंद। कूदि घरिंह किप फोरि चलाविंद्य। छं०—घरि कुघर खंड प्रचड मर्कट मालु गढ़ पर डारहीं।

सत्पर्टाहं चरन गहि पटिक मिह मिज चलत बहुरि पचारहीं ।।

श्रित तरल तरुन प्रताप तरपिंह तमिक गढ़ चिढ़ चिढ़ गए।

किप मालु चिढ़ मंदिरिन्हर जहाँ तहाँ राम जसु गावत मए॥

दो०-एक एक गहि रजनिचरर पुनि किप चले पराइ।

उत्पर श्रापुनु हेठ मट गिरिंह घरनि पर श्राइ॥४१॥

१—प्रव: पचारहीं । [द्विव, तृव: प्रचारहीं ]। चव: प्रव[(द) (द्या) प्रचारहीं ]। २—[प्रव, द्विव, तृव: संदिरन्द् ]। चव: संदिरन्द् । ।

अः निसिचर गरि। दि०: प्र०। तृ०: गरि रजनिचर। च०: तृ०।

राम प्रताप प्रवल कृषि जूथा। मर्द्रि निसिचर निकर वस्था। चढ़े दुर्ग पुनि तहँ जहँ बानर। जय रघुवीर प्रनाप दिवक्तर॥ चने निसाचर निकर पगई। प्रवल पवन जिमि वन समुराई॥ हाहाकार भग्उ पुर भागे। रोविह आरत बालक नारी॥ सब मिलि देहिं रावनहि गारी। गजु करत येहि मृत्यु हँ कारी॥ निजद निवन समुना जवप काना। फीर सुभट लंकेस रिसाना॥ जो रन बिमुन फिरा मैं जाना । सेर सुभट लंकेस रिसाना॥ सर्वसु खाइ मोग करि नाना। समरमृमि भए बल्नभन प्राना॥ समस्मुन भए बल्नभन प्राना॥ समस्मुन भए बल्नभन प्राना॥ समस्मुन भरन बीर कै सोमा। तब तिन्ह तजा प्रान कर लोगा॥

दो०—बहु श्रायुषधर सुभट सब मि'हिं पचारि पचारि। ब्याकुल कीन्हे<sup>११</sup> मालु कृषि परिष प्रचंडन्हि<sup>१२</sup> मारि॥४२॥ मत्र श्रातुर कृषि भागन लागे। जद्यपि उमा जीतिहहिं श्रागे॥ कोउ कह कहँ श्रगद हनुमंता। कहँ नल नील दुचिद बलवंग॥

```
१ — प्र : सुनट । दि०, तृ०: प्र० । च०: निकर ।

२ — प्र० : निसाचर । दि०, तृ०, च०: प्र० [ (६) (८): तमीचर ] ।

३ — प्र० : वा नक भात्र । दि० : प्र० । तृ० : झारन वा नक । न० : नृ० ।

४ — प्र० : सुनी । दि०, : प्र० । [ तृ० : सुना ] । च० : प्र० [ (८): सुना ] ।

५ — प्र० : तै हैं । दि० : प्र० । नृ० : जन । च० : तृ० [ (८): में ] ।

६ — [ प्र० : सुना मैं काना ] । दि० : फिरा मैं जाना [ (०) (०) (०९): सुना में ग्राना ] ।

नृ०, च० : दि० ।

७ — प्र० : सो मैं इतन । दि०, नृ०: प्र० । च० : ते हि सारिही ।

६ — प्र० : वक्त म । दि० : प्र० । नृ० : दुर्लम । च० : प्र० [ (६) (८): दुर्लम ] ।

९ — प्र० : वेराने । दि०, तृ० : प्र० । च० : सकाने ] ।

१० — प्र० : चले क्रोम कारि सुमट । दि०, तृ० : प्र० । च० : फिरे क्रोम करि बीर ।
```

११—प्रवः व्याकुल किए। दिशव्याकुल कीन्द्रे। तुवः दिव । च ः कीन्द्रे व्याकुल ।

१२- प्रवः त्रिस्तानिह । द्विव, त्वः प्रवः चवः प्रचंडनिह ।

निज वल बिचल १ सुना २ हनुमाना । पिच्छम द्वार रहा बलवाना ॥
मेघनाद तहँ करह लराई । ट्रूट न द्वार परम कठिनाई ॥
पवन जनय मन भा अति कोधा । गर्जें ३ प्रबल काल सम जोघा ॥
कृदि लक गढ़ ऊपर आवा । गहि गिरि मेघना र कहुँ धावा ॥
मजेउ रथ सारथी निपाता । ताहि हृदय महुँ गरेसि लाता ॥
दुसरे १ स्त बिकल तेहि जाना । स्यंदन घालि तुरत गृह आना ॥
दो० — अंगद सुनेउ कि ४ प्रवनसुन गढ़ पर गए ३ अकेल ।

समर्भ बाँकुरा बालिसुन तरिक चढ़ेउ किप खेल ॥ १३॥ जुद्ध बिरुद्ध कुद्ध द्वौ बंदर्व । राम प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥ रावन मवन चढ़े तब धाई । करिं कोसलाधीस दोहाई ॥ कलस सिहत गिह मवनु ढहावा । देखि निसाचरपित मय पाता ॥ नारिखंद कर पीटिह झाती । अब दुइ किप आए उतपाती ॥ किपिलीला किर तिन्हिह डेराविह । रामचंद्र कर सुजसु सुनाविह ॥ पुनि कर गिह कंचन के खंमा । कहेन्हि करिश्र उतपात अरंमा ॥ कूदि परे रिपु कटक मँमारी । लागे मर्दइ मुज बल मारी ॥ काहुहि लात चपेटिन्ह केह्र । मजहु न रामिह सो फलु लेह्र ॥ दो ० एक एक सब मिद किरि तोरि चलाविह मुंड । रानन आगे परिह ते जनु फूटिह दिध कुंड ॥ १४॥

१---प्रवः विल । द्विवः प्रव [ (३): निका ] । तृव, चवः प्रव ।

र- म॰: सुना। तिन, नृ०, च०: म॰ [(६) (=प्र): सुनी]।

३-- प्र•: दुराँ । दि० : प्र० । [ नृ०: ह्सर ] । च० : प्र० ।

४-- प्रवः सुना । द्विवः प्रव । [तृवः सुने कि ]। चवः सुने । ि ।

५-प्र०:रन। द्वि०: प्र०। तृ०: समर्। च०: तृ०।

६--प्रव: बंदर । द्विव, पृव, चव : [(६): बानर ]।

७-- प्रवासिकः प्रवस्ति । त्रवस्ति । च्रास्ति ।

म-प्रवः परे। द्विवः प्रवा[तृवः परेख]। चवः प्रवा

९---प्रश्नां मदंशि दिश्या । [तृश्ः सन मदंशि । चश्ः सन मदिकिरि [(८): गहि रजनिचर ]।

महा महा मुलिया जे पाविहें। ते पर गिह प्रमु पास चलाविहें।। कहर विभीषतु तिन्ह के नामा। देहिं गमु तिन्ह हैं निज घामा।। खल मनुजार द्विजामिष मोगी। पाविहें गित जो जाँचत जोगी।। उमा रामु मृदु चित करुनाकर। बगरमाव सुनिरत मोहि निसिवर॥ देहिं परम गित सो जियाँ जानी। अस कृपाल को कहहु भवाने॥ सुनि अस प्रमु न भजिहें अम त्यागी। नर मित मंद ते परम श्रमागी॥ अंगद् श्रक हनुमंत प्रवेसा। कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा॥ खंका द्वी किप सोहिंह कैसे। मथिई सिंबु दुइ मंदर जैमे॥ दो० – मुजबल रिपु दल दलमित देखि दिवस कर श्रंत।

कृदे जुगल प्रयास बिनु श्राप जह भगवंत ॥ ४५ ॥
प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए । देखि सुमट रघुपति मन माए ॥
रामकृपा करि जुगल निहारे । भए बिगतसम परम सुनारे ॥
गए जानि अंगद हनुमाना । फिरे मालु मर्कट मट नाना ॥
जातुधान प्रदोष बल पाई । धाए करि दससीस दोहाई ॥
निसिचर अनी देखि कपि फिरे । जह तह कटकटाइ मट मिरे ॥
ही दल प्रवल पचारि पचारी । लरत मुमट निहं मःनिहं हारी ॥
बीर तमीचर सब अति कारे । नाना बरन बलीमुल मारे ॥
सबल जुगन दल सम्बल जोधा । कीतुक करत लरत करि कोधा ॥
प्राविट सरद पयोद धनेरे । लरत मनहु माठन के भेरे ॥
अतिप अकंपन अरु अतिकाया । बिबलित सेन कीन्ह इन माया ॥
मएउ निमिष मह अति अधियारा । बुध्ट होइ स्थिरोपल खारा ॥

१ - म : रनमने । दि० : दलमाति । द० : दि० । [ ४० : दलमने ह ] ।

२--- प्रवः विगतस्त्रम । द्विव : प्रव । तृव : प्रवास वितु । चव : गृव ।

३-म० : तरत । द्वि०, तृ०, च०: म० [ (३): तरहिं ]।

४--अ० : सानि । दि०, नृ०, च० : प० [ (६): सानत ] ।

५---प्रश्ः महाबीर विस्वित । द्विशः प्रशः । एशः बीर तमीचर सव । चशः तृश् (५आ)ः बीरनिसचार सव ]।

दो०-देखि निविड़ तम दसहुँ दिसि कपि दल मएउ सँभार।

प्रिहि एकु न देखहर जह तह करिं पुकार ॥ १६ ॥ येह सब मरम राम विमु जाना । लिए बोलि अगद हनुमाना ॥ समाचार सब किह समुम्म ए । सुनत कोपि किपकुं जर घाए ॥ पुनि कृपाल हाँसि चाप चढ़ावा । पावक सायक सपिद चलावा ॥ मएउ प्रकास कतहुँ तम नाहीं । ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं ॥ मालु बलीमुख पाइ प्रकासा । घाए हरिष बिगत सम त्रासा ॥ हनू भान अगद रन गाजे । हाँक सुनत रजनीचर माजे ॥ मागत मट पटकहिं घरि घरनी । करिं मालु किप अग्रु न करनी ॥ गिह पद डारिं सागर माहीं । मकर उरग मन घरि घरि खाहीं ॥ दो ० — कछु घायल कछु रन परेष कछु गढ़ चढ़े पराइ ।

गर्जिहिं मर्कट भालु भट<sup>६</sup> रिपु दल बल विचलाइ ॥ ४७ ॥ निसा जानि कृपि चारिउ अनी । आप जहाँ कोसलाधनी ॥ राम कृपा करि चितवा सबहीं । भए विगत सम बानर तबहीं ॥ उहाँ दसानन सचिव॰ हँकारे । सब सन कहेसि सुमट जे मारे ॥ आधा कटकु कृपिन्ह संहारा । कहहु बेगि का करिश्र विचारा ॥ माख्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन ॥

१---प्रः देखह । द्विः प्रवा [तृः देखतव]। [चः (६) (८) देखतव, (८४) देखि ।

२---प्रः सकल मरम रचुनायक । दिः : प्रः । तुः : यह सब मरम राम विमु । चः तुः ।

३....प्र०, द्वि०, नृ०, च०: संसय [ (६) (=): दुख सर्व] ।

४-- प्र : हर्षि । द्वि , तृ : प्र । [ च : कोपि ]।

५-प्रः भारे कक्क वायत । दि० : प्र० । तुः वायत करु रन परे। च० : तु० ।

६—प्रः भाह्य बतीमुख । द्विः प्रः । तृः मर्बंट माह्य भट । चः तृः ।

७--प्रव: सचिव। द्विव, तृव, चव: प्रव[(६) (वत्र): सुमेट]।

जब तें तुम्ह सीता हरि श्रानी । श्रमगुन होहिं न जाहिं बलानी ॥ बेद पुरान जासु जस गावारे । राम बिसुल काहुँ न सुखु पावारे ॥ दो०-हिरन्याच श्राता सहिन मधु कैटम बलवान । जेहिं मारे सोइ श्रवतरेंड ऋपासिंबु भगवान ॥ कालरूप खल बन दहन गुनगार धनबोग ।

जेहि से हिंसिव कमल भवर तेहि सनरे कवन विगेष ॥ १८ ॥ परिहरि वयर देहु वैदेही । भज दुक्र पानिष्य परम सनही ॥ ताके वचन वान सन लागे । करिया मुँह करा जािह अभागे ॥ वूढ़ भएसि न त माते उँ तोही । अब जिन नयन देखा बस्ति मोही ॥ तिह अपने मन अस अनुपाना । वच्यो चहत येहि क्रपानिधाना ॥ सो उठि गए उकहत दुर्बादा । तब सकोप बोले उघन गदा ॥ की तुक पात देखिय मोरा । करिहों बहुत कहीं का थोरा ॥ सुनि सुत वचन मरोसा आवा । प्रीत समेन अंक वैठावा ॥ सुनि सुत वचन मरोसा आवा । प्रीत समेन अंक वैठावा ॥ करत विवार मए उमिनुसारा । लागे किप पुनि चहूँ दुआरा ॥ कोपि किपनह दुर्घट गहु घेरा । नगर कोलाहल भए उघनेरा ॥ बिविधायुषधर निसिचर धाए । गढ़ तें पर्वत सिखर दहाए ॥ इं०—दाहे महीधर सिखर कोटिन्ह विविध विधि गोला चले ।

घहरात जिमि पित्र पात गर्जात जनु प्रलय के बादले ॥ मर्कट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भए । गहि सैल तेहि<sup>६</sup> गड़ पर चलाविहें जहाँ सो तहाँ निस्तिचर हए ॥

१—प्र०: क्रमशः गाथो, पायो । द्वि०: प्र०। तृ०: गावा, पावा । च०: तृ० ।

२---प्रः सिव विरं वि वेढि से गृहि । द्वि : प्र । तृ ः वेढि से गृहि सिव क्रमल स्य । च ः त् ।

२-- प्रवः तासो । द्विव, नृवः प्रव । चवः तेहिसन ।

४—प्र०: मुँह । दि० : प्र० [ (३) (४) (५): मुख ] । तृ०: प्र० । [ च० : मुख ] ।

५---प्रव: क्रुपानिधाना । दिव, तृव, चव: प्रव [ (६) (न्य) : श्री मगवाना ] ।

ध--- प्र : तेहि । दि० : प्र० । ि तु० : तेही । च०: प्र० [ (६): तेही ।

दो॰ मेघनाद ध्रुनि सवन अस गहुं पुनि छेंका आह ।

उतिर बीरबर दुर्ग तें र सन्मुख चलेउ बजाइ ॥ ४ १ ॥
कहँ कोसलाधीस द्वौ आता । धन्वी सकल लो क निरूयाता ॥
कहँ नल नील दुबिद धुमीवा । अंगद हनूमंत बलसींवा ॥
कहाँ पिमीधनु आता दोही । आजु सठिहर हिठे मारों ओही ॥
अस कहि कठिन बान संघाने । अतिसय कोपर स्वन लिग ताने ॥
सर समूह सो छाँड़े लागा । जनु सपत्त धाविह बहु नागा ॥
जहाँ तहाँ परत देखिअहि बानर । सन्मुख होइ न सके तेहि अवसर ॥
भागे भय व्याकुल किप रिच्छार । बिसरी सबिह जुद्ध के इच्छा ॥
सो किप मालु न रन महाँ देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा ॥

सिंघनाद गर्जंत भएउ मेघनाद रन घीर ॥५०॥ देखि पवनपुत कटक बिहाला। क्रोघवंत जनु घाएउ काला॥ महा महीघर तमिक उपारा । श्रित रिस मेघनाद पर डारा॥ श्रावन देखि गएउ नम सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई॥ बार बार पचार हनुमाना। निकट न श्राव मरमु सो जाना॥

दो०-मारेसि दस दस बिसिख सब परे मूमि कपि बीर।

१ -- प्र : डार्यो वीर दुर्ग ते । द्विः प्र ( (भ्य) उत्तरि दुर्ग ते वीरवर ] । नृ ः उत्तरि वीरवर दुर्ग तें । च ः तु ।

२---प्रवः सरि । द्विवः प्रव [ (५म)ः सठि ] । तुवः सठि । चवः तुव ।

इ--- प्र**ः क्रोध। द्धिः, तुः प्रः। च**ः कोप ।

४--- प्र : जहं तह भागि चले । द्वि : प्र । तु : म। गे भय व्या कु न । च : नृ ।।

५---प्रः इस दस सर सर मारेसि । दिः प्रः । तृः मारेसि दस दस विसिख सन । चः नृः।

६—प्रः करिगर्जा सेघनाः बलबीर। द्विः प्रः। तृःगर्जा सण्ड सेघनाद रन धीराचः तः।

७---प्रः नहासैन एक तुरन उपारा। दिः प्रः। तुः सहा सहीधर तमिक उपारा। चः तुः।

राम समीप र गएउ घननादा। नाना भाँति कहेसि दुर्बादा॥ श्रम्भ सम्रा श्रायुष सब डारे। कौतुक हीं प्रभु काटि निवारे॥ देखि प्रताप र मुद्र खिसिश्राना। करें लाग माया बिधि नाना॥ जिमि कोउ करे गरुड़ सें खेला। हरपावै गहि स्वरूप सपेला॥ दो०—जासु प्रवल माया बस सिव बिरचि बड़ छोट।

ताहि देखावै निस्तिवर निज माया मित लोट ॥ ५१॥ नम चित्र ब्र. ब्र. ब्र. व्य. श्रेगारा । मिह तें प्रगट होहिं जलधारा ॥ नाना भाँति पिसाच पिसाची । मारु काटु धुनि बोलहिं नाची ॥ बिष्ठा पूय रुधिर कच हाड़ा । बरषइ कबहुँ उपज बहु छाड़ा ॥ बरिष धूरि कीन्हेसि श्रॅं विश्रारा । सूमा न श्रापन हाधु पसारा ॥ किप श्राहलाने माया देखें । सब कर मरनु बना येहि लेखें ॥ कीत्रक देखि राम ग्रम्हकाने । मए समीत सकल किप जाने ॥ एक बान काटी सब माया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ कृपाहिष्ठ किप भालु बिलोके । मए प्रवल रन रहिं न रोके ॥ वो०-श्रायेस माँगेउर राम पिंठ श्रंगदादि किप साथ ।

लिखमन चले सकोप श्रिति४ बान सरासन हाथ ॥ १ २॥ श्रुत्त नयन उर बाहु विसाला । हिमिगिरि निम तनु कक्कु एक लाला॥ इहाँ दसानन सुमट पठाए । नाना सख श्रुक्त गहि घाए ॥ मूघर नख बिटणयुष घारी । घाए किप जय राम पुकारी ॥ मिरे सकल जोरिहिं सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥ मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह कार्टाहें । किप जयसील मारि पुनि डाटिहें ॥ मारु मारु घरु मरु घरु मारू । सीस तोरि गहि मुजा उपारू ॥

१-- प्रवः रहुपति निकड । द्विव : प्रव । तृवः राम समीप । चव : तृव ।

२--- प्रवार । द्विक, तुक, चकः प्रव [ (६) (क्या)ः प्रसाउ ]।

१-प्र० : मांगि । द्वि० : प्र० । [ तु०: मांगी ] । च०: मांगेख ।

४-- प्रवः क्रुइहोर । दिव : प्रव । तुव : सकोप अति । चव : तुव ।

श्रसि रव पूरि रही नव खंडा। घाविह जहँ तहँ रुंड प्रचंडा ।। देखिह कौतुक नम सुरबृंदा। कबहुँक बिसमय कबहुँ श्रानंदा।। दो०—रुघिर गाड़ मिर भिर जम्यो ऊपर धूरि उड़ाइ।

जिनि १ ऋँगार रासिन्ह पर मृत क घूम रह १ छाइ ॥ १ ३॥ घायल बीर बिराजिह कैसे । कुसुमित किंसु क के तरु जैसे ॥ लिखमन मेघनाद द्वी जोघा । मिरिइ परसपर किर श्रित कोघा ॥ एकिह एक सकइ निहं जीतो । निसिचर छल बल करइ श्रिनीती ॥ कोघन तब मएउ श्रानंता । मंजेड रथ सारथी दुरंता ॥ नाना बिघि प्रहार कर सेघा । राक्स मएउ प्रान श्रवसेषा ॥ रावनस्रत निज मन श्रवमाना । संकट मएउ हरिह मम प्राना ॥ बीरघातिनी छाड़िस साँगी । तेजपुंज लिखमन उर लागी ॥ मुरखा भई सिक कें लागें। तब चिल गएउ निकट मय त्यागें॥ तो०—मेघनाद सम कोटि सत जोघा रहे उठाइ।

जगदाधार श्रनंत है किमि उठ इ चले खिसि प्राइ ॥ ५८ ॥ धुनु गिरिजा को धानल जासू । जारइ मुवन चारि दस श्रासू ॥ सक संभाम जीति को ताही । सेविह सुर नर श्रग जग जाही ॥ यह की तृहल जानइ सोई । जा पर कृपा राम के होई ॥ सध्या मइ फिरिं द्वी बाहिनो । लगे सँ मारन निज निज श्रनी ॥ व्यापक ब्रह्म श्रजित मुवनेस्वर । लिख्नमन कहाँ ब्रूम्फ करुनाकर ॥ तब लिंग ले श्राएउ हनुमाना । श्रनुज देखि प्रमु श्रति दुख माना ॥ जामवंत कह बैद सुषेना । लंका रह को पठइ अ लेना ॥ धरि लांच रूप गएउ हनुमंता । श्रानेउ महन समेत तुरंता ॥

१-प्रवः जनु । द्विव, तृवः प्रव । चवः जिमि ।

२-- प्रवः रह्यो । द्वित, तृ०, प्रव । चवः रह ।

३---प्र० : सेष । द्वि : प्र० । त्० : धर्ना । च० : त्० ।

दो०-रघुपनि चरन सरोज! सिर नाएउ आइ छुपेन।

कहा नाम गिरि श्रोपश्री जाहु पवनसुत लेन ॥ ५५ ॥ राम चरन सरितं उर राखी। चला प्रमजनमुत बल मापी ॥ उहाँ दून एक मरमु जनावा। रावनु कालनेमि गृह श्रावा॥ दसमुख कहा मरमु तेहि सुना। पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना॥ देखत तुम्हिं नगरु जेहिं जारा। तासु पंथ को रोकनिहारार। भिज रघुपिन करु हित श्रापना। झाड़हु नाथ मृषारे जलपना॥ नील कंज तनु सुंदर स्यामा। हृद्यँ राखु लोचनाभिरामा॥ श्रहकार ममता मद्द त्यागू। महा मोह निसि सोवत्य जागू॥ काल व्याल कर मक्तक जोई। सपनेह समर कि जीतिश्र सोई॥ दो०—सुनि दसकंध रिसान श्रति तेहिं मन कीन्ह विचार।

राम दून कर मरों बरु येह खल रत मल भार ॥ ५६ ॥ अस किह चला रिचिस मग माया । सर मंदिर बर बाग बनाया ॥ मारुतसुन देखा सुम आसम । सुनिहि बूक्ति जलु पित्रों जाइ सम ॥ राच्स कपट बेष तहँ सोहा । मायापित दूनिह चह मोहा ॥ जाइ पवनसुन नाएउ माथा । लाग सो कहइ राम गुन गाथा ॥ होत महा रन रावन रामिह । जितिहिंद रामु न संसय या मिह ॥ इहाँ भए मै देखों माई । ज्ञान दृष्टि बल मोहि आधिकाई ॥ भौंगा जल तेहि दीन्ह कमंडल । कह किप निहं अधाउँ थारे जल ॥

६ - प्रवः सार्वास्ति । तिवः प्रवः रुवः स्वाति नरन सरीव । नवः स्वातः

२---प्रण्ड रोकत पास । दिव्ह प्रण्[ार) (५) (५ण)ः से धनि गरा] । सूव्य ने धनि गरा । चव्द सूव्य ।

ह- मः : गुषा। दिः प्रः [ (५म्प): वृथा ]। [ तुः पृथा ]। चः प्रः [ (६) (८): सुथा ]।

४-प्रव : मै ते मीर मृद्वा । दिव : प्रव । तुवः अहंबार समना गढ । चवः भृव ।

५- प्रवः स्तत । द्विवः प्रवः। दृवः मोनतः। चवः तुवः।

६-प्रः दसक्षठ । द्विः प्रः। तृः ; दसक्षं । चः ; तृः।

सर मज्जन करि श्रातुर श्रावहु । दिच्छा देउँ ज्ञान जेहि पावहु ॥ दो०—सर पैठन कपि पद गहा मकरी तब श्रकुलान ।

भारी सो धरि दिब्य तनु चली गगन चिंद्र जान ॥ ५७ ॥ किप तन दरस भइउँ निःपापा । मिटा तात मुनिनर कर स्नापा ॥ मुनि न होइ यह निसिचर घोरा । मानेहु सत्य बचन किप मोरा ॥ अस किह गई अपझरा जबही । निसिचर निकट गएउ सोर तबहीं ॥ कह किप मुनि गुरदिखना लेहू । पार्छे हमिह मंत्र तुम्ह देहू ॥ सिर लंगूर लपेटि पञ्चाग । निज तनु प्रगटेसि मरतीं बारा ॥ राम सन किह खाड़ेसि प्राना । सुनि मन हरिष चलेउ हनुमाना ॥ देखा सैल न श्रीषघ चीन्दा । सहसा किप उपारि गिरि लीन्हा ॥ गिरि निसि नम घानत मएऊ । श्रवधपुरी ऊपर किप गएऊ ॥ दो०—देखा भरत बिसाल श्रित निसिचर मन श्रनुमानि ।

बिनु फर सर तिक श्मारेड चाप स्रवन लिंग तानि ॥५८॥ परेड मुरुक्ति महि लागत सायक ॥ सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ सुनि प्रिय बचन मरतु उठि घाए । किप समीप श्रांत श्रातुर श्राए ॥ बिकल बिनोकि कीस उर लावा । जागत निह बहु माँति जगावा ॥ मुख मलीन मन मए दुस्तारी । कहत बचन लोचन मिर बारी ॥ जेहि विधि रा । बिमुख मोहि कीन्हा । तेहि पुनि येह दारुन दुस्त दीन्हा ॥ जो मोरे मन बच श्ररु काया । प्रीति राम पद कमल श्रमाया ॥ तो कि होउ बिगत सन सूना । जो मोपर रघुपति श्रमुकूला ॥ सुनत बचा उठि बैठ कपीसा । किह जय जयित कोसनाधीसा ॥ सो०—नीन्ह किपिह उर लाइ पुलक्तित तनु लोचन सजल ।

प्रीति न हृद्यँ समाइ सुमिरि राम रचु कुल तिलक ॥ ५१॥

१-प्रः कि । द्विं, नृः, चः प्रः [ (६) (दम्रः प्रसु ]।

२-- प्रः कि । दिः । प्रः । तुः सो। चः तुः।

१-- प्रः सायग् । द्वि०, तृ० : प्र० । च०ः सर् तिका ।

४-- म० : तव । द्वि०, तृ० : म० । च० : चिठ ।

तात कुसल कहु झुलिनियान की । सिहत अनुज अरु मातु जान ही ।। किप सब चिरत समास विलाने । भए दुन्ती मन महुँ पिक्षताने ॥ अहद दैन में कत जग जाएउँ । प्रभु के एकहु काज न आएउँ ।। जानि कुअवसरु मन धरि धीरा । पुनि किप सन बोले बतवीरा ॥ तात गहरु होइहि तोहि जाता । काजु नसाइहि होन प्रभाता ॥ चहु मम सायक सैल समेता । पठवउँ तोहि जहुँ कुपानि हेता ॥ सुनि किप मन उपजा अभिमाना । मोरें मार चिलिहि किनि बाना ॥ साम प्रभाव विचारि बहोरी । बंदि चरन कह किप कर जोरी ॥ तव प्रताप उर राखि गोसाई । जैहीं राम बान की नाई ॥ मरत हरिष तव आयेसु दएऊ । पद सिर नाइ चलत किप मएऊ ॥ दो०—मरत बाहबल सील गुन प्रभु पद प्रीति अधार ।

जात सराहत मनहिं मन र पुनि पुनि पवनकुमार ॥ ६० ॥ उद्दाँ रामु लिखमनिह निहारी । बोले बचन भनुज अनुसारी ॥ अर्घराति गइ किप निहं आएउ । राम उठाइ अनुज उर लाएउ ॥ सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । बंधु सदा तब मृदुल सुमाऊ ॥ मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु विपिन हिम आतप बाता ॥ सो अनुगायु कहाँ अब भाई । उठहु न सुनि मम बच विकलाई ॥ जी जनतेज बन बंधु बिखोहू । पिता बचन मननेज निहं ओहू ॥ सुत बित नारि मवन परिवारा । होहिं आहिं जग बारहिं बारा ॥ सम बिचारि जिखें जागहु ताता । मिलई न जगत सहोदर आता ॥ जया पंख बिनु खग अति दीना । मिलई न जगत सहोदर अरहीना ॥

१ - प्रवः संशास । द्विव, तृर, चवः प्रव [ (६) (८) संदेष, (८) समस्त ]।

२-- प्र : तब प्रताप वर राखि प्रमु जैशी नाथ तर्रा।

अस कहि आयेस पाइ पद बदि चनेल हनुमा ॥

दि : प्र । तु : तव प्रताप कर राखि गोंसाई' । बैरी राम बान की नाई' । च : नु । १ -- प्र : सन महें जान सराइत । दि , तु : प्र । च : जान सराइन सनिर्देश सन

श्रस मम जिन्न बंधु बिनु तोही। जैं जड़ दैन जिश्राने मोही॥ जैहों श्रवध कनन मुँह शलाई। नारि होतु प्रिय माइ गँनाई॥ बरु श्रपज्ञ सहते ज माहीं। नारि हानि बिसेष कृति नाहीं॥ श्रव श्रपलो से सोक सुन तोग। सहिहि निदुर कठोर उर मोरा॥ निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम्ह पान श्रधारा॥ सौंपेसि मोहि तुम्हि गिह पानी। सब बिधि सुबद परम हित जानी॥ उतरु काह दैहों तिहि जाई। उठि किन मोहि सिखानह माई॥ बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन। स्रवत सिलल राजिन दल लोचन॥ उमा एक श्रवह रघुराई। नर गित मगत कृपाल देखाई॥ सो०—प्रम बिल(पर सिन कान बिकल मए बानर निकर।

श्राइ गएउ हनुमान जिमि करुना महँ बीर रस ॥६१॥ हर्राष राम मेंटेउ हनुमाना । श्रात कृतज्ञ प्रमु परम छुजाना ॥ तुरत बैद तब कीन्हि उपाई । उठि बैठे लिखमनु हरषाई ॥ इदयँ लाइ पमु मेंटेउ आता । हरषे सकल मालु किप जाता ॥ किप पुनि बैद तहाँ पहुँचावा । जेहिं विधि तबहिं ताहि लै आवा ॥ येह बृतांत दसानन छुनेऊ । श्रात विषाद पुनि पुनि सिर घुनेऊ ॥ व्याकुल कुंमकरन पहिं गएऊरे । किर बहु जतन जगावत मएऊरे ॥ जागा निसिचरु देखिआ कैसा । मानहु काल देह घरि बैसा ॥ कुंमकरन बूम्हा कहुरे माई । काई तब मुख रहे मुसाई ॥ कथा कही सब तेहिं अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हिर आनी ॥ तात किपन्ह निसचर सब मारे । महा महा जोषा संघारे ॥

१- प्रवः भंदा द्विव, तुवः प्रवा विवः सुख]।

२-- प्रवः प्रनाप । द्विवः प्रव । तुवः निलाप । चवः तुव ।

र-प्राः क्रमशः प्रात्रा, विविध जतन करि ताहि जगाता । द्विः प्राप्तः गएक , करि बहु जतन जगावन भएक । चाः तुरु ।

४-- प्र0: कड़। दि०, तृ०: प्र0। [ च०: धुनु ]।

दुर्भुख मुरिरपु मनुज श्रहारी। मट श्रातिकाय श्रकंपन भारी॥ श्रपर महोदर श्रादिक बीरा। परे समर महि सब रनधीरा॥ दो०—सुनि दसकंघर बचन तब कुंभकरन विगखान।

जगदंश हिर श्रांति श्रव सठ चाहत कल्यान ॥ ६२ ॥
भल न कीन्ह तें निसिचर नाहा । श्रव मोहि श्राइ जगानि काहा ॥
श्रजहूँ नात त्यागि श्रमिमाना । भजहु राम होइहि कल्याना ॥
हैं दससीस मनुज रघुनायक । जाकें हनूमान सो पायक ॥
श्रहह बंधु तें कीन्हि लोटाई । प्रथमहिं मोहि न सुनापिह श्राई ॥
कीन्हेंडु प्रमु विरोध तेहिं देवक । सुर विरंचि सुर जाके सेवक ॥
नारद सुनि मोहि ज्ञान जो कहेऊ । कहते उँ तोहि समय निर्वहेऊ ।
श्रव मिर श्रंक मेंद्र मोहिं माई । लोचन सुफत करों मैंर जाई ॥
स्थाम गात सरसीरुह लोचन । देखीं जाइ तापत्रय भोचन ॥
दो ० —राम रूप गुन सुमिरि मन मगन भण्य छन एक ।

रावन माँगेड कोटि घट मद अरु महिष अनेक ॥६३॥ महिष खाइ करि मदिरा पाना । गर्जा बजाघात समाना ॥ कुँमकरन दुर्मद रन रंगा । चला दुर्ग तिज सेन न संगा ॥ देखि बिभीषनु आर्गे गएऊ४ । पर गहि नामु कहत निज भएऊ४ ॥ अनुज उठाइ हर्यें तेहि लावा५ । रघुपित मगत जानि मन भावा५ ॥ तात लात रावन मोहिं मारा । कहत परम हित मंत्र बिचारा ॥ तेहिं गलानि रघुपित पहिं आएउँ । देखि दीन प्रमु के मन भाएउँ ॥ सुनु सुत भएउ कालबस रावन । सो कि मान अब परम सिखावन ॥

१-- प्रवः क्रमशः कथा, निर्वेधा। दिवः प्रवात्वः कहेक, निर्वेहेक। चवः पृत्रः

२--- प्र : मैं । द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (६) (८): नित्र ] ।

३\_प्रo: समिरत । द्विo: प्रo । त्o: समिरि मन । चo: त्o।

४—प्रव : क्रमञ्जः भाष्ट, परेड चरन निज नाम द्वनापट । द्विव, मृवः प्रव । चवः गण्ड, पद गढि नाम कहत निज भएक ।

५---प्र० : क्रमशः लायो, मायो । दि०, तु० : प्र० । च० : लावा, मावा ।

बन्य बन्य तें धन्य बिमीषन । मण्डु तात निसिचर कुल मूषन ॥ बंधु बस तुम्ह १ कीन्ह उजागर । भजेडु राम सोमा सुख सागर ॥ दो०-बचन कर्म मन कपट तिज भजेडु राम रनधीर ।

जाहु न निज पर ह्म मोहि मएउँ कालबस बीर ॥ ६४ ॥ बंधु बचन सुनि चला विमीषन । आएउ जहुँ त्रैलोक बिमूषन ॥ नाय मूधराकार सरीरा । कुंमकरन आवत रनवीरा ॥ एतना कपिन्ह सुना जब काना । किलकिलाइ घाए बलवाना ॥ लिए उपारि वेटप अरु मूधर । कटकटाइ डारिंह ता ऊपर ॥ कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करिंह मालु कपि एक एक बारा ॥ सरें न मन तन टरें न टारा । जिमि गज अर्क फलन्हिको मारा ॥ सरें न मन तन टरें न टारा । जिमि गज अर्क फलन्हिको मारा ॥ पुनि उठि तेहि मारें इनुमंता । धुमिंत मूतल परें तुरंता ॥ पुनि नल नीलहि अवनि पद्मारिस । जहाँ तहुँ पटिक पटिक मट डारिस ॥ चली बलीमुल सेन पराई । आति मय त्रसित न कोउ समुहाई ॥ दो०—अगवादि कपि धायबस करि समेत सपीत ।

काँख दाबि क्पिराज कहुँ चला श्रमित बलसींव ॥ ६५ ॥ उमा करत रघुपति नर लीला । खेल गरुड़ जिमि श्रहिगन मीला ॥ मृकुटि मंग जो कालहि खाई । ताहि कि सोहइ ऐसि लराई ॥

१-- म ः ते । दि०, तृ० : म०। च० : तुम्ह।

२-- प्रव: चला। द्विव, तुव, चव: प्रंव [ (६) (=): फिरा ]।

३--- प्र**ः स्टाइ । द्वि०, प्र० । तृ० : स्पारि । च० : तृ०** ।

५-प्र० : क्रमशः सुरथो, टरथो, टारथो, मारथो । दि ०: प्र० । तु ०: सुरै, टरै, टारे, मारे ।

६--प्रवः क्रमशः हन्यो,परचो,धुन्यो । द्विवः प्रवः। त्ववः हनेक,परेख,धुनेकः। चवः त्ववः।

७—प्रवः मुक्कित । दिवः प्रव। तुवः वायवसः। चवः तुवः।

जग पाविन कीरति विस्तरिहिंहं। गाइ गाइ मविनिध नर तरिहिंहं।।

मुख्या गइ मारुतसुत जागा। सुप्रीविह तब खोजन लागा।।

किपराजहुर के मुख्या बीती। निवुकि गएउ तेहिं मृतक प्रतीती॥

काटेसि दसन नासिका काना। गिंज श्रकास चलेउ तेहि जाना।।

गहेसि चरन गिंह धर्गनिर पद्यारा। श्रित लाघव उठि पुनि तेहि मारा॥

पुनि श्राएउ प्रमु पिंह बलवाना। जयित जयित जय कृपानिधानारे॥

नाक कान काटे सोइर जानी। फिरा कोध करि स्ह मन ग्लानी॥

सहज भीम पुनि बिनु स्नुति नासा। देखत किपदल उपजी श्रासा॥

दो०—जय जय जय रघुवंसमिन धाए किप दे हुह।

एकहि बार जो तासु पर छाड़ेन्हि गिरि तरु जुह ॥ ६६ ॥ कुंमकरन रन रंग बिरुद्धा । सन्भुख चला काल जनु कुद्धा ॥ कोटि कोटि किप घरि धरि खाई । जनु टीडी गिरि गुहाँ समाई ॥ कोटिन्ह गिहि सरीर सन मर्दा । कोटिन्ह भींजि मिलन मिह गर्दा ॥ मुख नासा छन्निह की बाटा । निसरि पराहिं मालु किप ठाटा ॥ एन मद मत्त निसाचर दर्भ । बिस्न मिसिह जनु येहि बिधि अर्था ॥ मुरे सुमट सब फिरिह न फेरे । सुम्त न नयन सुनिह निह टेरे ॥ कुंमकरन किप फीज बिहारी । सुनि घाई रजनीचर घारी ॥ देखी राम बिकल कटकाई । रिपु अनीक नाना बिधि आई ॥

१-- प्रवः सुपीवह । दिव : प्रव । तुव : सपिराजह । चव : तृव ।

र-प्रः गहेल चरन गढि स्थि पङ्गारा । दि० : प्र० । तु० : गहेसि चरन गढि धर्सि पङ्गारा । च० : तृ० ।

४—प्रवः निम । डि० तुवः प्रव । चवः सोइ [ (=) (नम्र) : सो ] ।

५--- प्रश्नासु। दिश्य प्रशास्त्र विद्या चिश्व तास्त्र (प्रश्न) ते तास्त्र ]।

६-- प्र०, द्वि०, तृ०, च० : सब [(३) (८) : रन ]।

७-- प्र०, दि०, ए०, च० : विदारी [ (६) वितारी, (न्म्र) मैदारी ]।

दो०-- सुनु सौमित्र कपीस तुम्ह सकल र सँमारेहु सेन।

में देखों खल बल दलहि बोले राजिवनयन ॥ ६७ ॥ कर सारंग बिसिखर किट भाषा । मृगपित ठविन १ चत्ते रघुनाथा ॥ प्रथम कीन्ह प्रमु धनुष टकोरा । रिपु दल बिघर मएउ सिन सोरा ॥ सत्यसंघ छाड़े सर लच्छा । कालमर्प जनु चले सपत्ता ॥ अति जब चले निसित माराचा । लगे कटन मट बिकट पिसाचा ॥ कटिह चरन उर सिर मुजदंडा । बहुनक बीर होहिं सत खंडा ॥ धुमिं घायल मिह परहीं । उठि संमारि सुभट पुनि लरहीं ॥ लागत बान जलद् जिमि गाजिह । बहुतक देखि कठिन सर माजिह ॥ हं प्रचंड मुंड बिनु घाविह । घरु घरु मारु मारु धुनि गाविह ॥ दो०—छन महुँ प्रमु के सायकिनह काटे बिकट पिसाच ।

पुनि रघुपति के त्रोन महुँ प्रविसे सब नाराच ॥ ६८ ॥ कुंमकरन मन दीख विचारी । हनी निमिष महुँ निसिचर घारी ॥ मएउ कुद्ध दारुन बलवीरा । कियो धंमगनायक नाद गँमीरा ॥ कोपि महीधर लेइ उपारी । डारइ जहुँ मरकट मट मारी ॥ आवत देखि सेत प्रमु मारे । सर्गन्ह काटि रज सम करि डारे ॥ पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । आड़े अति कराल बहु सायक ॥

१—प्रवः सुनु सुग्रीव विभीवन श्रनुज। दिवः प्रव। तृवः सुनु सौभित्र कपीस तुन्द सकतः । चवः त्रवः।

<sup>----</sup>प्रo: साजि। द्विo: प्रo। तुo: विसिख। चo: तृo [ (८ प्र): कठिन ]।

१--- प्र : अरि दल दलन । द्वि : प्र । तु : मृगपि ठवनि । च : तु ।

४--- प्र : जहं तहं चले बिपुल । द्वि : प्र । तृ : अति जब चले निसित । च : नृ ।

५---प्र० : जलद । द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (६) बनद, (८अ) मेघ ] ।

६---प्र०: रधुवीर निवंग। दि ०: प्र०। ए०: रघुपति के त्रोन। च०: ए०।

७---प्र०: इति झून मांक निसाचर। दि०: प्र०। तु०: इनी निभिष मई निसिचर। च०: तु०।

य-प्रा : मा अति कुद्ध सहा। द्वि०, तृ ०: प्रा०। च०: सप्ड कुद्ध दारुन।

९०० प्रवः कियो । दिवः प्रव। [तृव, चवः करि]।

तन महुँ प्रविसि निसरि सर जाहीं । जनु दामिनि घन माँम्म समाहीं ॥ सोनित स्रवन सोह तन कारे । जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे ॥ विकल विलोकि मालु किप घाए । विहँसा जर्बाह निकट सट श्राए॥ दो ० – गर्जत घाएउ वेग अतिर कोटि कोटि गिह्न कीस ।

मिह पटकड गजराज इव सपथ करह दससीस ॥ ६१ ॥ भागे भालु बलीमुख ज्था। बुक्त बिलोकि जिमि मेप बह्नथा।। चले भागि कपि माल भवानी। विकल पुकारत आरत बानी।। येह निसिचर दुकाल सम अहई। किंप कुल देस 'परन अब चहई॥ राम खरारी। पहि पाहि प्रनतारतिहारी।। कपा बारिघर सक्रुक्त बचर्न सुनन भगवाना । चले सुधारि सरासन राम सेन निज पाछे घाली। चले सकीय महा बलसाला ॥ र्सेचि धनुष सत सर संधाने। छुटे तीर सरीर घावा रिस मरा। कुघर डगमगत डोलति घरा ॥ लागत सर लीन्ह एक तेहिं सैल उपारी। रचुकुलिलक मुजा सोइ कारी॥ धावा बाम बहु गिरि धारी। प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी ॥ काटे भुजा सोह खल कैसा। पृदाहीन मंदरगिरि जैसा॥ उम बिलोकिन प्रभृहि बिलोका। प्रसन चहत मानहुँ त्रैलोका ॥ दो०-करि चिकार घोर श्रति घावा बदन पसारि ।

गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि ॥ ७० ॥ सभय देव करुनानिषि जानेउ । स्रवन प्रजंत सरासन तानेउ ॥ बिसिख निकर निस्चिर सुख भरेऊ । तदिष महाबल मूर्गि न परेऊ ॥ सरन्हि भरा सुल सन्मुल घावा । कालत्रोन सजीव जनु स्थाया ॥

१--- प्रवः वापि । द्विवः प्रवः [ तृवः चलि ]। चवः मट ।

र-प्रवः सहानाद करि गर्जा । दिवः प्रव । तुवः गर्कन थाएउ देग अति । चवः नवी

<sup>[</sup>च॰:(६) करि चिकार श्रति घोरनर, (८) (८८) करि चिकार श्रति घोर रव ]।

४-प्र॰, दि॰, रु॰, प॰ : मुख सन्मुख [ (६) : सनमुख सो ]।

तब प्रभु कोपि ती ब्र सर लीन्हा । घर तें भिन्न ता सु सिरु कीन्हा ॥ सो सिरु परे उदसानन आगें । विकल भए उजिमि फिनिमिन त्यांगे ॥ घरिन धम्इ घर धाव प्रचंडा । तब प्रभु का टि कीन्ह दुइ खंडा ॥ परे मूमि जिमि नम तें मूघर । हेठ दाबि किप मालु निसाचर ॥ ता सु तेजु प्रभु बदन समाना । सुर मुनि सबिं अचंभी माना ॥ नमर दुंदभी बजाविं इरषिं । जय जय किर प्रसून सुर वर्षिं ॥ किर बिनती सुर सकल सिधाए । तेही समय देविशि आए ॥ गगनोपरि हिर गुनगन गए । रुचिर बीर रस प्रभु मन माए ॥ वेगि हत हु खल कि मुनि गए । राम समर महि सोमित भए ॥ छं० —संग्राममूमि बिराज रष्टुपति आतुल बल को सल धनी।

सम बिंदु मुख़ राजीव लोचन रुचिर४ तन सोनित कनी ॥

भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु किप चहुँ दिसि बने ।

कह दास तुलसी किह न सक छवि सेष जेहि स्थानन घने ॥

दो॰-निसिचर अध्यम मलायतन् ताहि दीन्ह निज धाम ।

गिरजा ते नर मंदमित जे न भजहिं श्रीराम ॥७१॥
दिनं के श्रांत फिरीं द्वी श्रनी । समर मई सुमटन्ह सम धनी ॥
राम कृपा किप दल बल बाढ़ा । जिमि तृन पाइ लाग श्रति डाढ़ा ॥
श्रीजहिं निसिचर दिनु श्ररु राती । निज मुस कहें धर्म जेहिं माँती ॥
बहु बिलाप दसकंधर करई । बंधु सीस पुनि पुनि उर धरई ॥

१\_[ न०. (६) तथा (नका में यह अद्धानी नही है ]।

२-- प्रव: सुर। डि०, तृव : प्रव। चव : नम ।

६—प्रo: अस्तुति करहिं सुमन बहु । द्वि o: प्रo । [तु o: गय जय करहिं सुमन सुर] ।

च : जय अयकारि प्रमुन सुर [ (८) : जय जय कर है सुमन सुर]।

४--- प्रवः सक्त । द्विवः प्रव । तुवः कित् । चवः तुव ।

५-- प्र : मलाकर । दि : प्र । तृ : मलायतन । च : तृ ।

इ--- प्र : सुकृत । दि : प्र । त् : वर्म । च : त् ।

रोविह नारि हृद्य हित पानी । तासु तेज बल बिपुल बलानी ॥
मेघनाद तेहिं अवसर आवा । किह बहु कथा पिता समुम्माना ॥
देखेंहु कालि मोरि मनुलई । अवहिं बहुत का करों बड़ाई ॥
इष्टरेव सें बल रथ पाएउँ । सो बन तात न तो हे देखाण्डं ॥
येहि विधि जलपत भएउ विहाना । चहुँ दुआर लागे किप नाना ॥
इत किप मालु काल सम बीरा । उत रजनीचर अति रनधीरा ॥
लारिं सुभट निज निज जय हेतू । बरनि न जाइ समर खगकेतू ॥
दो०—मेघनाद मायारिचत रथ चिंद गएउ अकास ।

गर्जें उ प्रलय पयोद जिमिर मह किप कटकि त्रास ॥ ७२ ॥ सिक सूल तरवारि कृपाना । श्रम्न सम्ब कुलिसायुष नाना ॥ हारह परम्र परिय पाषाना । लागें बृष्टि करह बहु नाना ॥ रहे दसहुँ दिसि सायक काईरे । मानहुँ मधा मेष मार्गर लाई ॥ घर घर मारु मुन्दिं किपि काना । जो मारे तेहि कोंं ज जाना ॥ गहि गिरि तरु अकास किप धावहिं । देखिं तहिन दुखित फिरि श्राविं ॥ अवध्य घट बाट गिरि कंदर । मायाबल कीन्हेसि सर पंजर ॥ जाहिं कहाँ मए ज्याकुल बंदर । सुरर्गत बंदि परें जनु मंदर ॥ मारुतभुत अंगद नल नीला । किन्हेसि बिकल सकल बलसीला ॥ पुनि लिक्षमन सुपीव बिभीषन । सरिन्ह मारि कीन्हेसि जर्जर तन ॥ पुनि राष्ट्रपति सें जुमाइ लागा । सर बाह्ह होह लागिंह नागा ॥

१---प्रवः साथासय । द्विव, मृवः प्रवः चवः सायारचितः [(दश्र) साया रची, (दण्) सुन

२--- प्रवः महुरास करि । दिव : प्रव । तुव : प्रस्य प्योद विमि । चव : तुव ।

ह—प्राप्त दिस रहे बान नम छाई। दिश्ः प्रशातुशः रहे दसह दिस सायक कार्र। चशःतश

४---प्र० : सुनिम्न धुनि । दि० प्र०। तृ० : सुनिर्दे किपि । च०ः तृ० [(न) (नघ)ःसार सुनि] ५---प्र० : सैं । द्वि० : प्र० । [तृ० : सन ] । च० : प्र० [(३) : सन ] ।

व्याल पासबस भए खरारी। स्वबंस अनंत एक अविकारी।।
नट इव कपट चरित कर नाना। सदा स्वतंत्र रामु भगवाना।।
रन सोमा लगि प्रमुहिं वैधावा । देखि दसा देवन्ह भय पावा ।।
दो --- खगपति प्रमुहिं नाम जिप मुनि काट हिं भव पास।

सो प्रमु आव कि बंध तर व्यापक विस्व निवास ॥ ७३ ॥ चिरित राम के सगुन भवानी । तिकंन जाहिं बुद्धि बल बानी ॥ अस विचारि जे तज्ञ विरागी । रामि भजिह तर्क सब त्यागी ॥ व्याप्रल कटकु कीन्ह धननादा । पुनि मा प्रगट कहह दुर्वादा ॥ जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा । सुनि किर ताहि कोध अति बाढ़ा ॥ बूढ़ जानि सठ छाड़ेउँ तोहीं । लागेसि अधम पचारइ मोही ॥ अस किह तीज नित्र तिस्ल चलायो । जामवंत कर गिह सोइ धायो ॥ मारेसि मेधनाद के छाती । परा धरिन ए धुनित सुरधाती ॥ पुनि रिसान गिह चरन फिरावा ११ । मिह पछारि निज बलु देखरावा ११॥ वर प्रसाद सो मरइ न मारा । तब गिह पद लंका पर डारा ॥ इहाँ देवरिष गरुड़ पठावा १२ । राम समीप सपिद सो आवा १२ ॥

१-- प्र०, द्वि०: एक ]। त्०, च०: रामु।

२---प्रवः प्रमुहि । द्विवः प्रव । [तुवः आपु ] । चवः प्रव [ (८) : आपु ] ।

३-- प्रवः बंधायो । द्विवः प्रवः। तुवः बंधावा । चवः तुव।

५---प्र० : गिरिजा । द्वि०, तु० : प्र० । च० : खगपति ।

६-- प्रवः जासु । द्विव, तृवः प्रव। चवः जाकर ।

७--प्र० : सोकि बंधतर आवे । दि० : प्र० । तु० : सो प्रमु आव कि बंधतर । च० : तु० ।

द---प्र० अथम । द्वि० : प्र०। [ तु० : पतित ] । च० : प्र० [ (६) (दञ्र) : पतित] ।

९- प्रवः तर्ल । द्विव, तुवः प्रव । चवः तीत्र ।

१०-प्र०: सूमि। दि०, तु०: प्र०। च०: धरान।

११-प्रः फिरायो, देखरायो । द्वि : प्रः । तु : फिरावा, देखरावा ।

१२-प्राव: पठायो, आयो । द्विव: प्रव । तुव: पठावा, आवा । चव: तुव ।

दो०-पन्नगारि खाए सक्तल छन महँ ब्याल बहुध। सए बिगत माया तरत हरवे बानर ज्थर ॥ गहि गिरि पादप उपल नख धाए कीस रिसाइ । चल तमीचर विकलतर गढ पर चढे पराइ ॥७४॥ मेघनाद के मुरुका जागी। पितिह बिलोकि लाज अति लागी।। तुरत गएउ गिरि बर कंइरा। करीं अजय मख अस मन घरा॥ सो सुधि पाइ विभीषन कहई। सुनु प्रभु सनाचार ग्रस श्रहई र॥ मेघनाद मल करह ऋपावन । खल मायाबी देव सतावन ॥ जी प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ बेगि रिप्र जीति न जाइहि॥ सुनि रघुपति अतिसय सुखु माना । बोजे अंगदादि कपि नाना ॥ लिख्निन संग जाहु सब भाई। करहु विधंस जज्ञ कर जाई॥ तुम्ह लिख्निन मारेहु रन आही । देखि नमय सुर दुख आत मोही ।।। जामवंत कपिराज्य विभीपन। सेन समेत रहेहु तीनिउँ जन ॥ जब रघुवीर दीन्ह श्रनुभासन् । कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥ प्रसु प्रताप उर घरि रनशीरा। बोले घन इव गिरा गमीरा॥ जों तेहि श्राजु बधे बिनु श्रावउँ। तौ रघुपति सेवक न कहाव उँ॥ वों सत संकर कर्राह सहाई। तदिप हतों रघवीर दोहाई॥

१—प्रव : खगपति सब धरि खाए माया नाग बह्न्य ।

काया विगा भग सब धरवे बानर खूथ ॥ दिव : प्रव ।

तुव : पत्र गारि काप सकल छन मई ब्याल बह्न्य ।

मप विगत भाथा तुरत धरवे बानर खूथ ॥ चव : तुव ।

र—प्रव : इसी विभीपन मंत्र विचारा । सुनह नाथ बल बतुल खरारा ॥ दिव : प्रव ।

तुव : सो सुधि पाइ विभीपन कहर्ष । सुनु माथ बल बतुल खरारा ॥ दिव : प्रव ।

र—प्रव : पुनि । दिव : प्रव । तुव : रिपु । चव : तृव ।

१—प्रव : पुनि । दिव : प्रव । तुव : रिपु । चव : तृव ।

सम्प्रव से इस अद्धार्ती के मनन्तर निस्ति खिता अद्धारी और है:—

मारे हु ते दिव वर्ष कु दिव खरार । बोह छोजे निस्चर सुनु मारे ॥

दिव : प्रव । तुव में नहीं है । चव : तुव ।

५-म० : समीव । दि०, तृ० : म०। च० : कपिराज ।

दो० - बंदि राम पद कमल जुग १ चले उत्तरंत अनंत । श्रंगद नील मयंद नल संग सुमट२ हनुमंत ॥७५॥ जाइ कपिन्ह देखा सो बैसा । श्राहृति देत रुधिर श्ररु मैंसार ॥ तब कीसन्ह कृत जज्ञ बिघंसा४ । जब न उठइ तब करहिं प्रसंसा ॥ तुद्पि न उठइ घरेन्हि कच जाई। लातन्हि हति हति चले पराई ॥ लै त्रिसल घावा कपि भागे। श्राए जहँ रामानुज श्रागे॥ श्रावा परम क्रोध कर मारा। गर्ज धोर रव बारहिं बारा।। कोपि मरुतसुत श्रंगद धाए। हति त्रिसल उर धरनि गिराए॥ प्रमु कहँ छाड़ेसि सूल प्रचंडा । सर हति कृत श्रनंत जुग खंडा ॥ वहोरि मारुति जुबराजा । इति हैं कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥ फिरे बीर रिप्र मरइ न मारा। तब घावा करि घोर चिकारा।। श्रावत देखि कृद्ध जनु काला । लिखमन खाड़े बिसिस कराला ॥ देखेसि श्रावत पिन सम बाना । तुरत मएड खल श्रंतरधाना ॥ विविध वेष धरि करइ लराई। कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई॥ देखि अजय रिप डरपे कीसा। परम कुद्ध तव भएउ श्रहीसा।। लिखमन मन ग्रस मंत्र दढ़ावा । येहि पापिहिं मैं बहुत खेलावा ।।। सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर सँघान कीन्ह करि<sup>क्</sup> दापा।। ब्राहेउ बान माँम्फ उर लागा । मरती बार कपद सब त्यागा ॥ दो०-रामानुज कहँ रामु कहँ श्रस कहि छाड़ेसि पान। धन्य धन्य तव जननी ७ कह अंगद हनुमान ॥७६॥

१--प्र०: रहुपति चरन नार सिर । द्वि०: प्र०। [ तु०: रहुपति चरनर्षि नार सिर ]। च०: वंदि राम पद कमल जुग ।

२--- ५०, द्वि०, तु० च०, : समद [ (इ): रिषम ]।

३--[(६) में यह श्रद्धांली नहीं है ]।

४-- प्रवः कीन्द्र कपिन्द्र सव। द्विव, तुवः प्रव। चवः तव कीसन्द्र कृत।

६--प्र० : करि [ (२): अति ]। दि०, तृ०, च० : प्र०।

७—प्रः धन्य धन्य तव जननी। द्विः प्रः। [तुः धन्य सक्र जित मातुतव]। चः प्रः (६) (न्म्र) धन्य सक्र जित मातुतव]।

बिनु प्रयास हनुमान उठाया । लंका द्वार राखि तेहिर आवा ॥ तासु मरन सुनि सुर गंधवी । चिंद विमान आए नभ सवी ॥ बरिष सुमन दुंदुभी वजादि । श्री रघुनाथ र तिमल जमु राकि ।। जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह मनु सब देर्पान्ह निरुद्धा ॥ अरतुति करि सुर सिद्ध सिधाए । लिखमन क्रापिशु पिं श्रीए ॥ सुन बध सुना दसानन जबहीं । सुरुखित भएउ परेड महि तबहीं ॥ मंदोदरी रुदन कर भारी । उर ताहत बहु माँति पुकारी ॥ नगर लोग सब ब्याकुल रोचा । सकल कहिंद दसकंबर पांचा ॥ दो०—तब लंबेस अनंक विधि सहभाई सब नारि ।

नस्वर रूप प्रपंचं सब देख़ हु हुद्यें विचारि ॥ ७०॥ तिन्हिह ज्ञानु उपदेसा रावन। श्रापुन मंद कथा अति पावनं ॥ पर उपदेस कुसल बहुतेरे । जे श्राचरिह ते नर न धनरे ॥ निसा सिरानि भएउ भिनुसारा । लगे भालु किप चारिहुँ द्वारा ॥ सुमट बोलाइ दसानन बोला । रन सन्अस जाकर मन डोला ॥ सो अवहीं वरु जाउ पराई । संजुग विमुख मएँ न भलाई ॥ निज मुज बल में वयरु बढ़ावा । देहीं उतरु जो रिपु चढ़ि श्रावा ॥ श्रम किह मरुत बेग रथ साजा । बाजे सकल जुमाऊ बाजा ॥ चले बीर सब श्रद्धलित बली । जनु कुष्जल के श्राँधी चली ॥ असगुन अमित होहिं तेहि काला । गनइ न मुज बल गर्व विसाला ॥

१—प्र० : क्रमशः डठायो, ायो । द्वि० : प्र० । पृ० : डठाम, धामा । च० : पृ० ।

२-- प्रव : पुनि । दिव, गृव : प्रव । वव : तेति ।

६—प्रo : रचुनाथ । दिo : प्रo । [ तृo : रघुवीर ] । चo : प्रo [ (६): रखुनीर ] ।

४-- प्र : दसकंठ विविध विधि । दि० : प्र । तु० : लंकेस अनेक विधि । च० : ए० ।

५—प्रवः जगत।हिवः प्रव। तृवः प्रपंत्र। चवः तृव।

६--- प्रवः अति पावन । द्विवः प्रवः (५आ): सम पावन ] । तृव , चवः प्रवः (६): सम पावन ] ।

सं०--अति गर्ब गनइ न सगुन असगुन स्रविह आयुध हाथ तें। भट गिरत रथ तें बाजि गज चिकरत माजिह साथ तें।। गोमायु गृद्ध करार खर रव स्वान रोविह श्रित घने। जनु काल दूत उलुक बोलिह बचन परम भयावने। दो०-ताहि कि संपति सगुन सुम सपनेह मन विहाम।

मृतद्रोह रत मोहबस राम बिमुख रति काम ॥ ७८ ॥ चलेउ निसाचर ६८क श्रपारा। चतुरंगिनी श्रनी बहु घारा॥ बिविघ भौंति बाहन रथ जाना। बिपुल बरन पताक घ्वज नाना॥ चले मत्त गत्र जूथ घनेरे । प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे ॥ बरन बरन बिरदैत निकाया। समर सूर जानहिं बहु माया।। श्रति विचित्र बाहिनी विराजी। बीर बसंत सेन जनु साजी॥ चलन कटकु दिगसिधुर डिगहीं । छुमिन पयोधि कुघर डगमगहीं ॥ उठी रेनु रबि गएउ छपाई। मरुतर शकित बसुधा अकुलाई।। पवन निसान घोर रव बाजिह । प्रलय समय है के घन जनु गाजिह ॥ भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुलदाई॥ केहरि नाद बीर सब करहीं । निज निज बल पौरुष उच्चरहीं ॥ दसानन सुनहु सुमद्दा। मर्दहु भालु कपिन्ह के ठद्दा।। हो मारिहों मुप द्वी भाई। अस कहि सन्मुख फीज रेंगाई॥ येह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई। घाए करि रघुबीर दोहाई॥ कं ०-- भाए बिसाल कराल अर्कट मालु काल समान ते। मान्ह सपन्न उड़ाहिं मृघर हुंद नाना बान ते॥

१-- प्र : बोलिं । दि : प्र [ (५): रोविं ] । तुः रोविं । च : च ।

२---प्र०, द्वि०, तृ०, च० : सरुत [ (६): पवनु ]।

६---प्रः प्रलय समय । दिः प्रः । [ तुः सहा प्रलय ] । [ चः (६)(न्य) सहा प्रलय, (न) प्रलय काल ] ।

नस्त दसन सैल महाद्रुमायुघ सबल संक न मानहीं । जय राम रावन मत्त गज मृगराज सुजसु बखानहीं ॥ दो ०—दुहुँ दिसि जयजयकार करि निज निज जोरी जानि ।

सिरे बीर इत रघुपतिहि? उत रावनिह बलानि ॥७१॥
रावनु रथी विरथ रघुवीरा। देखि बिभीपनु भएउ अधीरा॥
अधिक प्रीति मन भा संदेहा। बंदि चरन कह सहित सनेहा॥
नाथ न रथ निहं तनु पदत्राना। केहि विधि जितब बीर बलवाना॥
सुनहु सला कह कृपानिधाना। जेहिं जय होइ सो स्यंग्न आना॥
सीरज धीरज तेहिं रथ चाका। सत्य सील दढ़ ध्वजा पताका॥
बल बिबेक दम परिहत घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे॥
देस भजनु सारथी मुजाना। विरित चमें संतोप कृपाना॥
दान परसु बुधि सिक्त प्रचंदा। बर बिजान कठिन कोदंदा॥
अमल अचल मन त्रोन समाना। सम जम नियम सिलीमुझ नाना॥
कवच अमेद बिप्र गुर पूजा। येहि सम बिजय उपाय न दृजा॥
सला धमेमय अस रथ जाकें। जीतन कहुँ न कतहुँ रिपु ताकें॥
दो०—महा अजय संसार रिपु जीति सकै सो बीर।

जाके अस रश होइ दृढ़ सुनहु सला मितधीर ॥
सुनत बिभीषन प्रमु बचनरे हरिप गहे पद कंज ।
येहि मिस मोडि उपदेस दिश्वरे राम कृपा सुल पुंज ॥
उत पचार दसकंठ मट इत श्रंगद हनुमान ।
लार निसाचर मालु कपि करि निश्व निज प्रमु श्रान ॥ ८०॥

१—प्र०: राम दित । दि०: प्र० [ (१) राम कृषि ]। सु ०: रह्मपीति । न०: १० ६ (८) राम किथि ]।

२---प्र०: द्विनि प्रमु वस्त विभीषन । द्वि०: प्र०। गृ०: द्वना श्मिषन प्रमु वनन । स्व: गृ०।

३—प्र०: बेहि मिस मोहि सपदेसेह । दि०: प्र०। [त्०: बेहि थिपि मोहि सपदेसे ]। च०: बेहि मिस मोहि" सपदेस दिस्र।

४-- प्र० : दसकांतर । दि० : प्र० । तु० : प्र० । च० : दसकांठ भट ।

सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नम चढ़े बिमाना ॥ हमहूँ उमा रहे तेहि संगा । देखत राम चिरत रन रंगा ॥ सुमट समर रस दुहुँ दिसि माते । किप जयसील राम बल तातें ॥ एक एक सन मिरहिं पचारहिं । एकन्ह एक मिदं मिह पारहिं ॥ मारहिं काटिं घरहिं पछारहिं । सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं ॥ उदर बिदारहिं मुजा उपारहिं । गिह पद श्रवनिपटिकमटहारहिं ॥ निसचर मट मिह गाड़िहं मालू । ऊपर ढारि २ देहिं बहु बालू ॥ बीर बलीमुख जुद्ध बिरुद्धे । देखिश्रत बिपुल काल बनु कृद्धे ॥ छं०—क्रद्धे कृतांत समान किप तनु स्रवत सोनित राजहीं ।

मर्दिहं निसाचर कटकु मट बलवंत घन जिमि गाजहीं ॥
मारिहं चपेटिन्ह डाटि दातन्ह काटि लातन्ह मीजहीं ।
चिक्करिं मरकट भालु छल बल करिं जेहिं सल छीजहीं ॥
घरि गाल फारिहं उर बिदारिं गल श्राँतावरि मेलहीं ।
पहलादपित जनु बिबिध तन घरि समर श्रंगन खेलहीं ॥
धरु मारु काटु पछारु घोर गिला गगन महि मिर रही ।
जय राम जो तुन तें कुलिस कर कुलिस तें कर तुन सही ॥
दो०—निज दल बिचल बिलोकि तेहिं । बीस अजा दस चाप ।

चलेड दसानन कोपि तब फिरह फिरह किर दाप ॥८१॥ धाएउ परम कुद्ध दसकंघर। सन्मुख चले हुह दे बंदर॥ गहि कर पादप उपल पहारा। डारेन्हि तापर एकहि बारा॥ लागहिं सैल बज तनु तासू। खंड खंड होह फूटहिं श्रास्॥

<sup>.</sup> १--प्र०, द्वि०, तृ०, च० : स्पारहिं, डारहिं [ (६) स्पाटहिं, डाटहिं ]।

२---प्र० : डारि । द्वि०, तु०, च० : प्र० [(६) (द्य) : टारि ] ।

३—प्रः विचलत देखिसि । द्विः प्रः । [तुः विकल विलोकि तेहिं]। चः विचल विलोकि तेहिं।

४-प्र० : रथ चिद्र चलेख दसानन । द्विः प्र० । तृ० : वलेख दसानन कोपि तव । च०: तृ० ।

चला न श्रचल रहा रथ<sup>र</sup> रोपी। रन दुर्मद रावनु श्रित कोपी।। इत उत म्ह्रपटि दपटि किप जोघा। मर्दह लाग भएड श्रिति कोघा।। चले पराइ भालु किप नाना। त्राहि त्राहि श्रंगद एनुमाना।। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई। येह खल खाइ काल की नाई।। तेहिं देखे किप सकल पराने। दसहु चाप सायक संधाने।।

छं ० - संघानि घनु सर निकर छांड़े सि उरग जिमि उड़ि लागहीं।
रहे पूरि सर घरनी गगन दिसि बिदिसि कहँ कि भागहीं।।
भयो श्रति कोलाहलु बिकल किप दल मालु बोलहिं श्रातुरे।
रघुबीर करुना सिंधु श्रारत बंधु जन रहाक हरे।।

दो०-बिचलत देखि अनीक निज कटि निपंग धनु हाथ।
लिख गनु चले सरोष तब नाइ राम पद माथ ॥८२॥
रे खल का मारिस किप मालू। मोहि बिलोकु तोर मैं कालू॥
स्रोजत रहेउँ तोहि सुत धाती। श्राजु निपाति जुड़ावाँ झाती॥
अस किह ऑड़िस बान नचंदक। लिख मन किए सकल सत खंडा॥
कोटिन्ह आयुध रावन ढारे । तिल प्रवान किर काटि निवारे॥
पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा। स्यंदनु भंजि सारश्री मारा॥
सत सत सर मारे दस भाला। गिरि सु गन्ह जनु प्रविसहिं व्याला॥
सत सर पुनि मारा जर माही। परे उ अवनि मल मुध कह्युनाही॥
उठा प्रवल पुनि शुरका जागी। ऑड़िस क्रम दीन्हि जो सौंगी॥

१---प्र० : रहा । द्वि०, तु०, च० : प्र० [ (६) (८५) : सहा ] ।

र---भ ः निजदत्त विकत देखि कटि कसि । दिः प्र०। | गुः निज दः निवान विशेकि हैि कटि ] । च ः विचलत देखि अनीक निज कटि ।

६-मृ ः मृद्धहोह। द्वि : प्र । तु : सरोष तव । च : तु । ।

४-- प्र : डारे । दि० : प्र । [तु० : मारे] । च० : प्र ।

५-- अ० : धर्नि । दि० : प्र०। तृ० : अवनि । च० : तृ०।

छं०-सो ब्रह्मदत्त प्रचंड सिक्त श्रानंत उर लागी सही। पर्यो बीरु बिकल उठाव दसमुख श्रतुल बल महिमा रही ॥ ब्रह्मांड भवन<sup>१</sup> बिराज जाकें एक सिर जिमि रज कनी। तेहि चह उठावन मूद्र रावन जान नहिं त्रिमुवन धनी ॥ दो०-देसत घाएउ<sup>२</sup> पवनस्रत बोलत बचन कठोर। श्रावत तेहिं उर महेँ हतेउ३ मुष्टि प्रहार प्रघोर ॥८३॥ जानु टेकि कपि मूमि न गिरा४ । उठा सँमारि बहुत रिस भरा ॥ मुठिका एक ताहि कपि मारा। परेउ सैल जनु बज्र प्रहारा।। मुरुखा गइ बहोरि सो जागा। कपि बल बिपुल सराहन लागा।। घिग घिग मम पौरुष धिग मोही । जौं तै जिञ्चत उठेसि सरद्रोही ॥ श्रस किह लिख्निमन कहुँ किप ल्यायो । देखि दसानन विसमय पायो ॥ कह रघुनीर समुस्त जित्राँ माता । तुम्ह कृतांत मत्तक सुरत्राता ॥ सुनत बचन उठि बैठ कृपाला। गई गगन सो सकति कराला।। घरि सर चाप चलत पुनि भए। रिपु समीप श्रति श्राद्धर गए ॥ छं०-श्रातुर बहोरि बिमंजि स्यंदनु सृत हति ब्याकुल कियो। गिर्यो घरनि दसकंघर विकलतर वान सत वेघ्यो हियो॥

१—प्रः सवन । द्विः प्रः [(३) (४) भुवन ] । [तुः भुवन ] । चः प्रः [(५)

२---प्र०: देखि पवन सुत भायत । दि०: प्र०। तु०: देखत भापत पवन सुत । च०:

६--- अः श्रानत कपिहि हन्यो तेहि । द्वि०: प्र०। तु०: श्रानत तेहि छर सहं इतेछ। च०: तु०।

४-प्रः गिरा। दि० : प्र०। [तृ० : परा ] । च० : तृ०।

५---प्र०: पुनि कोदंड बान गद्दि थाए।

रिपु सन्मुख श्रति श्रातुर श्राप ॥ द्वि०, तृ० : प्र० ।

वः धरि सर चाप चलत पुनि भए। रिपु समीप अति आतुर भए॥

सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। रघुवीरबंधु प्रतापपुंज बहोरि प्रभु चरनिह नयो॥ दो०—उहाँ दसानन जागि परि करें लाग कछु जञ्।

जय चार्त पुर्वत विश्व । गठ हठ बस अति अज्ञ ॥८॥। इहाँ विभीषन सब सुधि पाई। सपिद जाइ रधुपतिहि सुनाई॥ नाथ फरइ रावन एक जागा। सिद्ध भएँ नहि मरिहि अभागा॥ पठवहु देवर बेगि भट बंदर। करिह विश्वंम आव दसकंघर॥ प्रात होत प्रभु सुभट पठाए। हनुभदादि अगद सब धाए॥ कौतुक कृदि चढ़े कांप लंका। पैठे रावन भवन असंका॥ जज्ञ करत जवहीं सो देखा। सकल किपन्ह मा कोंघ विशेषा॥ रन तें निलंज माजि गृह आवा। इहाँ आइ वक ध्यानु लगावा॥ अस किह अंगद मारारे लाता। चितव न सठ स्वारथ मनु राता॥

खं०—नहिं चितव जब किय कोपि तब भगि वसन्ह लातन्ह मारहीं। वरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽति दीन पुकारही॥

तब उठेउ कुद्ध्र कृतांत सम गहि चरन वानर डारई। येहि बीच कपिन्ह विधंस कृत मल देखि मन महुँ हारई॥

दो ० — मस विश्वंसि कपि कुसल सब्द श्राए रघुपति पास । चलेख लंकपति श्रुद्ध होइ त्यागि जिवन के श्रास ॥ ८ ॥ ॥

र--- म॰ : नाय। दि॰ : प्र०। ए० : देव। य० : तु० [ (नम): दृत ] ।

१--- प्र : मारा । दि० : प्र० [ (५व्र): मारेख ] । [ तु०, च०: मारेख ]।

४---प्र०ः करि कोप कपि । द्वि०ः प्र०। तृ०ः कपि कोपि तव । च०ः तृ० ।

५-- प्रवः मुद्धः दिवः प्रवः [ तूव, चवः कोपि ]।

६-प्रः बजा विषंसि कुसल कपि । दि ० : प्र० । [नू ० : जिंग विषय किर कुसल सर्व] । च० : सख विषंसि कपि कुसल सर्व ।

क्रुम् अ : निसाचर । दिन : प्र० । तु० : ल'क्रपति । च०: तु ० ।

चलत होहिं श्रिति श्रमुम मयंकर । बैठिहं गीघ उड़ाइ सिरन्ह पर ॥
मएउ कालबस काहुँ न माना । कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना ॥
चली तमीचर श्रमी श्रपारा । बहु गज रथ पदाित श्रसवारा ॥
प्रमु सन्मुख घाए खल कैसें । सलभ समूह श्रमल कहँ जैसें ॥
इहाँ देवतन्ह बिनती । कीन्ही । दाहन विपति हमिह येहिं दीन्ही ॥
श्रव जिन राम खेलावहु येही । श्रितिसय दुखित होति बैदेही ॥
देव बचन मुनि प्रमु मुमुकाना । उठि रघुबीर मुघारे बाना ॥
बटा जूट दृढ़ बाँधे माथें । सोहिंह मुमन बीच बिच गाथें ॥
श्रहन नयन बारिद तनु स्थामा । श्रिखल लोक लोचनामिरामां ॥
किट तट परिकर कस्यो निषंगा । कर कोदंड किन सारंगा ॥
वं०—सारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर किट कस्यौ ।

मुजदंड पीन मनोहरायत उर घराष्ट्रर पद लस्यो ॥ कह दास तुलसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ श्रहि महि सिंघु मूघर डगमगे॥ दो०—हरषे देव बिलोकि छबिर बरषिं सुमन श्रपार।

जय जय प्रमु गुन ज्ञान बल धाम हरन महिमार । । ८६।। येहीं बीच निसाचर श्रनी। कसमसाति श्राई श्रति वनी।। देखि चले सन्मुख कृपि मद्या। प्रलय काल के जनु घन घट्टा।। बहु कृपान तरवारि चमंकहिं। जनु दह दिसि दामिनी दमंकिहा।। गज रथ तरग चिकार कठोरा। गजित्य मनहुँ बलाहक घोरा।।

१---प्र० : अस्तुति । द्वि०, तृ० : प्र० । च० : विनती ।

२-प्र०: सोमा देखि इरिष सुर । दिश्ः प्र०। तृशः इरिष देव विलोकि झवि । चशः तृ०।

ह-प्रः जय जय जय करनानिधि झिंब बल गुन आगार । दि० : प्र० । तु० : जय जय प्रसु गुन ज्ञान बल धाम हरन महि सार । च० : तु० ।

४—प्र०: जनु दह दिसि । दि०: प्र०। [त्०ः जनु दस दिसि ]। च०: प्र० [ (८) जनु वह दिसि, (८) मानहुँ वन]।

५-- प्रः गर्जीहै। दि० : प्रः। तु० : गर्जत। च० : तु०।

कपि लंगूर विपुल नम छाए। मनहु इंद्र धनु उए झुहाए॥
उठै धूरि मानहुँ जल धारा। बान बुंद मह वृष्टि अपारा॥
दुहुँ दिसि पर्वत करिंद प्रहारा। बज्जपात जनु बारिह बारा॥
रघुपति कोपि बान महि लाई। धायल भै निमिच्च समुनाई॥
लागन बान बीर चिक्करहीं। घुमिं घुमिं जहुँ तहुँ महि परहीं॥
स्रवहिं सैल जनु निर्माग् भारी । सोनित सिर कादर भयकारी॥
छंट—कादर भयंकर रुधिर परिता बढ़ी । परम अपावनी।

दोउ कून दल रथ रेन चक अवर्त बहिन भयावनी ॥ जलजंतु गज पदचर तुग्ग सर विविध बाहन को गने । सर सिक्त तोमर सर्व चाप तरंग चर्म कमठ घने ॥ दो०—बीर परिहं जनु तीर तरु मण्जा बहु बह फेन ।

कादर देखत डंग्हें तेहि । सुमटन्ह के मन चैन ॥८७॥
मज्जिहें मृत पिसाच बेनाला। प्रमथ महा मोटिंग कराला॥
काफ कंक ले भुजा उड़ाहीं। एक ते झीन एक ले खाहीं॥
एक कहिंह ऐमिउ सोंबाई। स्टहु तुम्हार दिद्धु न जाई॥
कहरत मट घायल तट गिरे। जहाँ तहाँ मनहुँ अर्थजल परे॥
खैंचिंह गीघ औंत तट मएँ। जनु बनसी खेलत चित दएँ॥
बहु मट बहिंह चढ़े खग जाहीं। जनु नाविर खेलिंह सर माहीं॥
जोगिनि मिर मिर खप्पर संचिंह। मृत पिसाच बधु नम नंचिंह॥
मट कपाल करताल बजाविंह। चामुंदा नाना बिधि गाविह ॥
जंबुक निकर कटकट कट्टाई। साहिंह हािई अधाहिंद पट्टाई।।

१--- प्रवः मारी। दिवः प्रवः (४) वारी ]। त्ववः बारी ]। त्ववः प्रवः (६) (६) (६)

२ ... प० : चली । दि० : प० । तृ० : वडी । च० : तृ० [ (द): चलेख ] ।

३—प्र०: देखि डरहिं तहं। दि०: प्र०। तृ०: देखत डरहिं तेहि। च०: तृ० [(८;: देखत अपडरहिं]।

कोटिन्ह रुंड मंड बिनु चल्लाहिं? । सीस परे महि जय जय बोल्लाहिं ॥ छं - बोल्लिहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिरु बिनु घावहीं। खप्परिन्ह खग्ग त्रलुजिम्म जुजमहिं सुमट भटन्ह ढहावहीर ॥ निसिचर बरूथ बिमर्दि गर्जीहे मालु कपि दर्पित भएरे। संत्राम श्रंगन सभट सोविंह राम सर निकरन्हि हए ॥ दो - हृदयँ विचारे उ दसबदन भा निसिचर मैं श्रकेल कपि भाल बहु माया करडें अपार ॥८८॥ प्रभृहि प्रवादे देखा। उपजा ऋति उर छोम बिसेखा॥ सुरपति निज रथु तुरत पठावा । हरष सहित मातिल लै श्रावा ॥ तेज पंज रथ दिव्य श्रनुषा । बिहँसि चढ़े कोसलपुर मूपा ।। चंचल तरग मनोहर चारी। श्रजर श्रमर मन सम गति कारी ।। रघुनाथहि देखी। घाए कपि बलु पाइ बिसेषी।। रथारूढ सही न जाइ कपिन्ह के मारी। तब रावन माया सो माया रख़बीरहि बाँची। सब काहु मानी करि साँची ॥ कपिन्ह निसाचर अनी । बहु अंगद लिखमन कपि धनी ॥ देखी

१—प्र० : चल्लहिं। [ द्वि० डोल्लहिं]।[ तु०: डोलहिं]। च०: प्र० [(८) (८म) डोल्लहिं]।

२-प्रः भटन्द ढढावही । द्वि : प्र० [ (५%); सुरपुर पावही ] । [ तृ०, च० : सुरपुर पावही ] ।

३-प्रः बानर निसाचर निकर मदंहि राम बल विशित भए। द्विः प्रः। तुः निसिवर बक्द विमर्दि गर्जैि माह्य प्रियेन भए। चः तुः।

४ -- प्र० : रात्म हृत्ये विचारा । हि.० : प्र० । तृ० : हृःय थिचारेल दम बदन । च० : त्र० ।

६- [ तु०, (६) तथा (८म) में यह श्रद्धांली नही है ]।

७---प्रः लिख्निमन कपिन्ह सो मानी साँची। दि०:प्र०। तु०: सब काहू मानी करि साँची। च०:तु०।

८—प्रवः अनुज सहित बहु कोसल धनी। दिवः प्रव। नृवः बहु अगव लिख्नमन कपि धनी। च्वः नृव।

छं० - बहु बालिस्रत लिख्नमन कपीस बिलोकि मरकट श्रपहरे१ ।
जनु चित्र लिखित समेत लिख्नमन जहँ सो तहँ चितदि स्वरे ॥
निज सेन चिकत बिलोकि हँसि सर चाप सिंज कोसलधनी ।
माया हरी हरि निमिप महुँ हरषो सकल बानरर श्रनी ॥
दो० - बहुरि रामु सब तन चितह बोले बचन गंभीर ।
द्वंद जुद्ध देखहु सकल स्नमित मए श्रित बीर ॥८१॥
श्रम किह रश्र रघुनाश चलावा । विभ चरन पंकज सिरु नावा ॥
तब लंकेस क्रोध उर छावा । गर्जत तर्जत सन्मुल श्रावारे ॥
जीतेहु जे भट संजुग माही । सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाहीं ॥
रावन नाम जगत जस जाना । लोकप जाकें बंदीस्वाना ॥
सर दृषन कवंध तुम्ह मारा । बधेहु व्याध इव बालि बिचारा ॥
निस्चर निकर सुमट संधारेह । कंमकरन धननादिह मारेह ॥

श्राजु बयरु सबु लेउँ निवाही । जो रन मूप भाजि नहिं जाही ॥ श्राजु करों खलु काल हवाले । परेहु कठिन रावन कें पाले ॥ स्रनि दुर्बचन कालबस जाना । बिहाँसि कहेउ तब्ध क्रुपानिधाना ॥

सत्य सत्य सब तव प्रमुताई। जल्पिस जिन देखाउ मनुसाई॥ छं०—जिन जल्पना करि सुजसु नासिह नीति सुनिह करिह छमा। संसार महुँ पूरुप त्रिविच पाटल रसाल पनस समा॥ एक सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल लांगहीं। एक कहिंड कहिंड करिंड अपर एक करिंड कहन न बागहीं॥

१—प्रवास विकासन देखि सक्टें आहु सन भ्रति भ्रपटरे । दिव : प्रवास वहाँ बालि सन लक्षिसन क्यीस विलोकि सक्टें अपटरे । चव : तुव ।

२- प्रवः सर्वेट । द्विवः प्रव। तुवः बानरं । चवः तुव ।

<sup>/</sup>३---प्रवः थावा । द्विवः प्रव [(५)(५व्य)ः त्रावा] । तृवः त्रावा । चवः तृव।

४--- प्र : विराध । दि०, तु० : प्र० । च० : कर्ब ।

५-- म ः विहंसि वचन कृष्ट । दि० : म०। तु० : विहंसि कृष्टेष तव । च० : तु०।

दो०—राम बचन सुनि बिहँसि कहर मोहि सिखावत ज्ञान ।

बयर करत नहिं तब हरेर अब लागे प्रिय प्रान ॥ १०॥
किह दुर्वचन कुद्ध दसकंघर । कुलिस समान लाग छाड़े सर ॥
नानाकार सिलीमुख धाए । दिसि ध्यरु बिदिसि गगन महि छाए ॥
ध्यनल बानरे छाड़ेउ रघुबीरा । छन महुँ जरे निसाचर तीरा ॥
छाड़िसि तीब्र सिक्त खिसिश्राई । बान संग प्रमु फीर चलाई ॥
कोटिन्ह चक त्रिस्ल पबारह । बिनु प्रयास प्रमु काटि निवारह ॥
निःफल होहिं रावन सर कैसें । खल कें सकन मनोरथ जैसें ॥
तब सत बान सारथी मारेसि । परेउ मूमि जय राम पुकारेसि ॥
राम कृपा करि स्त उठावा । तब प्रमु परम क्रोध कहुँ पावा ॥
छं०—मए कुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपित त्रोन सायक कसमसे ।

कोदंड घुनि श्रित चंड सुनि मनुजाद सब मारुत श्रसे ॥
मंदोदरी उर कंप कंपित कमठ म् मूघर त्रसे ॥
चिक्करहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कौनुक सुर हँसे ॥
दो ०—तानि सरासन्ध स्वन लगि छाडे बिसिख कराल ।

राम मार्गन गन चले लहलहात जनु ज्याल ॥ ६१॥ चले बान सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहिं हत्यो सारथी तुरगा॥ रथ बिमंजि हति केतु पताका। गर्जा श्रति श्रंतर बलु थाका॥ तुरत श्रान रथ चिद्र खिसिश्राना। श्रक्ष सक्ष छाड़ेसि बिघि नाना॥ बिफल होहिं सब उद्यम ता कें। जिमि पर द्रोह निरत मनसा के॥ तब रावन दस सुल चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरावा॥

१-- प्रव: बिहसा। द्विव: प्रव। [तुव: बिहसेट]। चव: बिहसि कह।

२--- प्र०: हरे । द्वि०, तृ०, च०: प्र० [(६) (८): हरेहा ।

३-प्र०: पावक सर । द्वि०: प्र०। तृ०: धनल बान । च०: तृ०।

४-- प्रव: चलाई। द्वि०, त्व०, च०: प्रव [(७) (६) (८): पठाई]।

तुरग उठाइ कोपि रघुनायक । खेँचि सरासन छाड़े सायक ॥
रावन सिर सरोज बन चारी । चिन ग्धुबीर सिलीमुल धारी ॥
दस दस बान भाल दस मारे । निसरि गए चजे रुधिर पनारे ॥
स्वत रुधिर धाएउ बलवाना । प्रमु पुनि कृत धनु सर सघाना ॥
तीस तीर रघुवीर पबारे । मुजन्ह समेत सीस मिह पारे ॥
काटत ही पुनि भए नबीने । राम बहोरि मुजा सिर छीने ॥
कटत महिटित पुनि नूनन भए । प्रमु बहु बार बाहु सिर हए ॥
पुनि पुनि प्रमु काटत मुज सीसारे । अति कौतुकी कोसलाधीसा ॥
रहे छाइ नम सिर श्ररु बाहू । मानहुँ अमित केतु श्ररु राहू ॥
छं०—जनु राहु केतु श्रनेक नम पथ स्वयत सोनिन धावहीं ।
रघुबीर तोर प्रचंड लागहिं मूमि गिरन न पावहीं ॥
एक एक सर सिर निकर छोदे नम उडत इमि सोहडीं ।

दो ० — जिमि जिमि प्रमु हर तासु सिर तिनि तिनि हों हिं अपार ।

जन कोपि दिनकर कर निकर जह तह बिधुंतुद पोहहीं ॥

सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार ॥ १२। दसमुख देखि सिग्न्ह के बाढ़ी । बिसरा मग्न भई रिस गाड़ी ॥ गर्जेड मूड महा अभिमानी । घाएड दसौ सरासन तानी ॥ समर मूमि दसकंबर कोपेडर । बरिष बान ग्धुपति रथ नोपेडर ॥ दंड एक रथु देखि न परेऊर । जनु निहाग महाँ दिन हर दुरेऊर ॥ हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । नव प्रमु कोपि कार्मुक लीन्दा ॥ सर निवारि रिपु के सिर कार्ट । ते दिसि बिदिति गगन मीह पाटे ॥

१---प्र० : बीसा । द्वि० : सीसा । तृ०, च० : द्वि० ।

२---प्रव: कोप्यो, तोप्यो। द्विव: प्रव। तृव, कोपेख, तोपेख। चव: तृव।

३—प्र०: क्रमशः परेक, दिनकर दुरेक। दि०, तृ०, च०: प्र० (१) (६प्र) पग्, दिन सनि दुरा ]।

काटे सिर नम मारग धाविह । जय जय धुनि करि मय उपजाविह ॥ कहँ लिखमन हनुमान १ कपीसा । कहँ रघुबीर कोसलाघीसा ॥ छ०-कहँ रामु कहि सिर निकर घाए देखि मर्कट मजि चले । संघानि घनु रघुबंसमिन हेँसि मरन्ह सिर बेघे भले॥ सिर मालिका गहि कालिका कर? बृंद बृंदन्हि बहु मिलीं। करि रुधिर सरि मज्जन मनहुँ संप्राम बट पूजन चलीं ॥ दो - पुनि रावन श्रति कोप करि खाड़िसि सक्ति प्रचंड। चंली बिभीषन सन्मुख मनहुँ काल कर दंड ॥ १३॥ श्रावत देखि सक्ति खर घारा<sup>ध्</sup> । प्रनतारति हर बिरिद सँभारा<sup>ध्</sup> ॥ तुरत बिमीषनु पार्चे मेला। सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला ॥ लागि सक्ति मुख्या कछ भई। प्रमुक्त खेल सुरन्ह निकलई॥ देखि विभीषन् प्रभु सम पाएउ । गहि कर गदा कुद्ध होइ घाएउ ।। रे कुमाग्य सठ मंद कुबुद्धे। तैं सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे॥ सादर सिव कहूँ सीस चढ़ाए। एक एक के कोटिन्ह पाए॥ तेहिं कारन खल श्रव लिंग बाँचा । श्रव तव कालु सीस पर नाचा ॥ राम बिमुख सठ चह सपदा । श्रस कहि हनेसि माँमा उर गदा ॥ ,बं०-- उर माँमा गद्रा प्रहार घोर कठोर लागत महि पर्यो। दसबद्दन सोनित स्रवत पुनि संमारि घायो रिस भर्यो ॥

१-- प्रवः स्रमीव । द्विवः प्रवः। तृवः इतुमान । चवः प्रवः।

२-- प्र०: कर कारिका गर्डि। द्वि०, तृ०: प्र०। च०: गर्डि कालिका कर।

३-- प्रणः पुनि दस कोठ अहुद होह ह्यांडी । दिणः प्रणः। तुणः पुनि रावन अति कोप करि झांडिसि । चणः तुण।

४— प्र : चली विमीषन सन्मुख। द्वि : प्र । [तु : सन्मुख चली विमीषनि ]।

६--प्र०: पायो, थायो । द्वि०, तु०: प्र०। च०: पाएड, घाएड ।

७-- प्रव: बॉचा, नाचा। द्विव: प्रव। तुव बॉचा, नाचा। चव: तृव।

द्वी भिरे श्रतिबल मल्ल जुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हमे रघुनीर बल गर्बिन विभीपनु घालि नहिं ताकहुँ गने ॥ दो०—उमा विभीपन रावनिं सनमुख बितव कि काउ ।

भिगत सो काल समान अव? श्रीम्युवीर प्रभाउ॥ १४॥ देखा समित विभीषतु भारी। घाण्ड हनूमान गिरिधारी॥ रश्र तुरंग सारथी निपाता। हृदय मौंम्म तेहि मारेसि लाता॥ ठाढ़ रहा श्रति कंपित गाता। गएउ विभीषतु जह जनत्राता॥ पुनि रावन तेहि हनेउ पवारी। चलंड गगन कि पूँछ पसारी॥ गहिसि पूँछ कि सहिन उड़ाना। पुनि फिरि भिरेउ प्रवल हनुमाना॥ लरत अकास जुगल सम जोधा। एकहिं एक हनन किर क्रोधा॥ सोहिंह नम छत बल बहु करहीं। कण्जल गिरि सुनेक अनु लरहीं॥ बुधि बल निसिचर परे न परा। तब मारुतसुत प्रभु संमारा४॥ छं०—संभारि श्रीम्युवीर धीर प्रचारि किप रावन हन्यो।

महि परत पुनि उठि लस्त देवन्ह जुगल कहुँ जय जय भन्यो ॥ हनुमंत संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले । रन मत्त रावन सकल सुमट पचंड भुज बल दलमले ॥ दो०—राम पचारि बीर तब्ध घाए कीस प्रचंड ।

कपि दल प्रवल विलोकि तेहिं कीन्ह प्रगट पालंड ॥ १५ ॥ श्रंतर्थान भएउ छन एका। पुनि प्रगटे सल रूप श्रनेका॥ रघुपति कटक भालु कपि जेते। जहाँ तहाँ प्रगट दसानन तेते॥

१-- प्रवः दर्पित । द्विवः प्रवः त्वः त्वः त्वः

२---प्र०: सो श्रव मिरन काल ज्यों। दि०: प्र०। [तृ०: सो श्रव भीरत काल ज्यों]। व०: मिरत सो काल समान भव।

३—अ०: किप । द्वि०: अ०। त्०: तेहिं। च०: तृ०।

४-- प्रवः पारबो, संभारबो । दिवः प्रवः तुवः पारा, मंसारा । चवः तुव ।

५---प्र० : तब रहुवीर पचारे । द्वि० : प्र० । तु० : राम पचारे बीर तब। च० : तु० ।

६--प्रः देखि। दिः प्रः। तुः विलोकि। पः तुः।

देखें किपिन्ह अभित दससीसा । भागे भालु निकट भट कीसा ॥ चले बलीमुख घरिह न घीरा । त्राहि त्राहि लिखमन रघुबीरा ॥ दह दिसि घाविंह कोटिन्ह रावन । गर्जिंह घोर कठोर भयावन ॥ डरे सकल सुर चले पराई । जय कै आस तजहु अब माई ॥ सब सुर जिते एक दसकंघर । अब बहु भए तकहु गिरि कंदर ॥ रहे बिरिच संमु . मुनि ज्ञानी । जिन्ह जिन्ह प्रमुमहिमा कछु जानी ॥ छं०—जाना प्रताप ते रहे निर्भय किपिन्ह रिपु माने फुरे ।

चले बिचिल मर्फट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ हनुमंत श्रंगद नील नल श्रित बल लरत रन बाँकुरे । मर्दिह दसानन कोटि कोटिन्ह कपट म् भट श्रंकुरे ॥ दो०—सुर बानर देखे बिकल हँस्यो कोसलाधीस ।

सिं बिसिषासन एक सर<sup>३</sup> हते सकल दससीस ॥ १६॥ प्रभु छन महँ माया सब काटी । जिमि रिव उएँ जाहिं तम फाटी ॥ रावनु एक देखि छुर हरषे । फिरे छुमन बहु प्रभु पर बरषे ॥ मुज उठाइ रघुपित किप फेरे । फिरे एक एकन्ह तब टेरे ॥ प्रभु बलु पाइ मालु किप घाए । तरल तमिक संजुगमिह आए ॥ करत भसंसा छुर तेहिं देखे । मएउँ एक मैं इन्ह के लेखे ॥ सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल । अस किह कोपि गगन पर्थ घायल॥ हाहाकार करत छुर मागे । खलहु जाहु कहँ मोरे आगे ॥ बिकल देखि छुर अंगदु घायो । कृदि चरन गहि मुमि गिरायो ॥

१---प्र०: जहं, तहं मने माछु ग्रह। द्वि०: ग०। तृ०: मागे माछु विकट मट कीसा।

२--- प्रवः भागे बानर । द्विवः प्रव । तुवः नले बलीमुख । चवः तुव ।

३---प्रः सिंब सार्ग पक सर । दिः प्रः । तः सिंब विसिखासन पक सर । चः तः [(=): से वि सरासन स्ववन जिंग ] ।

४—ः असतुति करत देवतन्द देखे । द्वि : प्र० । तु० : करत प्रसंसा सुर तेर्दि देखे । च० : तु० ।

५---प्र०: पर । दि०: प्र० । [(३) (४) (५): पथ] । तु०: प्र० । [च०: पथ] ।

छं०—गहि सूमि पार्यो लात मार्यो बालिस्रुत प्रश्च पहि गयो । संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो ॥ करि दाप चाप चढ़ाइ दस संघानि सर बहु वश्पई । किए सकल भट घायल भशकुल देखि निज वल हरपई ॥ दो०—तव रघुपति लंकेस के सीस शुजा सर चाप।

काटे मए बहोरि जिमिर कर्म मूढ़रे कर पाप ॥ १०॥ सिर मुज बाढ़ि देखि रिपु केरी । भालु किपन्ह रिस भई घनेरी ॥ मरत न मूढ़ कटेहु मुज सीसा । धाए कोपि मालु भट कीसा ॥ बालितनय मारुति नल नीला । दुविद कपीस पनस महाचर करिं प्रहाग । सोइ गिरि नरु गिंह कपिन्ह सो मागा ॥ एक नखन्हि रिपु बपुष बिदारी । मागि चलहिं एक लातन्ह मारी ॥ तब नल नील सिरन्हि चढ़ि गए५ । नखन्हि लिलार बिदारत मण्५ ॥ रुचिर बिलोकि सकोप सुरारी । तिन्हिं घरन कहुँ मुजा पसारी ॥ गहे न जाहि करन्हि पर फिरही । जनु जुग मधुप कमल वन चरहीं ॥ महे न जाहि करन्हि पर फिरहीं । महि पटकत मजे मुजा मरोरी ॥ पुनि सकोप दस वनु कर लीन्हे । सरन्ह मारि घायल किप कीन्हे ॥ इनुमदादि मुरुक्ति करि बंदर । पाइ प्रदोप हरप दसकंघर ॥ मुरुक्तित देखि सकल किप बीरा । जामवंत धाएउ रनधीरा ॥ संग भालु मुखर तरु धारी । मारन लगे पचारि पचारी ॥

१--- प्रवन । द्वि० : प्र० । नृ० : लंके प । न० : पु० ।

र--- प्रवः काटे बहुत बढ़े पूर्व । दिव : प्रव । [नुव : वादं अप बहारि तेह]। नव : काटे भए बहारि जिसि ।

६--- प्रवः निमि तीर्थ कर । दिव गृवः प्रवः प्रवः कर्म मुद्दकर।

४---प्रवः बानररात दुविद । दिव , तृवः प्रव । चृष्टः दुविद कर्पास पनस ।

५---[प्र०: ठएक, भएक] । द्वि०, तृ०: गएक, भएक । ५०: गए, भए ।

६--- प्रवः नखन्दि । द्विव, तृवः प्रव । [चवः नखन्द] ।

७--- अ० : विषर देखि विषाद छर भारी । दि० : प्र० । विषर विस्तोकि सकोग सुरारी ।

मएउ कुद्ध रावनु बलवाना । गहि पद महि पटकै मट नाना ।। देखि मालुपति र निज दल घाता । कोपि माँमा उर मारेसि लाता ॥ छं०—उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ तें महि परा । गहेर मालु बीसहु कर मनहुँ कमलिन्ह बसे निसि मधुकरा ॥ मुरुष्ठित बहोरि बिलोकि पद हित मालुपित प्रमु पहिं गयो । निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत मयो ॥

दो०-गइ मुरुझा तब ३ मालु किप सब आप प्रमु पास।

निसिचर सकल रावनिह घेरि रहे ग्रित त्रास ॥१८॥
तेहीं निसि सीता पिंड जाई। त्रिजटा किह सब कथा छुनाई॥
सिर भुज बाद्धि छुनत रिपु केरी। सीता उर भइ त्रास बनेरी॥
मुख मलीन उपजी मन चिंता। त्रिजटा सन बोलीं तब सीता॥
होइहि कहा४ कहिस किन माता। केहि बिधि मिरिहि बिस्व दुख दाता॥
रघुपति सर सिर कटेहु न मर्रई। बिधि बिपरीत चिरत सब करई॥
मोर श्रभाम्य जिश्रावत श्रोही। जेहि हों हिर पद कमल बिछोही॥
जेहिं कृत कपट कनकमृग मूठा। श्रजहुँ सो दैव मोहि पर रूठा॥
जेहिं बिधि मोहि दुख दुसह सहाए। लिख्रमन कहुँ कटु बचन कहाए॥
रघुपति बिरह सबिष सर मारी। तिक तिक मार बार बहु मारी॥
ऐसेहु दुख जो राखु मम माना। सोइ बिधि ताहि जिश्राव न श्राना॥
बहु बिधि कर्प बिलाप जानकी। किर किर छुरति कुपानिधान की॥

१--[प्र०: भाक्तप्रि। द्वि०: माक्रपति। तु०: च०: द्वि०।

र----प्रः गहे। द्वि०: प्र० [(३) (४) (५): गहि]। तु०: गहि]। च०: प्र० [(५)(द्य): गहि]।

३--- प्र**ः मुख्झा बिगत । द्वि : प्र । तु** : गै मुख्झा तब । च ० : तु ० ।

४--[प्रः, द्विः कहा]। तुः काहा। चः तुः।

५—प्र०: कर । [द्दिन्ः (३) (४) (५) करत, (५व्र) करति] । चिन्नः करति ] । चन्नः प्र० [(६) (८):करति ] ।

कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी। उर सर लागन मरह सुरारी।।

प्रभु ता तें उर हतें न तेही। येहि कें हृदयं बसिंह बैदेही।।

छं०—येहि कें हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है।

मम उदर मुवन अनेक लागत बान सब कर नास है।।

सुनि बचन हरप बिपाद मन अति देखि पुनि त्रिजटा कहा।

अब मरिहि रिपु येहि बिधि मुनहि सुंदि तजहि संसय महा।।

दो०—काटत सिर होइहि बिकला छूटि जाइहि तब ध्यान।

तब रावनहिरें हृदय महुँ मिरहहिं रामु मुजान ॥ १ र ॥ अस किह बहुत भाँति समुमाई । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ राम सुमाउ सुमिरि बैदेही । उपजी किरह विथा अति तेरी ॥ निसिह सिसिह निदित वहु भाँती । जुग सम भई सिराति न रातीर ॥ करति बिलाप मनिह मन भारी । राम बिरह जानकी दुसारी ॥ जब अति भएउ बिरह उर दाह । फरकेंड बाम नयन अरु बाह ॥ सगुन विचारि घरी मन घीरा । अब मिलिहिंह कृपाल रघुवीरा ॥ इहाँ अर्घनिस रावनु जागा । निज सारिध सन सीमान लागा ॥ सठ रनम्मि अङ्गहिस मोही । घिग घिग अधम मंदमित तोही ॥ तेरिह पर गहि बहु विधि समुमावा । भोरु मुँग रथ चिंद पुनि धावा ॥ सुनि आगवनु दसानन केरा । किप दल खरमर भएउ घनेरा ॥ सहैं तहँ मूघर बिटन उपारी । धाप कटकटाइ भट भारी ॥ इं०—धाप जो मर्कट विदट पालु कराल कर मूघर धरा ।

श्रित कोप करहिं प्रहार मारत भिज चले रजनीचरा।। विचलाइ दल बलवंत कीसन्ह बेरि पुनि रावनु लिथो। चहुँ दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारितनुब्याकुल कियो॥

१—प्रः रावनिष्ठि । द्वि०, तृ०: प्र० । [च०: (६) (८) रावन कर्तुं, (८आ) रावन के] । २—प्र० : सिरांति न राती । द्वि०: प्र० [(६) (४) (५): न राति सिरांती] । तृ०, च० : प्र० [(६) (८आ): विदांति न राती] ।

दो०-देखि महा मर्फट प्रबल रावन कीन्ह बिचार। श्रांतरहित होड निमिष महँ कृत माया बिस्तार ॥१००॥ जब कीन्ह तेहि पाषंड। भए प्रगट जंतु प्रचंड।। बेताल मून पिसाच। कर घरें घनु नाराच॥ जोगिनि गहें करबाल । एक हाथ मनुज कपाल ॥ करि सद्य सोनित पान । नाचिह करिह बहु गान ॥ घरु मारु बोलिह घोर । रहि पूरि धुनि चहुँ श्रोर ॥ मुख बाइ धावहिं सान । तब लगे कीस परान ॥ नाहिं मर्कट भागि । तहँ बरत देखिं श्रागि ॥ मए बिकल बानर मालु । पुनि लाग बरवें बालु ॥ ' जहँ तहँ थिकत करि कीस। गर्जेंड बहुरि दससीस।। लिखमन कपीस समेत। मए सकल बीर अचेत॥ हा राम हा रघुनाथ। कहि सुमट मीजहिं हाथ।। येहि बिचि सकल बल तोरि । तेहिं कीन्ह कपट बहोरि ॥ प्रगटेसि बिपुल हनुमान । घाए गहें पाषान ॥ तिन्ह रामु घेरे जाइ। चहुँ दिसि बरूथ बनाइ।। मारहु घरहु जिन जाइ। कटकटिह पूछ उठाइ॥ दह दिसि लँगूर बिराज। तेहि मध्य कोसलराज।। छं - तेहि मध्य कोसलगं सुंदर स्याम तन सोमा लही। जनु इंद्रधनुप अनेक की बर बारि तुंग तमाल ही ॥ प्रमु देखि हरव विवाद उर धुर बद तजय जय जय करी। रघुनीर एकहि तीर कोपि निमेष महुँ माया हरी॥ माया निगत कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे॥ श्री राम रावन समर चरित श्रनेक कल्प जो गावहीं। सत सेष सारद निगम किंब तेउ तद्पि पार न पावहीं ॥

दो०-कहे तासु गुन गन कछुक र जड़मित तुलसीदास। निज पौरुष अनुसार जिमिर मसक उड़ाहि अकासरे ॥ काटे सिर भुज बार बहु मरत न गट लंकेस । पम् कीइत सुर सिद्ध सुनि व्याकुल देखि कलेस ॥१०१॥ काटत बढ़िहें सीस समुदाई। जिमि त्रति लाम लाम अधिकाई॥ मरइ न रिपु स्नम भएउ बिसेषा। राभ विभीपन तन तब देखा॥ काला मर जाकी ईखा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीका॥ डमा सर्वज्ञ वराचर नायक। प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक॥ स्रन नामीकुंड सुधा वस जा कें। नाथ जियत रावन बल ताकें।। सनत विभीषन बचन ऋपाला । हरिष गहे कर बान कराला ॥ श्रसगुन होन लगे<sup>भ</sup> तब नाना । रोवहिं खर स्काल बहु<sup>द</sup> स्वाना ॥ बोलिह सग बग श्रारित हेतू। पगट मए नम जहँ तहँ केतू ॥ दस दिसि दाह होन ऋति लागा । भएउ पग्व बिनु रिव उपरागा ॥ उर कंपति भारी । प्रतिमा स्रवहिं नयन मग वारी ॥ कं०-प्रतिमा सर्वहिं७ पवि पात नभ श्रति वात वह डोलित मही । बरषिं बलाहक रुधिर कच रज अधुभ अतिसक को कही ॥ उतपात श्रमित बिलोकि नम सुर बिकल बोलिंह जय जये। सुर समय जानि कृपाल रचपित च।प सर जोरत भए।।

२---प्रश्ः माञ्ची डड़े मकास । द्वि०, तृ०: प्रवी तृ०: मसक उटार्थि अकास । च०: तृ०।

४-- प्र : नामिकु'ट पियूप । दि० : प्र० । तृ० : नाभी कु'ड सुवा । च०: तृ० ।

५-- म० मसुम होन लागे। दि०, ए० : म०। च०: असगुन होन लगे।

६--- प्र : खर स्काल बहु । दि०, तु० : प्र० । च० : बहु स्काल खर ।

७—प्रवः स्त्रीते । द्विवः प्रव। तृवः स्त्रवित्ते । चवः तृव ।

म-अ० : नम सुर । दि० : प्र० । तु० : सुनि सुर । न०: नृ० ।

दो०-खेंचि सरासन स्रवन लगिर छाडे सर एकतीस। चले मानहैं काल फनीस ॥१०२॥ सायक एक नामिसर सोखा। श्रापर लगे मुज सिर करि रोषा ॥ सिर बाहु चले नाराचा । सिर मुज हीन रुंड महि नाचा ॥ घसइ धर घाव प्रचंडा । तब सर हित प्रमु कृत जुगर खंडा ॥ मरत घोर रव भारी। कहाँ रामु रन हतौं पचारी॥ गर्जेड डोली मूमि गिरत दसकंघर । छुमित सिंघु सरि दिगाज मूघर ॥ परेउ बीर हो खंड बढ़ाई। चापि मालु मर्कट समुदाई।। मंदोदरि त्रागे मुज सीसा। घरि सर चले जहाँ जगदीसा॥ प्रबिसे सब निषंग महुँ श्राई४। देखि सुरन्ह दुंदुमी बजाई ॥ तासु तेज समान प्रभु श्रानन । हरषे देखि संमु चतुरानन ॥ जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा। जय रघुनीर प्रवल मुजदंडा।। बरपिह सुमन देव सुनि यृंदा। जय कृपाल जय जयित सुकृदा।। छं०-जय कृपाकंद मुक्दंद द्वंदहरन सरन सुखपद

सल दल विदारन परम कारन कारुनीक सदा निमो।।

धर सिद्ध मुनि गंधर्ब हरवेथ बाज दुंदुमि गहगही।
संप्राम श्रंगन राम श्रंग श्रनंग बहु सोमा लही।।
सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच श्रति मनोहर राजहीं।
जनु नीलगिरि पर तहित पटल समेत उडुगन श्राजहीं।।
मुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन श्रति बने।
जनु रायमुनी तमाल पर बैठीं बिपुल सुस्न श्रापने।।

१—प्रo: श्रे वि सरासन स्वतन लिंग। दिo: प्रo। [तुo: श्राकरवेष्ठ वतु कान लिंग]। चo: प्रo[(६) (দ্রয়): श्राकरवेष्ठ वतु कान लिंग]।

२---प्र०: दुइ। द्वि०: प्र० [(४) (५): जुग ]। तु०: जुग । च०: तु०।

३--- प्रः भरनि परेख । द्विः प्रः । तुः : परेख बीर । चः तुः ।

४---प्र0 : जाई । द्वि० : प्र0 [(५म्र): माई] । त्० : माई। च० : त्० ।

५---प्र०: सुर सुप्तन वरविश्व हरण संकुल । दि : प्र० । तु०: सुरसिद्धसुनि गंधवे हरवे । च०: तु० ।

दो ० - क्रपादृष्टि करि बृष्टि प्रमु अभय किए सुर बृंद ।

हरषे बानर भाल सबर जय सलधाम मुकंद ॥१०३॥ पति सिर देखत मंदोदरी । सुरुखित विकल धरनि खिस परी ॥ जुबति बृंद रोवति उठि धाई। तेहि उठाइ रायन पर्डि आई।। पति गति देखि ते करहिं पुकारा । छुटे चिकुर न सरीर सँमारारे ॥ उर ताइना करहिं विधि नाना । गेवत करिं प्रताप बखाना ॥ तव बल नाथ डांल नित थरनी । तेजहीन पावक सित तरनी ॥ सेप कमठ सहि सकहिं न भारा । सो तनु मूमि परेउ भरि छारा ॥ कुबेर सुरेस समीरा । रन सन्मुख घरि काहु न धीरा ॥ मुज बल जितेह काल जम साई । श्राजु परेहु श्रनाथ की नाई ॥ जगत बिदित तुम्हांर प्रमुनाई । सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥ राम बिमुख श्रम हाल तुम्हारा । रहा न कोउ कल रोवनिहारा ॥ तव बस बिधि प्रपंच सब नाथा। समय दिसिप नित नाविह माथा।। श्रव तव सिर मुज जंबुक खाहीं । राम विमुख येह श्रनुचित नाहीं ॥ काल बिबस पति कहा न माना । श्रग जग नाथ मनुज करि जाना ॥ छं - जाने उमनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं।

जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सर पिश्र भजेह नहिं करुनामयं ॥ श्राजन्म ते परद्रोह रत पापीवमय तब तन श्रयं। तुम्हहूँ दियो निज धाम राम नमामि त्रहा ूनिरामयं ॥ दो०-श्रहह नाथ रघुनाथ सम क्रुपासिय को र श्रान । मुनि दुर्लभ जो परम गतिथ तोहि दीन्हि मगवान ॥१०४॥

१--प्र० : साह्य कीस सब तरपे। द्वि० : प्र॰ । तु० : इरवे बानर माह्य सब । च० : तु०। र---प्र० : छटे कच निह" बपुष संभारा । द्वि० : प्र० । [तृ०: छूटे निक्र न चीर समारा] च : इटे चिक्रर न सरीर समारा [(=म): इटे चिक्रर न चीर संभारा]। ३-- प्र : निर्: दि० : प्र । त्० : को । च० : त्० ।

४-- प्र : जोति इ'द दुर्लंभ गति । दि ०, तृ० । च०: मुनि दुर्लंभ को परम गति ।

मंदोदरी बचन धुनि काना। धुर मुनि सिद्ध सबन्हि धुल माना।। अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिबर परमारथबादी।। भिर लोचन रघुपतिहि निहारी। भेम मगन सब मए धुलारी।। रुदनु करत बिलोकिर सब नारी। गएउ बिमीपनु मन दुखु मारी।। बंधु दसा देखतर दुख कीन्हा। राम अनुज कहुँ आये धु दीन्हा।। लिखमन जाइ ताहिर समुक्ताएउ५। बहुरि बिमीपन प्रमु पहि आएउ५।। कृपा दृष्टि प्रमु ताहि बिलोका। करहु किया परिहरि सब सोका।। कीन्हि किया प्रमु आये धु मानी। बिधिवत देस काल जिस जानी।। दो०—मय तनयादिक नारि सब देइ तिलांजिला ताहि।

मवन गईं रघुबीर गुन गन बरनत मन माहिं ॥१०५॥
श्राइ बिमीषन पुनि सिरु नाएउ । क्रुपासिंधु तब श्रनुज बोलाएउ ॥
उन्ह कपीस श्रंगद नल नीला। जामवंत मारुति नयसीला॥
सब मिलि जाहु बिमीषन साथा। सारेहु तिलकु कहेउ रघुनाथा॥
पिता बचन में नगर न श्रावों। श्रापु सिरस कपि श्रनुज पठावों॥
उरत चले कपि सुनि प्रमु बचना। कीन्ही जाइ तिलक की रचना॥
सादर सिंहासन बैठारी। तिलक कीन्ह श्रस्तुति श्रनुसारी॥
जोरि पानि सबहीं सिर नाए। सहित बिमीषन प्रमु पहि श्राए॥
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे। कहि प्रिय बचन सुली सब कीन्हे॥

१- मा : देखो । द्वि : मा । तु : विलोकि । च : तु ।

२---प्र० : बिलोकि । दि० : प्र०। तु० : देखत । च० : तु० ।

३-- प्रवः तब प्रमु भतुबहिः। द्विव, तृवः प्रव। चवः राम भनुज नहुँ।

४---प्र॰ : तेहि वह् विषि । दि० : प्र० । तु० : जाइ ताहि । च० : तु० ।

५--प्र० : क्रमशः संमुक्तायो, श्रायो । द्वि० : प्र० । तृ० : समुक्तापन, श्रापन । च० : तृ० ।

६-प्र : मंदोदरी श्रादि सब । द्वि : प्र । तु : मयतनयादिक नारि सब । च ा तु ।

७--- प्रवः रहुपति । द्वि : प्रव । तुव : रहुवीर । चव : तुव ।

द-प्र : क्रमशः नायो, बोलायो । दिः प्र । तुः नायन, बोलापन । चः तुः।

९—प्रवः सारि। द्विव, तुवः प्रव। चवः कीन्ह।

खं०-किए सुसी किह बानी सुघा सम बल तुम्हारे रिपु हुयो ।
पायो बिभीषन राजु तिहुँ पुर जसु तुम्हारो नित नयो ॥
मोहि सिहत सुभ कीरित तुम्हारी परम भीति जे गाइहैं ।
संसार सिंधु अपार पार प्रशास बिनु नर पाइहें ॥
दो०-सुनत राम के बचन मृदुर नहिं अवाहिं किप पुंज ।

वारहिं बार बिलोकि मुल र गहिं सकल पद कंज ॥१०६॥
पुनि प्रमु बोलि लिएउ हनुमाना । लंका जाहु कहेउ मगवाना ॥
समाचार जानकिहि सुनावहु । तासु कुसल ले तुम्ह चिल आवहु ॥
तब हनुमंत नगर महुँ आए । सुनि निसिचरी निसाचर घाए ॥
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्हो । जनकमुता दिखाइ पुनि र दीन्ही ॥
दूरिं ते प्रनामु फिप कीन्हा । रघुपति दूत जानकी चीन्हा ॥
कहहु तात प्रमु कृपानिकेता । कुसल अनुज किप सेन समेता ॥
सब बिघ कुसल कोस नाघीसा । मातु समर जीत्यो दससीसा ॥
अबिचल राजु विभीषनु पावा । सुनि किप बचन हरष उर छावा ॥
छं०—अति हरष मन तन पूलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा ।

का हेउँ तोहि त्रैलोक महुँ किप किमिप नहिं बानी समा ॥ धुनु मात मैं पायो श्रस्तिल जग राजु श्राजु न संसयं। रन जीति रिपु दल बंधु जुत पस्यामि राममनामयं॥ दो०-धुनु धुत सदगुन सकल तब हृदयँ बसहुँ हनुमंत। सानुकूल रघुबंस मनिष् रहहु समेत श्रनंत॥१००॥

२-- प्र०: बार बार सिर नावर्षि । द्वि०: प्र०। ए०: बार्रि बार विलोकि मुख। च०: ए०।

१-- प्र : पुनि । ब्रिं , तृ : प्र । चि : निन्ही ।

४-प्रा : क्रमशः पायो, झायो । द्वि : प्रा । तु : पावा, झावा । व : नृ ।

५-- प्रवः कोसल पति । द्विवः प्रवः तुवः रहुवसमिन । ववः तुव।

श्रव सोइ जतनु करहु तुम्ह ताजा । देखौं नयन स्याम मृद् गाता ॥ तब हनुमान राम पहिं जाई। जनकप्रता के कुमल प्रनाई॥ सुनि बानी पतंग कुलमूषन<sup>१</sup>। बोलि लिए जुबराज बिमीषन ॥ मारुतस्रत के संग सिघावह । सादर जनकस्रुवहिं लै श्रावह ॥ तुरतिह सकल गए जहँ सीता । सेविहें सब निसिचरी बिनीता ॥ बेगि बिभीषन तिन्हर्हि सिखावा<sup>२</sup> । सादर तिन्ह सीतहि श्रन्हवावा<sup>२</sup> ॥ दिब्य बसन् मूषन पहिराए। सिबिका रुचिर साजि पुनि लाए ॥ चढ़ी बैदेही। सुमिरि राम सुस्रधाम सनेही।। हरिष तापर रदाक चहुँ पासा । चले सकल मन परम हुलासा ॥ बेतपानि देखन कीस माल्र प्रस्व श्राए। रक्तक कोपि निवारन घाए।। कह रघुबीर कहा मम मान्ह्। सीतिह सखा पयादे श्रान्ह्।। देखिहि ५ कपि जननी की नाई । बिहसि कहा रचुनाथ गोसाई ॥ सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे। नम ते सुरन्ह सुमन बहु बरषे॥ सीता प्रथम अनल महुँ राखी। प्रगट कीन्हि चह अंतरसाखी॥ दो०--तोहि कारन करुनायतन् कहे कळ्क

सुनत जातुघानीं सक्कल जागी करें निषाद ॥१०८॥ प्रमु के बचन सीस घरि सीता। बोलीं मन कम बचन पुनीता॥ लिख्निमन होहु घरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी॥

र-प्रशः ऋमशः सिखायो । तिन्द् बहु विभि मंजन करवायो । दिशः प्रशः [तृशः सिखाय । सादर निन्द् सीतर्षि अन्दवाय ]। चशः सिखावा । सादर तिन्द् सीतिह अन्दवावा ।

३---प्र० : बहु प्रकार । द्वि०, तृ० : प्र० । च० : दिव्य वसन ।

४- प्र०, द्वि० : कीस माखु । तृ०, च० : माखु कीस ।

५-- प्रः देखाँ । दि : प्रः । तृ : देखि । च : तृ ।।

६--- प्रः करुनानिधि। द्विः प्रः। तृः करुनायतन। चः तृः।

७-म० : सब । दि० : म० । [ (५म): सकल ] । तु०: सकल । च० : तु० ।

सुनि लिखमन सीता के बानी। विरह विवेक घरम नुति सानी॥ लोचन सजल जोरि कर दोऊ । प्रमु सन कछ कहि सकत न श्रोऊ ॥ देखि राम रुख लिखमन घाए। प्रगटि कुसान काठ वह लाए ॥ प्रवल अनल विलोकि वैदेही। हृद्यें हरप नहिं भय कल् तेही॥ जौं मन बच कम मम उर माही। तजि रघवीर स्थान गति नाहीं॥ ती कुसान सब के गति जाना। मोकहें होह श्रीखंड समाना॥ छं ० - श्रीखंड सम पावक प्रवेस कियो समिरि प्रम मैथिली। जयकोसलेस महेस बंदित चरन रति श्रति निर्मली ॥ प्रतिबिंब घर लौकिक कलंक प्रचंड पावक महैं जरे। भभु चरित काहुँ न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहिं खरे ॥ तब अनल मुसुर रूप कर गहि सत्य श्री सृति४ बिदि तजो । जिमि जीरसागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सी॥ सो राम बाम बिमाग राजति रुचिर श्राति सोमा अली। नव नील नीरज निकट मान्हें कनक पंक्रज की कली।। दो०-हरिष समन बरषिह विबुध्य बाजहिं गगन निसान। गाविह किवर श्रपछरा नाचिह चढी विमान ॥ श्री जानकी ( समेत प्रभ सोमा ग्रमित ग्रपार। देखत हरषे माल कपिन जय रचुपति सुस सार ॥१०६॥

१—प्रवः निर्ति । दिव : तुरि [(4) जुति, (५4) जुरी । [र्हव : नथ] । नगः हिन् ।

२-- प्रवः पायक प्रगति । द्वि०, नु० : प्र०। प० : प्रगटि कुसानु ।

र-अ०: पानक प्रवत्त देखि। द्वि०: प्र०। भू०: प्रनत अन् व विनीति।

४--- प्रवास पानक पानि गढि श्री सस्य स्नुति नग । द्वि० : प्रव । गृ० : '।व क्षशल सुद्धर रूप कर गढि सस्य श्री शृति । च० : तृ० ।

६--- प्रवस् । द्वि : प्रव । तुव : अपद्धरा । चव : तुव ।

७-- प्रवः बनकस्ता। द्विवः प्रव। तुवः श्री बानकी। चवः तुव।

प-मृश्ः देखि मासु कपि हरवे । दिशः प्रशः दिखत हरवे मासु कपि । चशः तृशः

तब रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चलेउ चरन सिरु नाई ॥ सदा स्वारथी। बचन कहिं जनु परमारथी॥ रघुराया । देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ दयाल बिस्व द्रोह रत येह खल कामी । निज श्रघ गएउ कुमारग गामी ॥ तुम्ह समस्वप ब्रह्म श्रविनासी। सदा एकरस सहज उदासी॥ श्रकल अगुन श्रज श्रनघ श्रनामय । श्रजित श्रमोघसक्ति करुनामय ॥ मीन सूकर नरहरी। बामन परसुराम बपु घरी॥ कमठ जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पावारे । नाना तनु घरि तुम्हिंह नसावारे ॥ पापमल र सर द्रोही। काम लोम मद रत श्रिति कोही॥ सोउ कृपाल तब घाम सिघावा । यह हमरें मन बिसमय आवा ॥ परम अधिकारी । स्वारथ रत तव भगति बिसारी ॥ प्रवाह संतत हम परे। अब प्रमु पाहि सरन अनुसरे॥ भव दो०-करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहँ तहँ कर जोरि।

श्रितसय प्रेम सरोजमव श्रम्तुति करत बहीरि ॥११०॥
जय राम सदा सुलघाम हरे । रघुनायक सायक चाप घरे ॥
मव बारन दारन सिंघ प्रमो । गुन सागर नागर नाथ बिमो ॥
तन काम श्रमेक श्रमूप छवी । गुन गावत सिद्ध मुनींद्र कवी ॥
जसु पावन रावन नाग महा । सगनाथ जथा करि कोप गहा ॥
जनरंजन मंजन सोक मयं । गतकोघ सदा प्रमु बोघमयं ॥
श्रवतार उदार श्रपार गुनं । महि भार विमंजन ज्ञानघनं ॥

१-- प्रवः क्रमशः पायो, नसायो । द्विवः प्रतः। पात्रा, नसावा । चव : तृव ।

२-- प्र : वेह खल मलिन सदा । द्वि , तृ : प्र । च : रावनु पापमूल ।

३--प्र०: अथम सिरोमनि तब पद पाना । दि०, तु०: प्र०। च०: सोख कृपाल तब थाम सिथाना ।

४-- प्रवः प्रसु । द्विव, तृवः प्रवः चवः तव ।

५---प्रः श्राति सप्रेम ततु पुलक विधि । द्विः प्रः । तुः श्रातिसय प्रेम सरोजमव । चः तुः ।

अञ ज्यापकमेकमनादि मदा । करुनाकः राम नमामि मुदा ॥ बिमूषन दूषनहा । कृत भूप विभीपन्दीन रहा ॥ रघवंस गुन ज्ञान निधान श्रमान श्रजं । निन गम नम मि विमं विग्जं ॥ भूजदंड प्रचंड प्रताप वलं। खन बृंद निकंद पहां कुमलं॥ बिन कारन दीनस्यान हितं। इति धाम नगमि रमासहितं॥ भव तारन कारन काजारं। मन संभा दारुन दोप हरं॥ सर चाप मनोहर त्रोनधर । जलज रुन लोचन भूपवरं ॥ सल मंदिर संदर श्रीरमनं । मद मार म ११ ममता समनं ॥ श्रनबद्य श्रखंड न गोचर गो। सब रूप सदा सब होइ न सीर ॥ इति बेद बदंति न दंतकथा । रविश्रानगित्रन भिन्न जथा ॥ कृतकृत्य विमो सब बानर ये । निरखंति तवानन सादर ये र ॥ धिग जीवन देव सरीर हरे । तन भक्ति बिगा भव भूलि परे !! श्रब दीन दयाल दया करिए । मित मोर विमेदकरी हरिए ॥ जेहि तें बिपरीत किया करिए । दुन्व सो सुख शनि सुखी चरिए ॥ खल खंडन मंडन रम्य इमा । पद पंकज सेवित संम् उमा ॥ नृपनायक दे बरदानमिदं। चरनांत्रज पेमु सदा समदं॥ दो ०-विनयकीनिह विधि मौति बहु भेम पुलक अति गात ।

बदन बिलोकत राम कर्ष लोचन नहीं श्रवात ॥१११॥ तेहिं अवसर दसरथ तहें आए। तनय बिलोकि नयन जल छाए॥ सहित अनुज प्रनाम प्रभू कीन्हा । आसिबीद पिता तब दीन्हा॥

१--- प्रवः सुधा । दिवः प्रवः त्वः सद्या । परः नव ।

२---प्रवः न गो। द्विवः प्रवः (४) (५) (५४): न सो । तृवः न सो। ववः तृव।

३-अ०, दि०, तृ०, व० : ये [(६): वे]।

४-- प्रवः बतुरानन । दिवः प्रव। तुवः विथि मानि बद् । चवः नृव।

<sup>&#</sup>x27;५---प्र०: सोमा सिंधु विज्ञोकत । दिशः प्र०। तृशः वदन शिलोकत राम कर । चशः तृश । इ.--प्र०: चतुत्र सहित प्रमु वदन कीन्द्रा । दिशः प्र०। तृशः सहित अनुत्र प्रनास प्रमु

कीन्द्रा। चेवा तृ०।

तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ । जीत्यो अजय निसाचर राऊ ॥
सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी । नयन सनीर रे रोमाविल ठाढ़ी ॥
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितइ पितिह दीन्हेउ दृढ़ ज्ञाना ॥
ता तें उमा मोचा निहं पावार । दसरथ मेद मगति मन लावार ॥
सगुनोपासक मोचा न लेही । तिन्ह कहुँ राम मगति निज देहीं ॥
बार बार करि प्रभुहि प्रनामा । दसरथ हरिष गए ' सुरधामा ॥
दो० — अनुज जानकी सहित प्रमं कुसल कोसलाधीस ।
छिब बिलोकि मन हरुष अतिरे अस्तित कर सर्हस ॥११२॥

व्यवि बिलोकि मन हरष श्रति श्रस्तुति कर सुरईस ॥११२॥ तोमर बं०—जय राम सोभाधाम । दायक प्रनत विश्वाम ॥

घृत त्रोन बर सर चाप । मुजदंह प्रवल प्रताप ॥
जय दृषनारि खरारि । मर्दन निसाचर घारि ॥
येह दुए मारेउ नाथ । मए देन सकल सनाथ ॥
जय हरन घरनी भार । महिमा उदार अपार ॥
जय रावनारि कृपाल । किए जातुधाम बिहाल ॥
लंकेस अति बल गर्व । किए बस्य सुर गंघर्व ॥
मुनि सिद्ध खग नर नाग । हिठ पंथ सब के लाग ॥
पर द्रोह रत श्रित दुए । पायो सो फलु पाणिए ॥
श्रव सुनहु दीन द्याल । राजीव नयन बिसाल ॥
मोहि रहा अति श्रिममान । निहं कोउ मोहि समान ॥
श्रव देखि प्रमु पद कंज । गत मान प्रद दुख पुंज ॥
कोउ ब्रह्म निर्गुन घ्याव । श्रव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥
मोहि माव कोसल भूप । श्रीराम सगुन सरूप ॥

१-प्रवः संतिल। द्विव, तुवः प्रव। चवः सनीर।

२--- प्रवः पायो, लायो । दिवः प्रवः तृवः पाना, लाना । चवः तृव । ।

बैदेहि अनुज समेतः। सम हृदय करहु निकेत ॥
मोहि जानिए निज दास । दे भांक रमानिवास ॥
इं०-दे भक्ति रमानिवास त्रासहरन सरन मुखदायकं।
मुख्याम राम नमामि काम अनेक इवि रघुनायकं॥
मुद्धा वृंद रंजन द्वंद मंजन मनुज तनु अनुलित बलं।
ब्रह्मादि संकर सेञ्य राम नमामि कहना क्षेमलं॥
दो०-श्रव करि कृपा बिलोकि मोहि आयेमु देहु कृपाल।

काह करों सुनि भिय बचन बोले दीनर्यान ॥११३॥
सुनु सुरपित किप मालु हमारे। परे मूमि निसिचरन्ह जे मारे ॥
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना। सकल जिश्राड मुरंस मुजाना ॥
सुनु खगपित प्रमु के यह बानी। श्रित श्रगाध जानिह मुनि ज्ञानी ॥
प्रमु सक त्रिमुवन मारि जिश्राई। केवल सकिह दीन्हि बड़ाई ॥
सुघा बरिष किप भालु जिश्राए। हरिष उठे सब प्रमु पिह श्राए ॥
सुघा बृष्टि मह दुहुँ दल ऊपर। जिए भालु किप निहं रजनीचर ॥
रामाकार भए तिन्ह के मन। गए ब्रह्मपद तजि सरीर रनर ॥
सुर श्रंसिक सब किप श्ररु रिज्ञा। जिए सकल स्धुपित की ईक्षा ॥
राम सरिस को दीन हितकारी। कीन्हे मुक्त निसाचर भारी॥
खल मलधाम कामरत रावन। गित पाई जो मुनियर पाव न ॥
दो०—सुमन वरिष सब सुर चले चिढ़ चिढ़ रिचर बिमान।

देखि सुश्रावसर राम<sup>३</sup> पहिं आए संमु सुजान ॥ परम प्रीति कर जोरि जुग निलन नयन भरि बारि । प्रलकित तन गदगद गिरा बिनय करत त्रिपुरारि ॥११४॥

१-- प्रवः सगेस । दिवः प्रव। तुवः सगपति । चवः तुव।

२--- प्रश्न अप छूटे अब बंबन । दि० : प्र० । [तु० : गए परम पद ति सरीर रन] । च अगप ब्रह्म पद तिन सरीर रन ।

३-- म० : प्रमु । दि०, तु० : प्र० । च० : राम ।

छं०—मामिरिद्यंय रघुकुलनायक । छुँन बर वाप रुचिर कर सायक ॥
मोह महा घन पटल प्रमंजन । संसय विपिन अनल सुर रंजन ॥
सगुन अगुन गुन मंदिर सुंदर । अम तम प्रवल प्रताप दिवाकर ॥
काम क्रोध मद गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन ॥
विषय मनोरथ पुंज कंज बन । प्रवल तुषार उदार पार मन ॥
मव बारिधि मंदर परमं दर । बारय तार्य संस्रुति दुस्तर ॥
स्याम गात राजीव बिलोचन । दीनबंधु प्रनतारित मोचन ॥
अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नृप मम उर श्रंतर ॥
मुनि रंजन महिमंदल मंदन । तुलसिदास प्रमु त्रास बिखंडन ॥
दो०—नाथ जबहिं कोसलपुरी होइहि तिलक तुम्हार ।

तव मैं आउव सुनहु प्रमु रे देखन चरित उदार ॥११५॥
किर बिनती जब संमु सिधाए। तब प्रमु निकट बिमीषन आए॥
नाइ चरन सिरु कह मृदु बानी। बिनय सुनहु प्रमु सारँगपानी॥
सकुल सदल प्रमु रावनु मारा । पावन जसु त्रिमुवन बिस्तारा॥
दीन मलीन हीनमित जाती। मो पर कृपा कीन्हि बहु माँती॥
अब जन गृह पुनीत प्रमु कीजै। मज्जन करिश्र समर सम कीजै॥
देखि कोस मंदिर संपदा। देहु कृपाल कपिन्ह कहुँ मुदा॥
सब विधि नाथ मोहि अपनाइश्र। पुनि मोहिसहित अवधपुर जाइ अ॥
सुनन बचन मृदु दीन द्याला। सजल मए द्वी नयन बिसाला ॥
दो०—तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु आत।
दसा मरत के सिमिर्भ मोहिं निमिष कलप सम जात॥

१- [ प्रवः संधन पर संदर ]। द्विव, त्वव, चवः संदर परमं दर।

२-- प्रवः क्रपासिधु मै भाउव । द्विव, तुवः प्रव । चवः तव मै भाउव सुनह् प्रसु ।

३-कमशः मारबो, विस्तारबो। द्विः प्र०। तु०: मारा, विस्तारा। च०: तु०।

४-प्र०, द्वि०, तृ०, च० : प्र [ (६): प्रस ]।

५—प्रवः सरत दसा सुमिरत मोहि । दिव । प्रवः दसा सरत के सुमिरि मोहि । चव : त्वा

तावस बेष सरीर क्रस जवत निरंतर मोहि। देखों बेगि सो जतन कर सला निहोरों तोहि॥ बीते अवधि जाउँ जों? जिम्रान न पावों बीर। प्रीति मरत कै समुस्मि प्रभु र पुनि पुनि पुलक सरीर॥ करेहु कलप मिर राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि।

पुनि मम धाम सिधाइहहु जहाँ संत सब बाहि ॥११६॥ सुनत निभीषन बचन राम के । हरिष गहे पद क्रपाधाम के ॥ बानर भालु सकल हरबाने । गहि प्रमु पद गुन बिमल बखाने ॥ बहुरि विभीषन भवन सिधाए । मिन गन बसन विमान भराए ॥ लै पुष्पक प्रमु आगे राखा । हँसि करि क्रपासिंधु तब भाषा ॥ चिह विभान सुनु सखा विभीषन । गगन बाइ बरपहु पट भूपन ॥ नम पर बाइ विभीषन तबहीं । बरिष दिए मिन अंबर सबहीं ॥ बोइ जोइ मन मावइ सोइ लेहीं । मिन सुख मेलि डारि किप देहीं ॥ हैंसे रामु श्री अनुज समेता । परम कीतुकी क्रयानिकेता ॥ दो० -ध्यान न पावहिं जाहि सुनिष् नेति नेति कह बेद ।

क्रपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत श्रानेक विनोद ॥ उमा जोग जप दान तप नाना मल ब्रत नेम । राम क्रपा निहं करहिं तिस जीत निष्केवल प्रेम ॥११७॥ मालु कपिन्ह पट मूचन पाए। पहिरि पहिरि रच्चपित पहिं आए॥

भातु कापन्ह पट मूबन पाए। पाहार पाहार रघुपात पाह आए॥ 'नाना बिनिस देखि सब<sup>६</sup> कीसा। पुनि पुनि हँसत कोसलाभीसा॥

२....प्रथः गातः। द्वियः प्रवः। तुवः सरीरः। चयः तृवः।

२-- प्रवः बीते अवधि बाहुँ जी । दिवः तुव । [चवः जी बैहाँ बीते अवधि] ।

१---प्र**ः सुमिरत भतुज प्रीति प्रसु । दि**ः प्रश तृशः प्रीति भरत के समुक्तिप्रसु । चः तृश

४-- प्रवः पादबह्व । द्विवः प्रव । तृवः सिथादब्द । चवः तृव ।

६---प्र0: देखि सव । द्विण: प्र0 । [तृण: देखि प्रसु] । [चण: (६) देखि प्रसु, (८) माह्य किप]।

चितइ सबन्ह पर कीन्ही दाया। बोले मृदुल बचन रमुराया॥
तुम्हरें बल मैं रावनु मारा । तिलकु बिभीषन कहुँ पुनि सारा ।।
निज निज गृह श्रव तुम्ह सम जाहू। धुमिरेहु मोहि डरहुर जिन काहूँ॥
बचन धुनत प्रेमाकुल बानर। जोरि पानि बोले सब सादर॥
प्रमु जोइ कहहु तुम्हिंह सब सोहा। हमरे होत बचन धुनि मोहा॥
दीन जानि किप किप सनाथा। तुम्ह त्रैलोक ईस रघुनाथा॥
धुनि प्रमु बचन लाज हम मरहीं। मसक कबहुँ । खगपति हित करहीं॥
देखि राम रुख बानर रीखा। प्रेम मगन नहिं गृह कै ईखा॥

दो०--प्रसु प्रेरित किप मालु सब राम रूप उर राखि।

हर्ष विषाद समेत तब चले बिनय बहु माखि४॥

जामवंत किपराज नल अंगदादि हिन्मान।

सहित विमीषन अपर जे जृथप किप बलवान॥

किह न सकिह किछु प्रेमबस मिर भिर लोचन बारि।

सन्मुख चितविह राम तन नयन निमेष निवारि॥११८॥

श्रितसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हें सकल विमान चढ़ाई।। मन महुँ विप्र चरन सिरु नावा । उत्तर दिसिहि विमान चलावा ॥ चलत विमान कोलाहलु होई। जय रघुनीर कहै सब कोई ' सिंघासनु श्रिति उच्च मनोहर। श्री समेत प्रमु बैठे त' राजत रामु सहित मामिनी। मेरु सुंग जनु घनु रुचिर विमान चलेड श्रति श्रातुर । कीन्ही सुमन चृष्टि हरवे सुर ॥ परम सुखद चलि र त्रिविध बयारी । सागर सर सरि निर्मल बागी ॥ सगुन होहिं संदर चहुँ पासा। मन प्रसन्न निर्मल नभ श्रासा॥ कह रघुबीर देखु रन सीता। लिख्नमन इहाँ हत्यो इंट्रजीना॥ हनूमान श्रंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे॥ कुंमकान रावन द्वी भाई। इहाँ हते छर सुनि दुखदाई॥ दो०-यह देखु संदर हेतु जहुँर शापेउँ सिव सुसधाम। सीता सहित क्रपायतन संमुहि कीन्ह प्रनाम ॥ जहँ जहँ कृपासिध्र बन कीन्ह बास बिसाम। सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥११६॥ सपदि भी बिमान तहाँ चिल श्रावा । दंडकवन जहुँ परम सहावा ॥ कुमजादि मुनिनायक नाना। गए रामु सब के अस्थाना॥ सकल रिषिन्ह सन पाइ ऋसीसा । चित्रकूट आएउ अगदीसा ॥ वहँ करि मुनिन्ह केर संतोषा। चला विमानु तहाँ ते चोखा॥ बहुरि राम जानिकेहि देखाई। जमुना किल मल हरनि सोहाई॥ पुनि देखी सुरभरी पुनीता। राम कहा प्रनासु करु सीता।। वीरअपति पुनि देखु प्रयागा । देखत अन्म कोटि श्रघ मागा ॥ देख परम पावनि पुनि बेनी। हरन सोक हरि लोक निसेनी॥ पुनि देखु अवचपुरी अति पावनि । त्रिविष ताप मव रोग नभावनि ॥

दो ० - तब रघुनायक श्री सहित श्रवघहि कीन्ह र प्रनाम । सजल बिलोचन पुलक तनुर पुनि पुनि हरषित राम ॥ पुनि प्रमु श्राइ त्रिवेनी रे हरिषत मज्जनु कीन्ह । कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहुँ४ दान बिबिध विधि दीन्ह ॥१२०॥ हनुमंतिह कहा बुमाई। घरि बटु रूप अवधपुर जाई॥ भरतिह कुसल हमारि सुनापहु। समाचार लै तुम्ह चलि श्रापहु॥ तुरत पवनसुन गवनत भएऊ। तब प्रमु मरद्वाज पहि गएऊ॥ नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही। असतुति करि पुनि आसिष दीन्ही ॥ मुनि पद बदि जुगल कर जोरी। चाँद बिमान प्रभु चले बहोरी॥ इहाँ निषाद सुना प्रसुध आए। नाव नाव कह लोग जुलाए।। सुरसरि नौँवि जान तब<sup>६</sup> श्रावा<sup>७</sup> । उतरेउ तट प्रमु श्रायेसु पावा<sup>७</sup> ॥ सुरसरी । बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥ पूजी सीता तब दीन्हि असीस हरिष मन गंगा। सुंदरि तव अहिबात अमंगा॥ घाएउ प्रेमाकुल । श्राएउ निकट परम सु**स** संकुल ॥ गुहा सुनत सहित बिलोकि बैदेही । मरेउ श्रवनि तन सुधि नहिं तेही ॥ **प्रमुहि** परम बिलोकि रचुराई। हरिष उठाइ लियो उर लाई ॥ पीति इं०-लियो हृदय लाइ कृपानिघान सुजान राम रमापती ।

बैठारि परम समीप ब्र्मी कुसत्त सो कर बीनती ॥ अब कुसल पद पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेब्य जे । सुलाधाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते ॥

१---प्रः सीता सहित अवध कर्वे कीन्द्र कुपाल । दि ः प्र । ए ः नव रचुनायक श्री सहित सहित अवधि कीन्द्र । च ः ए ।

२---प्रः सजल नयन पुलिका तन । द्विः प्रश तुः सजलिलीचन पुलिक तन । चःतुः।

३—प्रवः पुनि प्रसु आह । द्विवः प्रव । [तृव, चवः बहुरि त्रिवेनी आह प्रसु] । ४—प्रवः सहित विप्रन्ह कह । द्विवः प्रव । [तृव, चवः समेत महीद्वरन्ह] ।

५-प्रदःश्वना प्रमु । द्विवः प्रव [(४)(५): सुन्यो प्रमु]। तृव, चवः प्रव, [(१) : सुनाहि]।

६--प्र0: तव । द्वि०: प्र० [(३):जव] । तृ०: प्र० । चि०: जव] ।

७---प्रवः ऋमशः आयो, पायो। द्विवः प्रवः। तृवः आना,पावा। चवः तृवः।

सब मॉिं श्रिष्म निपाद सो हिंग भगत ज्यों उर लाइयो ।

मितभंद तुनसीदास सो प्रमु मोहबम विमराइयो ॥

येह गवनाि चरित्र पावन रामपद रितप्रद सदा ।

कामादिहर विज्ञानकर सुर सिद्ध सिन गाविह सदा ॥
दो०—समर विजय रघपति चिन सुनहि जे सदा ।

विजय विवेक विम्नि निन निन्हिह देहिं भगवान ॥

येह किनकाल मलःयनन मन करि देखु विचार ।

सी रघुनाथ नाम निज निहें कछुर आन अधार ॥१२१॥

इति औरामचरिनमानसे सकलकिल्लुपविष्वंभने विमलविज्ञान
सम्पादनो नाम पष्टः सोपानः समाधः ।

१--- अवः रष्ट्रवीर के चरित के सुनहिं। दिवः प्रवः। तृवः रयुर्गतवरिन सुनहिं के सदा। चवः तृवः।

## श्री गयेशाय नमः श्री जानकीवज्ञमो विजयते

## श्री र म चरित रानस

## स प्त म सो पान उत्तर कांड

श्लो ० - क्रेकी कंठा भनी लं सुर वरविल सिंद्र प्रपादा ब जिल्ह शोमाळां पीतवस्रं सरसिजनयनं सर्वदौ सुप्रसन्नम् । पाया नाराचचापं कपिनिकरयतं बंधना सेव्यमानं नौमीट्यं जानकीशं रघ्रवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् ॥ कोशलेन्द्रपदकंजमंजुली कोमलावज महेशवंदिती जानकीकरसरोजलालितौ चिंतकस्य मनभूंग संगिनौ ॥ कुंदइंदुदरगौरसंदरं श्रंबिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्। कारुणीक कलकजलीचनं नौमि शंकरमनंगमोचनम् ॥ दो०-रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग। जहँ तहँ सोचिह नारि नर कृसतनु राम बियोग ॥ सगुन होहिं संदर सकल मन प्रसन्न सब केर। प्रमु श्रागवन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर ॥ कौसल्यादि मातु सब मन श्रनंद अस होइ। श्राएउ प्रमु श्री श्रनुज जुत कहन चहत श्रव कोइ ॥ मरत नयन मुज दच्छिन फरकत बारहि बार। जानि सगुन मन हरष । श्रति लागे करन १ विचार ॥

१—प्र० :कोसलावज । द्वि० : प्र० । [तु० : कोसलांदुज ] । च० : प्र० । १—प्र०, द्वि०, तु०, च० : करन [(६) : करें ] ।

रहेड र एक दिनु अवधि अधारा । समुमत मन दुल भएउ अपारा ॥ कारन कवन नाथ निह आएउ । जानि कुटिल किथों मोहिं विसराएउ॥ अहह धन्य लिखन बड़भागी । राम पदारिवंदु अनुगरी ॥ कपटी कृटिल मोहि प्रभु चीन्हा । ना नें नाथ संग निहं लीन्हा ॥ जी करनी समुम्ने प्रभु मोरी । निहं निस्तार कलप सत कोरी ॥ जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनवंधु अति मृहुल मुभाऊ ॥ मोरें जिझें मगेस हद सोई । मिलिहिं रामु सगुन सुम होई ॥ वीते अवधि रहिंह जी पाना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥

दो ०—राम विरह थागर महें भरत मगन मन होन । वित्र रूप धरि पवनमुत आह गएउ बनु पोत ॥ वैठे देखि कुसासन बटा धुकुट कुस गान ।

राम राम रघुपति जपत सनत नयन जलजात ॥ १ ॥
देखत इन्मान श्रति हरपेड । पुलक गात लोचन जलु वरपेड ॥
मन महुँ 'बहुत भौति छुल मानी । बोलेड सनन सुधा सम वानी ॥
वाछु निरह सोचहु दिनु राती । रटहु निरंतर गुन गन पाँती ॥
रघुकुलतिलक सो जन । छुलदाता । श्रापड कुसल देव छुनि त्राता ॥
रिपु रन जीति छुजल छुर गावत । सीता श्रनुज सहित पुर श्री श्रावत॥
छुनत बचन निसरे सब दूला । तृषावंत जिमि पाइ पियूपा ॥
मो तुम्ह तात कहाँ तें श्राप । मोहि परम मिय बचन छुनाए ॥
मास्तछत मैं कृषि हंनुमाना । नाम मोर छुनु कुपानिभाना ॥

१—अ०: रहेड [(२): रहा]। थि०: प्र०। [त्र०: रहा ]। २०: प्र० [(८): रहे ]।

२--- प्रवस्ताहिक, तुकः प्रवासकः स्रो जन।

४-- अ० : असु । द्वि०, तृ० : अ० । च० : पुर ।

५-- प्रवः पाद । दि० : प्रवः [ तु०, ष० : पाव ]।

दीनबंधु रष्ठपति कर किंकर । सुनत सरत मेंटेड डिट सादर ॥

मिलत शेमु निहं हृद्यँ समाता । नयन स्रवत जल पुलिकत गाता ॥

कपि तव दरस सकल दुस्त बीते । मिले आजु मोहि रामु पिरीते ॥

बार बार ब्रम्ती कुसलाता । तो कहुँ देउँ काह सुनु आता ॥

येह संदेस सिरस जग माहीं । किर बिचार देलेउँ कछु नाहीं ॥

नाहिन तात डिरन में तोही । अब प्रमु चिरत सुनावहु मोही ॥

तब हुनुमंत नाइ पद माथा । कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥

कहु कपि कबहुँ कुपाल गुसाई । सुमिरहिं मोहि दास की नाई ॥

छं ०—निज दास ज्यों रधुबंस मूषन कबहुँ मम सुमिरन कर्यों ।

सुनि मरत बचन बिनीत श्रित किप पुलिक तन चरनिह् पर्यौ ॥
रघुबीर निज मुख जासु गुन गन कहत श्रग जग नाथ जो ।
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन सिंधु सो ॥
दो०—राम पान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात ।
पुनि पुनि मिलत मरत सुनि हरष न हृद्यँ समात ॥
सो०—मरत चरन सिरु नाइ तुरित गएउ किप राम पहिं ।

कही दुसल सब जाइ हरिष चलेउ रम् जान चित्र ॥२॥ इरिष भरत कोसलपुर आए। समाचार सब गुरिहं सुनाए॥ पुनि मंदिर महँ बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई॥ सुनत सकल जननी उठि घाईँ। किह प्रमु दुसल मति समुमाई ॥ समाचार पुरवासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरिष सब घाए॥ दिष दुर्बा रोचन फल फूला। नव दुलसीदल मंगल मुला॥ मिर भरि हम थार मामिनी। गावत चिल रे सिंधुरगामिनी॥

१—प्रः यह । द्वि ः प्रः [ (भ्रम)ः यहि ]। [ तुः यहि ]। चः प्र [ (३)ः यहि ]।

२---प्रः चलेखा द्विः प्र० [(३)(४)(५): चले ]। दिः चले ]। चः प्र० [(८): चले ]।

३---प्रः चिति । द्वि० : प्र० [ (१) (४) (५व्र): चर्ती ] । ितृ० : चर्ति सर्व ] । च० : प्र० [ (८) : चर्ती ] ।

जे जैसेहि तैसेहिं उठि धावहिं। बाल बृद्ध कहुँ संग न लावहिं।।
एक एकन्ह कहुँ वृक्तिह माई। तुम्ह देखे दयाल रघुराई।।
अवधपुरी प्रमु आवत जानी। मई सकल सोमा के खानी।।
बहइ मुहावन त्रिविध समीग। मइ सग्ऊर अति निर्मल नीरा॥
दा०--हरिषत गुर परिजन अनुज मूस्र बृंद समेत।

चले मग्त मन प्रेम श्रांत सन्मुख कृषा निकेत ॥
बहुतक चढ़ी श्राटिन्ह निश्विह गगन विमान ।
देखि मधुर सुर हर्गपत करहिं सुमंगल गान ॥
शका सीस रधुपित पुर सिंधु देखि हरवान ।
बढ़ेड कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान ॥ ३ ॥

इहीं भानुकुल कमल दिवाकर । किपन्ह देखावत नगरु मनोहर ॥ धुनु कपीस श्रंगद लंकेसा । पावन पुरी रुचिर येह देसा ॥ जद्यपि सब वैकंठ वसाना । वेद पुरान विदित जग जाना ॥ श्रवध सिस प्रिय मोहिं न सोऊर । येह प्रसंग जानह कोउ कोऊ ॥ जन्मभूमि मम पुरी मुहाविन । उत्तर दिसि वह सरयू पाविन ॥ जा मज्जन तें विनहिं प्रयासा । मम समीप नर पाविहं बासा ॥ श्रति प्रिय मोहि हहीं के वासी । मम धामदा पुरी मुखरासी ॥ हरपे सब कपि मुनि प्रभु बानी । धन्य श्रवध जो राम बसानी ॥ दो०—श्रावत देखि लोग सब क्र्पासिंध भगवान ।

नगर निकट प्रभु भेरेड उतरेड मूमि बिमान ॥ उतरि कहेड प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाहु । प्रेरित राम चलेड सो हरप बिरह ऋति ताहु ॥ ४ ॥

१-- प्रवः सरकः [ द्विव, तृवः सरज् ] । चवः प्रव [(द): सरज् ] ।

२---प्रवः अवथपुरी सम प्रिय नहिं सोक । द्विवः प्रवः। तुवः अवथ सरिस प्रिय मोहिं न सोक । चवः तुवः।

श्राए मरत संग सब लोगा। क्रस तन श्री ग्रुबेर बियोगा॥ बामदेव बसिष्ठ मुनिनायक। देखे ममु महि घरि घनु सायक॥ घाइ घरे गुर चरन सरोरुह। श्रनुज सहित अति पुलक तनोरुह॥ मेंटि कुसल बूम्ती मुनिराया। हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया॥ सफल द्विजन्ह मिलि नाएउ माथा। घरम धुरघर रघुकुल नाथा॥ गहे मरत पुनि प्रमु पद पंकज। नमत जिन्हिं सुर मुनि संकर श्रज॥ परे मूमि नहि उठत उठाए। बरे किर क्रियासिंधु उर लाए॥ स्यामल गात रोम मए ठाढ़े। नव राजीव नयन जल बाढ़े॥ इं०—राजीव लोचन स्रवत जल तन लित पुलकाविल बनी।

श्रति प्रेम हृदय लगाइ श्रनुजिह मिले प्रमु त्रिमुवन धनी ॥
प्रमु मिला श्रनुजिह सोह मो पिह जाति निह उपमा कही ।
जनु प्रेम श्ररु सिंगार तनु धिर मिले बर मुषमा लही ॥
ब्रम्तत कृपानिधि कुसल भरतिह बचन बेगि न श्रावई ।
सुनु सिवा सो मुल बचन मन तें मिन्न जान जो पावई ॥
श्रव कुसल कोसलनाथ श्रारत जानि जन दरसन दियो ।
ब्रहत बिरइ बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥
दो०—पुनि प्रमु हरिष सन्नहन मेंटे हृदय लगाइ ।

लिख्निमन भरत मिले तब्र<sup>1</sup> परम प्रेम दोउ माइ ॥ ५ ॥ भरतानुज लिख्नमन पुनि मेंटे। दुसह बिरह संभव दुख मेटे॥ सीता चरन भरत सिरु नावा। श्रनुज समेत परम छुख पावा॥ प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी। जनित बियोग बिपति सब नासी॥

१--प्र० : धरे । द्वि० : प्र० । [त्० : गहे ] । च० : प्र० [ (६): गहे ] ।

२---प्र०: द्वि०: बर् । [ तु०: बल ] । च०: प्र०।

३—प्रव: सुपमा। द्विव :प्रव [ (३) : परमा ] । [ तृव, चव : परमा ] ।

४---[ प्र०, द्वि० : भारति ] तु०, च० : भारत।

५-प्र० ; भरत मिले तब । दि० : प्र० । ि तु० : भेंटे भरत पुनि ] । च० : प्र० ।

प्रेमातुर मत्र लोग निहारी। कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी॥ अमित रूप भगटे तेहिं काला। जथाजोग मिले सर्वाह कृपाला॥ कृपादृष्टि रघुनीर विलोकी। किए स्कल नर नारि विसोकी॥ अन महं स्विहि मिले भगवाना। उमा मरम येह काहु न जाना॥ येहि विधि सबिह मुली करि रामा। आगे चले सील गुन धामा॥ कौसल्यादि मातु सब धाई। निरिल बच्छ जनु धेनु लवाई॥ छं०—जनु धेनु बालक बच्छ तिज गृह चरन बन परवस गई।

दिन श्रं । पुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई ॥
श्रान प्रेम प्रभु सब मातु मेटी बचन मृदु बहु बिधि कहे ।
गइ विषम विषित वियोगभव तिन्ह हरप छुल श्रगांनत लहे ॥
दो - मेंटेड तनय सुमित्रा राम चरन रित जानि ।
रामहि मिलत कैकइ हृद्यँ बहुत सकुवानि ॥
लिख्नमन सब मातन्ह मिलि हरपे श्रासिस पाइ ।

कैकड़ कहँ पुनि पुनि मिलेर मन कर स्रोम न जाइ ॥ ६ ॥ सासुन्ह सबिन मिली बैदेही । चरनिन्ह लागि हरपु श्रति तेही ॥ देहिं श्रसीस बूक्ति कुसलाता । होउर श्रचल तुम्हार श्रहिवाता ॥ सब रखुपित मुख कमल बिलोकिहें । मंगल जानि नयन जल रोकिहं ॥ कनक थार श्रारती उतारहिं । बार बार प्रभु गात निहारहिं ॥ माना माँति िखाविर करहीं । परमानंद हरप उर भरहीं ॥ कौसल्या पुनि पुनि रखुबीरहि । चिनवन कृपासिधु रनधीरिह ॥ हत्यँ विचारति बारहि बारा । कवन माँति लंकापित मारा ॥ श्रति सुकुमार जुगल मम बारे । निसचर सुभट महा बल भारे ॥

र-प्रायः नैकार कह पुनि पुनि । दिवः प्रव [(३)(४) कैकार कह पुनि ]। तृव, सवः प्रव किकार कह पुनि ]।

२-- प्र० ; होइ। दि० : प्र० [ (३) होड़, (४) (५) होछ ]। तु० : होछ। च० : नृ०।

दो - लिखमन श्ररु सीता सहित प्रमुहि विलोकति मातु । परमानं र मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु ॥ ७ ॥ लंकापति कपीस नल नीला। जामवंन ऋंगद सम सीला॥ हनुमदादि सब बानर बीरा । घरे मनोहर मनुज सरीरा ।। सनेह सील ब्रत नेमा। सादर सब बरनहिं श्रति प्रेमा।। मरत देखि नगर बासिन्ह कै रीती। सकल सराहिंह प्रभुपद प्रीती॥ पुनि रघपति सब सला बोलाए। मुनि पद लागह र सकल सिखाए॥ बसिष्ठ कुलपूज्य हमारे । इन्हकी कृपा दनुज रन मारे ॥ ये सब सला धुनह मुनि मेरे। मए समर सागर कहूँ बेरे॥ मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । भरतहूँ तें मोहि अधिक पित्रारे ॥ स्रनि प्रभु बचन मगन सब मए। निमिषि निमिषि उपजत सुख नए॥ दो०-कौसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नापु माथ। श्रासिष दीन्हें हरिष तुम्ह त्रिय मम जिमि रखनाथ ॥ समन बृष्टि नम संकुल मवन चले सखकंद । अटारिन्ह देखिंह नगर नारि वर बृंदर ॥ ८॥ बिचित्र सँवारे । सबहिं घरे सिज निज निज द्वारे ॥ कंचन कलस वंदनिवार पताका केत । सबन्हि बनाए मंगल हेत ॥ सुगंव सिंचाई । गजमिन रचि बहु चौक पुराई ॥ बीर्थीं सकल भाँति सुमंगल साजे । हरिष नगर निसान बहु बाजे ॥ नाना जहँ तहँ नारि निकावरि करहीं । देहिं श्रसीस हरष उर मरहीं ॥ कंचन श्रारती नाना । जुवती सर्जे करहिं सम गाना ॥ थार करहिं श्रारती श्रारतिहर कें। रघुकुल कमल विपिन दिनकर कें।।

१---प्र०, द्वि०, तृ०, च०: लागडु सकल [(६): लागन कुसल ]।

२---प्रः बर । द्वि ः प्र० [(४) (५) (५८); नर]। द्वि ः नर]। च ः प्र० [(५); नर]।

पुर सोमा संपित कल्याना। निगम सेप सारदा बखाना॥
तेउ येह चरित देखि ठींग रहहीं। उमा नामु गुन नर किमि कहहीं॥
दो०- नारि कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिगह दिनेस।
अस्त भए विगसन मई निगस्ति राम गकेस॥

श्रस्त भए विगसत सङ् निरास राम गक्स ॥ होहिं सगुन मुभविविध बिधि बाजिं गगन निसान ।

पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥ १ ॥
प्रमु जानी कैकई लजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी॥
ताहि प्रवोधि बहुन सुल दीन्हा। पुनि निज मवन गवन हरि कीन्हा॥
कुपासिंधु तवर मदिग गए १। पुर नर नारि सुली सब भए १॥
पुर वसिष्ठ द्विज लिए बुलाई। आज सुधरी सुदिन सुभदाई ॥
सब द्विज देहु हरिष अनुसासन। रामचंद्र बैठहिं सिंघासन॥
सुनि वसिष्ठ के बचन सुहाए। सुनत सकत विमन्ह अति भाए॥
कहिं बचन मृदु विम अनेका। जग श्रमिराम राम श्रमिषेका॥
श्रव मुनिवर विलंबु नहिं कीजे। महाराज कहुँ तिलक हरी जे॥
दो०—तव मुनि कहेड सुमंत्र सन सुनत चलेड सिर नाइ ॥

रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारे जाइ ।। जहाँ तहेँ घावन पठइ पुनि मगल द्रव्य मँगाइ ।

हरप समेत बसिष्ठ पद पुनि सिरु नाएउ आह् ॥१०॥ अवधपुरी अति रुचिर बनाई। देवन्ह सुमन दृष्टि मारि<sup>६</sup> लाई॥ राम कहा सेवइन्ह बोलाई। १थम सस्तन्ह अन्हवाबहु जाई॥

१-- प्रवः गगन । डिवः प्रवः | तुवः नातः ]। यवः प्रवः वासः (६)ः]।

१--प्रवः गप्, भप्। द्विवः प्रवः (३): गएक, भएक ] । त्विवः गएक, भएक ] । चवः

No 1

४-- प्र : समुदाई । दि ०: समदाई । ए०, च०: दि० [ (=) : स बदाई ] ।

५---प्र० : इरवाह । द्वि० : प्र० । तु० : सिर नाइ । च० : नृ० ।

६-प्रव: मर । द्विव: मरि । तुव, चव: द्विव।

सुनत बचन बहुँ तहुँ जन थाए । सुमीबादि तुरत र म्थन्हवाए ॥
पुनि करुनानिथि भरत हुँकारें । निज कर राम जटा निरुग्रारे ॥
श्रन्हवाए प्रमु तीनिउँ माई । भगत बञ्चल कृपाल रघुराई ॥
भरत मान्य प्रमु कोमलताई । सेष कोटि सत सहिं न गाई ॥
पुनि निज जटा राम बिबराए । गुर श्रनुसासन माँगि नहाए ॥
करि मज्जन प्रमु मूषन साजे । श्रग श्रनंग कोटि अबि लाजेर ॥
दो ० —स।सन्ह सादर जानिकेहि मज्जन तुरत कराइ ।

दिड्य बसन बर मूबन श्राँग श्राँग सजे बनाइ।। राम बाम दिसि सोमित रमा रूप गुन खानि। देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफल निज जानि॥ सुनु खगेस तेहि श्रवसर ब्रह्मा सिव सुनि बृंद।

चिंद बिमान श्राप सब सुर देखन सुलकंद ॥११॥
प्रभु बिलोकि सुनि मनु श्रमुरागा । तुरत दिब्य सिंघासनु माँगा ॥
रिंब सम तेज सो बरनि न जाई । बैठे रामु द्विजन्ह सिर नाई ॥
जनकसुता समेन रघुराई । पेखि प्रहरषे मुनि समुदाई ॥
बेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे । नम सुर मुनि जय जयित पुकारे ॥
प्रथम तिलक बसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सब बिप्रन्ह श्रायेसु दीन्हा ॥
सुत बिलोकि हरषीं महतारीं । बार बार श्रारती उतारीं ॥
सुत बिलोकि हरषीं महतारीं । बार बार श्रारती उतारीं ॥
सिंघासन पर त्रिभुवन साई । देखि सुरन्ह दुंदुमी बजाई ॥
छं०—नम दुंदुमी बाजिह बिपुल गंघव किन्नर गावहीं ॥
नाचिंद श्रपछरा ब्रंद परमानंद सुर मुनि पावहीं ॥

१—प्रवः सुमीवादि तुरतः। द्वि०, तृ०: प्रवः। चि०: (६) सुमीवहिं तुरंत, (८) सुमीवहिं प्रथमहिं ]।

२---प्रः देखि सत लाजे । द्विः प्रः ((३): कोटि छवि लाजे] । २०: कोटि छवि छाजे । च०: तु०।

भरतादि अनुज विभीपनांगद हनुमदादि समेत ते।
गहे छत्र चामर व्यवन धनु श्रास चर्मरे सिक्त विराजते।।
श्री सहित दिनकर वंसम्पन काम बहु छिब सीहई।
नव त्रांवुधर पर गान श्रंबर पीत मुनिरे मन मोहई।।
मुकुटांगदादि विवित्र भूपन त्रांग श्रंगन्हि प्रति सजे।
श्रंभोज नथन विसाल उर भुज धन्य नर निरखित जे॥
दो०—बहु सोभा समाज मुख कहत न बनइ सगेस।
बरनइ सारद सेप श्रुति सो रस जान महेस॥
भिन्न भिन्न श्रस्तुनि किरि गण्डे मुर निज निज धाम।
बंदी बेप बेद तब श्राप जहाँ श्री राम॥
प्रमु सर्वज्ञ कीन्ह अति श्रादर कृपानिधान।
लखेउ न काह्र मरम येह लगे करन गुन गान॥१२॥
छं०—जय सगुन निर्गुन रूप रूप श्रुन्प भूप सिरोमने४।
दसकंघरादि प्रचंड निसचर प्रवल खल भुजवल हने॥
श्रवतार नर ससार मार्थ विभंजि दारुन दुख दहे।

जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे ॥ सब विषम मायावस मुरासुर नाग नर अग जग हरे । सव पंथ अमत अमित्र दिवस निसि काल कर्म गुनिन्ह भरे ॥

१-- प्र०, द्वि०, तु०, न० : भर्म [(६): पर्म ]।

२-- प्रः सुर । दि० : प्र० । सु० : सुनि । २० : तृ० ।

३--- म• : गप । दि० : प्र० । [ तु० : गे ]। ४० : प्र० ।

४--- प्र : जब सगुन निगु'न इत्य इत्य अन्य भूप सिरोमने । दि०, तृ", २०, : प्र० (६): जब सगुन इत्य अन्य भूप विचार विग्रंथ सिरोमने ]।

५-- प्र०, द्वि०, त्व० : 'सार भार [ (६) संभारि कर ]।

६— असत अभिन दिवस निसि । दि० : प्र० [(४): असत अभिन दिवस निसि ] । [तृ०: असित समित दिवस निसि ] । [च० : (६) असत स्रमित दिवस निसि, (८) मर्मिन देवस निसि प्रमु ] ।

जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिधि दुख ते निर्बहे। भव खेद बेदनदत्त हम कहूँ रत्त राम नमामहे ॥ जे ज्ञान मान बिमत्त तब भवहरनि मक्ति न श्रादरी। वे पाइ सर दर्जम पदादिप परत हम देखत हरी।। बिस्वास करि सब श्रास परिहरि दास तव जे होइ रहे। जपि नाम तव बिनु स्नम तरिंह भव नाथ सो स्मरामहे ॥ ने चरन सिव श्रज पूज्य रज सुभ परिस' मुनिपतिनी तरी । नस निर्गता सनि बंदिता त्रेलोक पावनि सरसरी ॥ ध्वज कुलिस श्रंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ श्रब्यक्त मूल मनादि तरु स्वच चारि निगमागम मने। षट कंघ साखा पंचबीस अनेक पर्ने सुमन घने ॥ फल जुगल बिघि कट मधर बेलि अकेलि बेहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे॥ जे ब्रह्म श्रजमद्वैतमनुभवगम्य मन पर घ्यावहीं। ते कहहूँ जानहूँ नाथ हम तव सगुन जसु निज गावहीं ॥ करुनायतन प्रमु सद्गुनाकर देव येह बर मौँगहीं। मन बचन कर्म बिकार तिज तव चरन हम अनुरागहीं ॥ दो०-सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि श्रांतरधान भए पुनि गए ब्रह्म श्रागार ॥ बैनतेय सुनु संसु तब श्राए जहँ रघुबीर। बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर ॥१३॥ तोमर छं ० - जय राम रमा रमनं समनं । मव ताप मयाकुल पाहि जनं । श्रवघेस सुरेस रमेस बिमो । सरनागत मौँगत पाहि पमो ॥

दससीस बिनासन बीस भुजा। कृत दृरि महा महि भूरि रुजा। रजनीचर बंद पतंग रहे। सर पायक तंज प्रचड दहे॥ मिंह महल मंहन चारतर। धृत सायक चाप निषम वरं। मद मोह महा ममता रजनी। तुम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ मनजातर किरात नियत किए । मृग लोग कुमांग मरन हिये । हति नाथ अनार्थान्ह पाढि हरे । विषया यन पांतर मृलि परे ॥ बह रोग वियोगन्हि लोग हए । भवदंत्रि निराद्य के फन ये । मवसिंधु अगाध परे नर ते। पर पंक्रज प्रेमुन जे करते॥ श्चित दीन मलीन दखी नित हीं। जिन्हकें पद पंक्रज भीति नहीं। श्रवलंब भवंत कथा जिन्ह के । प्रिय सेन श्रवंत सदा तिन्ह के ॥ नहिं राग न लोभ न मान महा । निन्ह के सम वेभव वा विष्हा । बेहि तें तब सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भराम सदा ॥ करि प्रेम निरंतर नेम लिए । पद पंका सेवन सुद्ध हिये ॥ सम मानि निरादर आदरहीं । सब सन मानी विनर्नन मही ॥ मिन मानस पंका भाग भागे । रघवीर महा रनधीर श्रामे । तव नाम जवामि नमामि हरी । भव ोग महा गद र मान ऋरी ॥ रान सील कृपा परमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरवनं । र्घनंद निकद्य द्वंद घनं । महिवान विलोक्त दीन जनं ॥ हो - बार बार बर मौंगीं हरिप देत श्रीरंग । पढ सरोज अनवायनी भगीत सदा सतसंग ॥ बरनि उमार्पत राभ गुन हरिष गए फैनाम। सब प्रम कांपन्ह दिवाए सब निधि मुख्यप्र बास ॥१४॥

१—प्रवःसनजानः द्विवः प्रवः । [(४)ः तनुनीः] । [तुवः तनुनः]ः नावः प्रवः [(८)ः अञ्चलादः]।

२-- प्र०, द्वि०, तु०, च० : निपदा [ (६) निपता ] ।

ह—प्रव : गद । दिव : प्रव [ (४) (५): मद ] । [ त्व , नव : ३३७ ] ।

सुनु लगपित यह कथा पावनी । त्रिबिध ताप भव मय दाबनी ॥
महाराज कर सुम अभिषेका । सुनन लहिं नर बिरित बिबेका ॥
जे सकाम नर सुनिहं जे गाविहं । सुल संपित नाना विधि पाविहें ॥
सुर दुर्लम सुल करि जग माही । श्रंत काल रघुपित पुर जाही ॥
सुनिहं बिसुक्त बिरत श्ररु बिपई । लहिं भगित गित संपित नई ॥
स्वापित राम कथा मैं बरनी । स्वमित बिलास त्रास दुल हरनी ॥
बिरित बिबेक भगित इद करनी । मोह नदी कहुँ सुंदर तरनी ॥
नित नव मंगल कोमलपुरी । हरिषन रहिं लोग सब कुरी ॥
नित नइ प्रीति राम पद पंकज । सबकें जिन्हिह नमत सिव मुनि श्रज॥
मंगन बहु प्रकार पहिराए । द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥
दो० — ब्रह्मानंद मगन किष सब कें प्रभु पद प्रीति ।

जात न जाने देवस तिन्ह र गए मास घट बीति ॥ १ ५॥ विसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह संत मन नाहीं ॥ तब रघुपति सब सखा बोलाए । आह सबन्हि सादर सिर नाए ॥ परम प्रीति समीप बैठारे । मगत सुखद मृदु बचन उचारे ॥ तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करौं बड़ाई ॥ ता तें मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे । मम हित लागि मवन सुख त्यागे ॥ अनुज राज संपति बैदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥ सब मम पिय नहिं तुम्हिह समाना । मृपा न कहों मोरे येह बाना ॥ सब कें प्रिय सेवक येह नीती । मोरें अधिक दास पर प्रीती ॥ दो०—अब गृह जाहु सखा सब भजेडु मोहि हढ़ नेम । सदा सबैगत सबिहन जानि करेह अति प्रेम ॥ १६॥

१-- प्रव: भ्या दिव: प्रवा [ तृव: दाप ]। यव: प्रव [ (न): दाप ]।

२--- प्रवः नई । दिव : प्रव । [ तृव : नितर्ष ] । चव : प्रव [ (=): नितर्ष ] ।

३-- प्र०: देवस तिन्ह । द्वि०: प्र०। [तृ०: दिवस निभि ]। न०: प्र० [ (न): दिवस निभि ]।

४--- प्रः मन नार्शे । दि० : प्र० [(४) (५) (५ऋ):मन मार्डी । [तृ०, च०: मन माही ] ।

सुनि प्रभु बचन मगन सब मए । को हम कहाँ विसरि तन गए ॥
एक टक रहे जोरि कर श्रागे । सकहिं न कल्लु कहि श्रित श्रनुगंगे ॥
परम प्रेमु तिन्ह कर प्रभु देखा । कहा बिबिध विधि ज्ञान विसेपा ॥
प्रभु सन्मुख कल्लु कहन न पारहिं । पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं ॥
तब प्रभु मूपन बसन मँगाए । नाना रंग श्रनूप मुहाए ॥
सुप्रीवहि प्रथमहिं पहिराए । बसन भरत निज हाथ बनाए ॥
प्रभु प्रेरित लिखमनु पहिराए । लंकापित रघुपित मन भाए ॥
श्रंगद वैठ रहा निहं होला । प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥
दो०—जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ ।

हिय घरि राम रूप सनं चले नाइ पद माथ ॥ तब श्रंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि।

श्रति निनीत बोलेउ बचन मनहुँ प्रेम रस बोि ॥१७॥

धुनु सर्वज्ञ कृषा सुल सिंघो । दीन दयाकर श्रारत बंधो ॥

मरती बेर नाथ मोहि बाली । गएउ तुम्हारेहि कोछे घाली ॥

श्रमरन सरन बिरिदु संभारी । मोहि जिन तजहु भगत हिनकारी ॥

मोरें तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता । बाउँ कहाँ तिज पद जलजाना ॥

तुम्हइ बिचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तिज भवन काजु मम काहा ॥

वालक ज्ञान बुद्धि बल हीना । राखहु सरन नाथ । जन दीना ॥

नीचि टहल गृह के सब करिहों । पद पंक्रज विलोकि भव तरिहों ॥

श्रम कहि चरम परेउ प्रभु पाही । श्रम जिन नाथ कहहु गृह जाही ॥

दो०—श्रंगर बचन विनीत सुनि रचुपति करुनासींव ।

प्रभु उठाइ उर लाप्ड सकल नयन राजीव ॥ निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिगइ । बिदा कीन्हि सगवान तब बहु प्रकार समुमाइ ॥१८॥

१—प्रः नाथ । द्विः प्रः [(३) (४) (५): वानि ]। [तृः वानि] । चः प्रः [(८): वानि ]।

भरत अनुत्र सौमित्रि समेता। पठवन चले भगत क्रुत चेता॥ श्रंगद हृदयँ प्रेमु नहिं थोरा । फिर फिर चितव राम की श्रोरा ॥ बार कर दंड प्रनामा । मन श्रस रहन कहिंह मोहिं रामा ॥ वार राम निलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥ प्रमु रुख देखि बिनय बहु माखी । चलेउ हृद्यँ पद पंकज राखी ॥ श्रति श्रादर सब किप पहुँचाए । माइन्ह सहित भरत पुनि श्राए ॥ सुगीव चरन गहि नाना। भौंति बिनय कीन्ही हनुमाना॥ दिन दस करि रघुपति पद सेवा । पुनि तव चरन देखिहौं देवा ॥ पुन्य पंज तुम्ह पवनकुमारा। सेवह जाह क्रपात्रागारा ॥ श्रस कहिं कपि सब चले तुरंता । श्रंगद कहइ सुनहु हनुमंता ॥ दो - कहेहु दंडवत प्रमृ सैं२ तुम्हिह कहीं कर जोरि। रघुनायकहिं सुरति कराएह मोरि॥ बार वार श्रस कहि चलेउ बालिसुत फिर श्राएउ हनुमंत । तासु प्रीति प्रमु सन कही मगन भए मगवंत॥ कुलिसहु चाहि कठोर श्रति कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेस राम कर ३ समुिक परइ कहु काहि ॥११॥ पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा । दीन्हे मूषन वसन प्रसादा ॥ जाहु भवन मम सुमिरन करेहू। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहू॥ दुम्ह मम सखा भरत सम त्राता । सदा रहेहु पुर त्रावत बाता ॥ बचन सुनत उपजा सुख भारी। परेउ चरन भरि लोचन बारी॥ चरन र्नालन उर घरि गृह श्रावा । प्रभु सुमाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ रघुपति चरित देखि पुरवासी। पुनि पुनि कहिं घन्य झखरासी॥

१--प्रवः कीन्हे। दिव, तृवः प्रव। चवः कीन्दी।

२-- प्रः से । द्विः प्रः । [ तृः सन ]। चः प्रः [ (६): सन ]।

३---प्र०ः चित्त स्रगेस राम कर । दि०ः प्र०। [तृ०ः चित स्रगेस श्रस राम कर]। च०ः प्र० [ (म)ः चित स्रगेस द्वानि राम कर]।

रामराज बैठे त्रे लोका। हरपिन भए गए सब सोका॥ बयरु न कर काह् सन कोई। राम अनाप विपमता खोई॥ बो०—बरनासन निज निज घरम निरत बेट् पथ लोग।

चलहिं सरा पावहिं मुखहिं । नहिं भय सोक न रोग ॥२०॥
दैहिक दैविक भौनिक तापा । राम राज नहिं काहुिं ठ्याणा ॥
सव नर करहिं परसपर पीनी । चलिह स्वधर्म निरन श्रुति रीतीर ॥
चारिंड चरन धर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनेहुँ श्रय नाहीं ॥
राम भगित रन नर श्रक नारी । सकल परम गित के श्रधि । री।
श्रव्य मृत्यु निंह कवनिउँ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीग ॥
नहिं दरिव कोउ दुखी न दीना । नहिं कोउ श्रवुध न लेन्जनहीना ॥
सब निर्देश धरमरत धृनीर । नर श्रक नारि चतुर सब गुनी ॥
सब गुनज पंडित सब जानी । सब छनज नहिं कपट रागानी ॥
दो०—राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि ।

काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥२१॥
भूमि सप्त सागर मेखला। एक भूप रघुपति कोम्ला॥
भुज्ञन क्रानेक रोम प्रति जासू। येह प्रभुता कछु बहुत न नासू॥
सो महिमा समुम्मत प्रभु केरी। येह अरनत हीनता घनरी॥
सोउ महिमा खगेस जिन्ह जानी। फिरियेहि चरित तिन्दहुँ रित मानी॥
सोउ जाने कर फल येह लीला। कहिंद महा मुनिवर दमशीला॥
राम राज कर मुख संपदा। वरिन न सक्द फनीस शारदा॥
सब उदार सब पर उपकारी। विश्व चरन सेवक नर नारी॥
एक नारि वत रत सब भारी। ते मन बच कम पति हितकारी॥

१--- प्रवाहि। दि०: प्र० (श) (४) (५): सुल ]। तृ० : प्र० । [व० : सुत ]।

२-- प्रव : नीती । द्विव, तुव : प्रव । चव : रीती ।

२---[प्र०: पुनी ]। दि०: बुनी [ (३) (४) (५): पुनी ]। [तृः पुनी]। नः ि०। ४---[प्र०: बरद सुसीला]। दि०: बर टस सीला [ (४) (५%): बरद सुसीना)। [नू०:

बरद सुसीला ]। च०: दि० [ (=) बार सुसीता ]।

दो०-दंड जितन्ह कर भेद जहें नर्तक नृत्य समाज । जीतहु मनहिं सुनिश्र श्रसः रामचन्द्र के राज ॥२२॥ फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहिंह एक सँग गज पंचानन ॥ खग मृग सहज वयरु विसर् ई । सबन्हि परसपर शीति बढ़ाई ॥ कु बहिं खग मृग नाना बृंदा । श्रभय चरहि बन करहिं श्रनंदा ॥ सीतल सुर्भि पवन बह मंदा। गुंजत श्रील लै चिल मकरंदा ॥ लता बिटप माँगे मधु चवहीं। मनमावतो धेन पय स्रवहीं ॥ संपन्न सदा रह घरनी। त्रेता भइ कृतजुग के करनी। ससि प्रगटी गिरिन्ह बिबिध मिन खानी । जगदातमा मूप जग जानी ॥ थरिता सकल बहहिं वा बारी । सीतल श्रमल स्वाद संसकारी ॥ निज मरजादा रहही। डारहिं रतन तटन्हि नर लहहीं ॥ सागर सरिंस संकुल सकल तडागा । श्राति प्रसन्न दस दिसा विभागार ॥ दो०- बियु महि पूर मऊलिन्ह रिव तप जेतनेहि

माँगे बारिद देहिं जल रामचंद्र कें राज ॥२३॥ कोटिन्ह बाजिमेघ प्रमु कीन्हे। दान अनेक द्विजन्ह कहँ दीन्हे॥ श्रुति पथ पालक धमें धुरंघर। गुनातीत अरु भोग पुरंदर॥ पति अनुकूल सदा रह सीता। सोमाखानि सुसील बिनीता॥ जानित कृपासिंधु प्रमुताई। सेवित चरन कमल मन लाई॥ जद्यपि गृह सेवक सेविकिनी। बिपुल सकल सेवा बिघ गुनी॥ निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आयेमु अनुसरई॥ जेहिं बिध कृपासिंधु सुख मानइ। सोइ कर श्री सेवाबिध जानइ॥ कौसल्यादि सासु गृह माहीं। सेवइ सबन्हि मान मद नाहीं॥ उमा रमा प्रकानि बंदिता । जगदंवा संततमनिदिता॥

१ — प्रः द्विति व अस । दि०, तुः प्र० । [च०ः (६) त्रस द्वितिय जग, (द) त्रस द्वितिय । २—। प्र० में यह श्रद्धांती नहीं है । ।

३-प्रः त्रक्षानि वृद्दिना । द्विः त्रक्षादि वृदिता ] । तुः प्रः । चिः (६) त्रक्षादि वृदिना । (न)त्रक्षादिक वृदित] ।

दो०—जासु कृपा कटान् सुर चाहत चितव न सोइ।

राम पदार्शिद रित करित सुभाविह खोइ॥२४॥
सेविहें सानुकृत सब भाई। राम चरन रित श्रित श्रिषकाई॥
प्रभु मुख कमल विलंकत गहहीं। कवहुँ कृपाल हमिह कस्नु कहहीं॥
रामु करिं श्रातन्ह पर प्रीती। नाना भोंति सिखाविह नीनी॥
हरिषन रहिंह नगर के लोगा। करिंह सकल सुर दुर्लभ भोगा॥
श्रहिनिस बिधिह मनावत रहहीं। श्री रघुवीर चरन रित चहहीं॥
दुइ सुत सुँदर सीता जाए। लव कुस बेर पुरानन्ह गाए॥
द्वी विजई विनई गुनमंदिर। हिर प्रतिबिंव मनहुँ श्रित सुंदर॥
दुइ दुइ सुन सब श्रातन्ह केरे। भए रूप गुन सील धनरं॥
दो०—ज्ञान गिरा गोतीत श्रज माया मन गुन पार।

सोइ सच्चिदानंद धन कर नर चरित उदार ॥२५॥ प्रात काल सरऊ? करि मज्जन । बैठिह समा संग हि.ज सज्जन ॥ बेद पुरान बसिष्ठ बलानिह । सुनिह राम जद्यपि सन्न जानिह ॥ अनुजन्ह संजुत मोजनु करहीं । देखि सकल जननी सुस्त भरहीं ॥ भरत सनुहन दूनों माई । सिहत पनमसुत उपवन जाई ॥ स्माह बैठि राम गुनगाहा । कह हनुमान सुमित अवगाहा ॥ सुनेत बिमल गुन अति सुस्त पाविह । बहुरि बहुरि करि बिनय कहाबहि ॥ सन के गृह गृह होहिं पुराना । राम चरित पावन बिधि नाना ॥ नर अरु नारि राम गुन गानिह । करिह दिवस निस्त जात न जानिह ॥ दो०—अवचपुरी वासिन्ह कर सुस्त संगदा समाज।

सहस सेस नहिं कहि सकहिं जहें नृप राम विराज ॥२६॥ नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोमलाधीसा॥ दिन प्रति सकल श्रजोध्या श्रावहिं। देखि नगरु विराग विसरावहिं॥

१--- मा । सरका दिन, तुन : सरक् ]। चन । मन [ (८): सरक् ]।

२-अ० : गुह गुह होहि । दि०, तृ०, च० : प० [(१): गुह होहि वेद ] ।

जातरूप मिन रिचित श्राटारी । नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥
पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर । रचे कंगूरा रंग रंग बर ॥
नवप्रह निकर श्रानीक बनाई । जनु घेरी श्रामरावित श्राई ॥
मिह बहु रंग रिचित गच काँचा । जो बिलोकि सुनिबर मन नाचा ॥
धवल धाम ऊपर नम चुंबत । कलस मनहुँ रिब सिस दुति निदत॥
बहु मिन रिचित भारोखा आजहिं । गृह गृहप्रति मिन दीप बिराजिहें ॥

छं ० -- मिन दीप राजिह भवन आजिहें देहरी बिद्धुम रचीं।
मिन खंभ मीति बिरंचि बिरची कनक मिन मरकत खर्ची॥
सुंदर मिनोहर मंदिरायत आजिर रुचिर फटिक रचे।
प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्जिन्ह खेचे रै॥ "

दो०—चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखेर बनाइ।

राम चरित जे निरखत मुनि मनर लेहिं चुराइ॥२७॥

सुमन बाटका सबहिं लगाई। विविध भाँति करि जतन बनाई॥

लता लिलत बहु जाति सुहाई। फूलहिं सदा बसंत की नाई॥
गुंजत मधुकर मुखर मनोहर। मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर॥
नाना खग बालकन्हि जिश्राए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए॥
मोर हंस सारस पारावत। भवनन्हि पर सोभा श्रांत पावत॥

जहाँ तहाँ देखहिं निज परिछाहीं। बहु बिधि कूजिंहें नृत्य कराहीं॥

सुक सारिका पदाविं बालक। कहहु राम रधुपति जनपालक॥

राज दुश्रार सकल विधि चारू। बीथी चौहट रुचिर बजारू॥।

१ प्रवः वंगाद्विः प्रवा[तृवः पचे]। चवः प्रव[(६): पचे]।

र-प्रः गृह प्रति लिखे । दि०, तृ०: प्र० । [च०: (६) प्रति रचि तिखे, (५) प्रांतमा रचे ]।

४-- म० : देविह । दि० : म० [ (५म) : देवत ] । द०, च० : म० [ (६) : निरविह ] ।

gio-बाजार रुचिर<sup>१</sup> न बन्ह बरनत बरत बिनु गथ पाइए । बहुँ मृप रमानिवास तहुँ की संपदा किमि गाइए॥ बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते। सब सुस्ती सब सच्चिंग्त सुंदर नारि नर सिम्रु जग्ठ जे ॥ दो॰-उत्तर दिसि सरज् बह निर्मेल जल गंभीर । बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर ॥२८॥ द्रि फराक रुचिर सो घाटा । जहाँ जल पिश्रहिं बाजि गज टाटा ॥ विनेघट परम मनोहर नाना । तहाँ न पुरुष करिंह श्रास्ताना ॥ राजघाट सब विधि सुंदर बर । मण्डलि तहाँ बरन चारिउ नर ॥ तीर सीर देवन्ह के मित्र । चहुँ दिसि तिन्हकीर उपवन सुंदर ॥ कहें कहें सरिता तीर उदासी । बसहिरे ज्ञानरत मुनि संन्यासी ॥ तीर तीर तुलांसका मुहाई। बृंद बृंद बहु मुनिन्ह लगाई॥ पुर सोभा कळु बरनि न जाई। बाहेर नगर परम रुचिगई॥ देखत पुरी श्रक्तित श्रव भागा। वन उपवन गापिका तहागा॥ कं - नापी तड़ाग अनूप कृप मनोहरायत सीहही। सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर४ मुनि मोहडी ॥ बहु रंग कंज अनेक लग कूजहि मधुप गुंजारही। श्राराम रम्य पिकादि लग रव जनु पथिक हंकारहीं ॥ दो॰-राम नाथ जहुँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ। अनिमादिक सुल संपदा रही अवध सब बाह ॥२१॥

जहँ तहँ नर रशुपित गुन गाविह । बैठि परसपर हहै सिखाविह ॥
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामिह । सोभा सील रूप गुन धामिह ॥
जलज विलोचन स्थामल गातिह । पलक नथन इव सेवक त्रातिह ॥
धृत सर रुचिर चाप तूनीरिह । संत कंज बन रिव रनधीरिह ॥
काल कराल ब्याल खगराजिह । नमत राम अकाम ममता जिह ॥
लोभ मोह मृग ज्य किरातिह । मनिसज करि हरिजन मुल दातिह ।॥
संसय सोक निविद् तम मानुहि । दनुज गहन घन दहन कुसानुहि ॥
जनक सुता समेत रधुवीरिह । कस न भजहु मंजन मव मीरिह ॥
बहु बासना मसक हिम रासिहि । सदा एक रस अज अविनासिहि ॥
मुनि रंजन मंजन महि भारिह । तुलसिदास के प्रमुहि उदारिह ॥
दो०—येहि तिधि नगर नारि नर करिह राम गुन गान ।

सानुकूल सब पर रहिंदे संतत कृपानिधान ॥३०॥ जब तें राम प्रताप खगेसा । उदित भएउ अति प्रवल दिनेसा ॥ पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन्ह र मन सोका ॥ जिन्हहिं सोक ते कहीं बखानी । प्रथम अबिद्या निसा नसानी ॥ अघ उल्क जहँ तहीं लुकाने । काम कोध कैरव सकुचाने ॥ बिबिध कर्म गुन काल सुमाऊ । ये चकोर सुख लहिंह न काऊ ॥ मत्सर मान मोह मद चोरा । इन्ह कर हुनर न कविन हुँ ओरा ॥ धरम तहाग ज्ञान विज्ञाना । ये पैक्ज विकसे विधि नाना ॥ सुख संताप विगा विका । विगत सोक ये कोक अनेका ॥

१--- प्रवः [(६) में यह तथा दशके जपर की अहाँ वी न वी है ]।

२-प्रव: दिल, मृ०, चव : रहित् [ (१) : रह ]।

६--- प्र० : बहुतेन्द्र सुन्त वहुतन्द्र । [दि० : (१) बहुतेन्द्र सुख बहुतेन्द्र, (४) बहुतेद्र सुख बहुतन्द्र, (५) बहुतन्द्र सुद्ध बहुतन्द्र, (५५) बहुतेन्द्र सुद्ध बहुतेन्द्र]। [नृ० : बहुतन्द्र सुद्ध बहुतन्द्र]। [च०: बहुतेन्द्र सुद्ध बहुतेन्द्र]।

४-- प्रव , द्विव, तृव, चव ; किन्द्वि [ (६) :,दिन्द्वि ]।

दो०-थेह प्रताप रिंब जाकें उर जब करें प्रकास ।
पिंछले बाइहिं प्रथम जे कहे ते पाविहं नास ॥३१॥
प्रातन्ह सिंहत रामु एक बारा । संग परम प्रिय पवनकुनारा ॥
सुंदर उपवन देखन गए । सब तक कुमुमित पह्मव नए ॥
जानि समय सनकादिक आए । तेजपुंज गुन भील सुहाए ॥
ब्रह्मानंद सदा लयलीना । देखत बालक बद्कालीना ॥
हप धरें अनु चारिंछ बेदा । समदरसी मुनि विगत विमेदा ॥
ासा बसन ब्यसन येह तिन्हहीं । रघुपति चरिन होहि तह मुनहीं ॥
तहाँ रहे सनकादि भवानी । जह घटसंभव मुनि बर जानी ॥
राम कथा मुनिबर बहु बरनी । ज्ञान जोति । पावक जिमि अरनी ॥
दो०-देखि राम मुनि आवत हरिस दंडवन कीन्ह ।

स्वागत पूँछि पीत पट प्रभु बैठन कहुँ दीन्ह ॥३२॥ कीन्ह दंडवत तीनिड भाई। सहित पवनमुन सुन अधिकाई॥ मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी। भए मगन मन सके न नेकी॥ स्थामल गात सरोरुह लोचन। सुंदरता मंदिर भव मोचन॥ एक टक रहे निमेष न लाविहं। प्रभु कर जोरे सीस नवाविह॥ तिन्ह के दसा देखि रघुबीरा। स्वत नयन जल पुलक करीरा॥ कर गाँह प्रभु मुनिबर बैठारे। परम मनोहर वनन उचारे॥ आज धन्य में सुनह मुनीसा। तुन्हरे दरस बाहिं अप श्वीसा॥ बड़े माग पाइश्व । सत्तरंगा। बिनिहं प्रयास होइ भव मंगा॥ दो०—संन संगर अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ।

कहिं संत किंब कोविद श्रुति पुरान सब प्रंथप ॥३३॥

१---भ०: मुनिवर वहु। दि०, तृ०, च०: भ० [ (६): मुनि वहु विधि ]। २---[ प्र०: ज्ञान नोति ]। दि०: ज्ञाननोनि। तृ०, च०: दि० [ (८): दान नेप ]।

स-मा : पादव । द्वित ह प्रत (४) (५) (५अ) : पादम ]। तृत : पादम । चत हे तृत ।

४-- प्रः संग । द्वि : प्रव । [तु : पंथ ] । चव : प्रव [ (न) : पंथ ] ।

५---प्र० : सर्प्रथ । द्वि०, तु० : ५० । च० : सर्व प्रथ ।

मुनि प्रभु बचन हरिष मुनि चारी । पुलिकत तनु श्रस्तुति श्रनुसारी ॥ जय मगवत श्रनंत श्रनामय । श्रनंघ श्रनेक एक करुनामय ॥ जय निर्गुन जयजय गुन सागर' । मुल मंदिर मुंदर श्रित नागर ॥ जय इंदिरारमन जय मूघर । श्रनुपम श्रज्ञ श्रनादि सोमाकर ॥ ज्ञान निधान श्रमान मानप्रद । पावन मुज्ञ पुरान बेद बद ॥ तज्ञ कृतज्ञ श्रज्ञता भजन । नाम श्रनेक श्रनाम निरंजन ॥ सर्व सर्वगत सर्व उरालय । बससि सदा हम कहुँ परिपालय ॥ द्वंद बिपति मत्र फंद बिमजय । द्वंद बिसे राम काम मद गंजय ॥ दो०—परमानंद कृपायतन मन पर पूरन काम ।

प्रेम भगति श्रनपायनी देहु हमहि श्री राम ॥३ थ॥ देहु भगति रष्ठपति श्रति पाविन । त्रिविधि ताप मव दाप नसाविन ॥ प्रमत काम सुरधेनु कलपतर । होइ प्रसन्न दीजै प्रमु येह बरु ॥ भव बारिधि कुंभज रष्ठुनायक । सेवत सुलम सकल सुख दायक ॥ मनसंभव दारुन दुख दाग्य । दीनवंधु समता विस्तारय ॥ श्रास त्रास इरिषादि निवारकु । विनय विवेक विरति विस्तारक ॥ मूपि मौलि मिन मंडन घरनी । देहि मगति संस्रति सिर तरनी ॥ मुनि मन मानस हस निरंतर । चरन कमन्न बंदित अज संकर ॥ स्पुन्त केतु सेतु श्रुति रच्चक । काल कर्म सुभाव गुन मच्चक ॥ त्रारुन तरन हरन सब दूपन । तुलसिदास प्रमु त्रिमुवन मूषन ॥ दो० -बार बार श्रस्तुति करि प्रेम सिहत सिरु नाइ ।

ब्रह्मभवन सनकादि गे अति अभीष्ट वर पाइ ॥३५॥

१-- प्रः जय जय गुन सागर । द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (६) : जय गुन निधि सागर]।

२—प्रवः ऋति ऋतुपस । द्विः प्रव [(३) (४) (५) : श्रितुपस झज] । तुवः प्रतुपस झज । चवः तुव ।

३-प्रः मन परिपूरन। दि०, त०, च०: प्र० [ (६) : मन पर पूरन ]।

४--- प्रवासीत । दि०, त्व : प्रवा विव : (६) प्रकृषेतु ।

सनकादिक विधि लोक सिधाए। श्रातन्ह राम चरन सिरु नाए॥
पूजत प्रभुद्धि शकल सकुचाहीं। चितविं सब मारुनमुत पार्टी॥
मुनी चहिं प्रभुमुल के बानी। जो सुनि होइ सकन शम हानी॥
श्रंनग्जामी प्रभु सब जाना। वृस्तन कहहु क'ह टनुमाना॥
जोरि पानि कह तब हनुमंता। सुनहु दीन्द्याल भगवंना॥
नाथ भरत कछु पृक्षन चहहीं। प्रस्त करत मन सकुचन श्रहहीं॥
तुम्ह जानहु काप मोर सुमाऊ। भरतिह मोहि कछु श्रानर काऊ॥
मुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना। मुनहु नाथ प्रनतारित हरना॥
दो०—नाथ न मोहि सदेह कछु सपनेहु सोक न मोह।

केवल कृपा तुम्हारि हिं कृपानंद संदोह ॥३६॥ करों कृपानिधि एक दिठाई। में सेवक तुम्ह जन मुखदाई॥ संतन के महिमा रखुराई। बहु विधि बेद पुरानम्हर गाई॥ श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्ह बड़ाई। तिम्ह पर अमुहि प्रीनि श्रिषकाई॥ सुना बही प्रमु तिम्ह कर लक्षन। कृपानिधु गुन ज्ञान विक्याता॥ सत श्रसत मेद विलगाई। प्रनत पाल मीहि कहतु वुमाई॥ सतम्ह के लच्छन सुनु आता। श्रगनिन श्रुति पुगन विख्याता॥ संत श्रसतिह के श्रित करनी। जिमि कुठार चंदन श्रावमां॥ काटइ परसु मलय सुनु माई। निज गुन देह सुगंध बसाई॥ दो०—ता तें सुन सीसम्ह चद्दत जगबहाम श्रीखंड।

श्रनल दाहि पोटन घनन्हिर पासु बदनु येह दर ॥३७॥ विषय श्रलंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देशें पर ॥ सम श्रम्तरिपु विमद विशागी। लोभामस्य हरव भय स्यागी॥ कोमल चित दीनन्ह पर दाया। मन वच कम मम भगति श्रमाया॥ सबहिं माननद श्रापु श्रमानी। भरत प्रान सम मम ते प्रानी॥

१-- प्रवास्त्व । दिव, तृव, चव : प्रव [ (६) : पुरास्ति ]।

२-- प्रवः धनि । दिव, तृव : प्रवः चव : धनि ।

विगत काम मम नाम परायन । सांति बिरति बिनती महितायन ॥ सरलता महत्री । द्विज पद प्रीति धरम जनयित्री १ ॥ सीतलता ये सब लच्छन बसहिं जास उर । जानेह तात संत संतत फुर ।। सम दस नियम नीति नहिं डोलिहे । परुप बचन कबहुँ नहिं बोलिह ॥ दो०-निंदा अस्तति उभय सम ममता मम पद कंज।

ते सज्जन भम प्रान प्रिय गुनमंदिर सखपंज ॥३८॥ सुनह असंतन्ह केर सुमाऊ। मूलेहु संगति करिश्र न काऊ॥ तिन्ह कर सग सदा दुखदाई। जिमि कपिलहि घालड हरहाई॥ खलन्ह हृदयँ श्रति ताप विसेषी । जरिहं सदा पर संपति देखी ॥ जहं कहें निदा सनहिं पराई। हरपिंह मनहें परी निधि पाई।। काम क्रोध मद लोम परायन । निर्देय कपटी कुटिल मलायन ॥ बयरु अकारन सब काह सों। जो कर हित अनहित ताह सों॥ लेना मूठइ देना। मूठइ भोजन मूठ चबेना॥ बोलिह मधुर बचन जिमि मोरा । खाइ महा श्रिह हृदय कठोरा ॥ दां०-पर द्रोही पर दार रत पर घन पर अपबाद।

ते नर पावँर पाप मय देह घरे मनुजाद ॥३१॥ लोभड श्रोदन लोभड डासन । सिरनोदर पर जमपुर त्रास न ॥ काहाँ के जौं सुनहिं बड़ाई। स्वास लेहिं जन जुड़ी आई॥ जब काह के देखिंह विषती। सुली भए मानहूँ जग नृपती॥ स्वारथरत परिवार बिरोधी । लंपट काम लोम ऋति क्रोधी ॥ मातु पिता गुर बिप्र न मानहिं। श्रापु गए श्ररु घालहिं स्नानहिं॥ करिं मोहबस द्रोह पगवा। संत संग हरिकथा न भावा॥ श्रवगुन सिंधु मंदमति कामी । बेद बिद्षक पर घन स्वामी ॥ विपद्रोह सरद्रोहर विसेषा। दंभ कपट जिय घरें सबेषा॥

१—प्र०: उनिवर्ता। द्वि०: प्र०। [तृ०: जनजंत्री ]। च०: प्र० [(प्र): जनजंत्री )।

२--- प्रवः परद्रोद । दिव : प्रव । तुव : सरदोह । चव : तुव ।

दो०—ऐसे अधम मनुज खल इतजुत त्रेना नाहिं।

द्वापर कळुक बृंद बहु होइहिं किलजुग माहिं॥४०॥

परिहत सिरस धर्म निंह माई। पर पीड़ा सम निंह अधगाई॥

निर्नय सकल पुगन वेद कर। कहेउँ तात जानिंह केविद नर॥

नर सीर धरि जे पर पीरा। करिंह ते सहिंह महा भव भीरा॥

करिंह मोह बस नर अध नाना। स्वारथ रत परलोक नसाना॥

काल रूप तिन्ह कहुँ में आता। सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता॥

अस बिचारि जे परम सथाने। भजिंह मोहि संस्रिन दुख जाने॥

स्यागिंह कर्म मुमानुन दायक। भजिंह मोहि सुर नर मुनि नायक॥

संत असंतन्ह के गुन भाषे। ते न परिंह भव जिन्ह लिंह राले॥

दो० —सुनह तात मायाकृत गुन अरु दोष अनेक।

गुन यह उमय न देखिश्रहि देखिश्र सो श्रिबिबेक ॥ ४१॥ श्रीमुल बचन मुनन सब भाई। हरपे प्रेमु न हृद्रयेँ समाई॥ करिंह बिनय श्राति बारिह बारा। हनूमान हियं हरप श्रपारा॥ पुनि रघुपति निज्ञ मंदिर गए। येहि बिधि चरित करत नित नए॥ बार बार नारद मुनि श्रावहिं। चरित पुनीत राम के गाविहें॥ नित नव चरित देखि मुनि जादीं। श्रमलोक सब कथा कहाहीं॥ मुनि बिरंबि श्रतिसयर मुल मानिहें। पुनि पुनि तात करहु गुन गानिहें॥ सनकादिक नारदिह सराहिं। जदापि श्रमतिरत मुनि श्रादिं॥ मुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर मुनिह परम श्रधिकारी॥ मुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर मुनिह परम श्रधिकारी॥ दो०-जीवनमुक्त श्रमर चरित मुनिह ति ध्यान। जे हरि कथा न करिंह रित तिन्ह के हिय पाषान॥ ४२॥

१--- प्रव : परिश्वि । द्वि०, तृ०, च० : प्रव [ (६) : परिश्वि ] । १--- प्रव : मतिसय । द्वि०, तृ०, प्रव । [ च० : (६) सुर मति, (८) मति सो ] ।

पक बार रघुनाथ बोलाए । गुरु द्विज पुरबासी सब आए ॥
बैठे गुर ग्रुनि अरु द्विज सज्जन । बोले बचन भगत भन र मंजन ॥
ग्रुनहु सकल पुरजन मम बानी । कहों न कछु ममता उर आनी ॥
नहिं अनीति नहिं कछु प्रमुताई । ग्रुनहु करहु जो तुम्हिंह ग्रुहाई ॥
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन मानइ जोई ॥
जों अनीति कछु भाषों भाई । तो मोहि बरजहु भय बिसराई ॥
बड़े भाग मानुष तनु पाना । ग्रुर दुर्लम सब अंथिन्ह गाना ॥
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँनारा ॥
दो०—सो परत्र दुरल पानइ सिर धुनि धुनि पिक्षताइ ।

कालिह कर्मीह ईस्वरिह मिथ्या दोप लगाइ ॥ १३॥ येहि तन कर फल विषय न माई । स्वर्गी स्वल्प श्रांत दुखदाई ॥ नर तनु पाइ विपय मन देहीं । पलिट सुमा ते सठ विष लेहीं ॥ ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई । गुंजा महैरे परसमिन सोई ॥ श्राकर चारि लच्छ चौरासी । जीव अमत येह जिव श्राविनासी ॥ फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुमाव गुन घेरा ॥ कबहुँक करि करुना नर देही । देत ईस विनु हेतु सनेही ॥ नर तनु मव बारिघ कहुँ बेरो । सन्मुख मरुत श्रानुमह मेरो ॥ करनघार सदगुर हह नावा । दुर्लम साज सुलम करि पावा ॥ दो०- जो न तरह भवसागर नर समाज श्रस पाइ ।

सो कृतनिदक मंदमति श्रातमहन्ध गति जाइ ॥ १९॥

१—प्रवःशुर् भुनि अरु द्विता दिवः प्रवा [स्वाः सर्वास अनुज सुनि]। चवः प्रव ( (६) : सर्वास अनुज सुनि]।

१--- प्र : मर । दि : प्र [ (४) : भव । [ तृ ०, च ० : भव ]।

३--- प्रव : वि : प्रव [(३) (४) (५) शहै] । वि : गहै] । चव : प्रव [(८): गहै] ।

४—प्र० : आस्माह्न । दि० : आतमहन [(३) (५८): श्रास्महन] । तृ०, व० : दि० [(६): धारमहन ]।

जी परलोक इहाँ मुल चहहू । मिन मम मचन हुवँ य दह गहहू ॥ मुलम मुलद मारग येह माई । मगित मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ ज्ञान श्रगम प्रत्यूह श्रनेका । साधन कठिन न मन कहुँ टेका ॥ करत कष्ट बहु पाबइ कोऊ । भिक्त हीन प्रिय मोहि न र सोऊ ॥ भिक्त मुलं सकल मुलं सानी । बिनु सतसंग न पावहिं पानी ॥ पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता । सतसंगित संस्रुति कर श्रंता ॥ पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता । सतसंगित संस्रुति कर श्रंता ॥ पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता । सतसंगित संस्रुति कर श्रंता ॥ पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता । सतसंगित संस्रुति कर श्रंता ॥ पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता । सतसंगित संस्रुति कर श्रंता ॥ सानुकृत्व तेहि पर मुनि देवा । जो तिज कपटु करइ द्विज सेवा ॥ दो० नश्रीरी पुंक गुपुत मत सबिह कहीं कर जोरि ।

संकर भजन बिना नर भगित न पावइ मोरि ॥ ४५॥ कहहु भगित पथ कवन प्रयासा । जोग न मस जप तप उपवासा ॥ सरल सुमाव न मन कुटिलाई । जथालाम संतोष सदाई ॥ मोर दास कहाइ नर ग्रासा । करइ ती कहहु कहाँ विस्वासा ॥ बहुत कही का कथा बढ़ाई । येहि ग्राचरन बस्य में भाई ॥ वैर न विमह ग्रास न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब ग्रासा ॥ श्रामरंग श्रामकेत ग्रमानी । श्रामय ताहि सदा सब ग्रासा ॥ श्रामि श्रामकेत ग्रमानी । श्रामय ताहि सदा सब ग्रासा ॥ प्राप्ति सदा सज्जन संसर्ग । तृन मम विषय स्वर्ग ग्रपवर्गा ॥ भगित पद्म हुठ नहिं सठताई । दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई ॥ वो०—मम गुन मान नाम रत गत ममता मद मोह ।

ता कर झुल सोइ जानइ परानंद संदीह ॥ १६॥

धुनत झुषा सम बचन राम कं। गहे सर्वान पद कृपाधाम के॥

जननि जनक गुर बंधु हमारे। कृपानिथान भान ते प्यारे॥

तनु धनु धाम राम हितकारी। सब बिधि तुम्ह मनतारितहारी॥

अस सिल तुम्ह बिनु देइ न कीऊ। मातु पिता स्वार्थ रत श्रोऊ॥

१--- प्रवः मोहिं प्रिय नहिं। द्विव, नृवः प्रवः वदः प्रिय मोहि न।

हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक श्रासुरारी।। स्वारथ मीत सकल जग माहीं। सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाहीं॥ सब के बचन प्रेम रस साने। सुनि रघुनाथ हृद्यँ हरषाने॥ निज निज गृह गए श्रायेसु पाई। बरनन प्रभु बतकही सुहाई॥ दो० – उमा श्रावधवासी नर नारि कुनारथ हृप।

ब्रह्म सिन्नदानंद घन रघुनायक जहँ भूप ॥ ४०॥ एक बार विशेष्ठ मुनि श्राए । जहाँ राम मुलघाम मुहाप ॥ श्रांत श्रादर रघुनायक कीन्हा । पद एसारि चरनोदकर लीन्हा ॥ राम मुनहु मुनि कह कर जोरी । क्रुपासिंधु विनती कछु मोरी ॥ देखि देखि श्राचरन तुम्हारा । होत मोह मम हृदयँ श्रपारा ॥ महिमा श्रामत बेद निहं जाना । मैं केहि मौंति कहौं मगवाना ॥ उपरोहिती कर्म श्रांत मंदा । बेद पुरान सुमृति कर निंदा ॥ जब न लेउँ मैं तब विधि मोही । कहा लाभु श्रागे सुत तोही ॥ परमातमा श्रद्धा नरह्मा । होहिह रघुकुल मूषन मूपा ॥ दो०—तब मैं हृदयँ विचाग जोग जज्ञ श्रत दान ।

जा कहुँ करिश्र सो पैहों धर्म न येहि सम श्रान ॥ १८॥ जप तप नियम जोग निज धर्मा । श्रुति संमव नाना स्रम कर्मा ॥ श्रान दया दम तीरथ मज्जन । जहुँ लिंग धर्म कहत श्रुति सज्जन ॥ श्रागम निमम पुरान श्रानेका । पढ़े सुने कर फल प्रमु एका ॥ तब पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर येह फल सुंदर ॥ ख्रुटइ मल कि मलाह के धोयें । धृत कि पाय कोउ४ बारि बिलोएँ ॥ भ्रेम मगति जल बिनु रखुगई । श्रीमश्रांतर मल कबहुँ न जाई ॥

१-प्रा : निज निज गृष्ट गए। द्वि०, नृ०, च० : प्र० [ (६) : निज मृह गए स ] ।

२-- प्र : पादीपक । दि०, तु० : प्र०। च० : चरनीरक ।

३-[ प्रव : डपरोहित । हिव : डपरोहिनी । तुव, चव : हिव ।

४--- प्रः कोइ। द्वि०: प्र० [ (४) (५) : कोछ। च०: ७०।

सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित । सोइ गुन गृह विज्ञान ऋरूडिन ॥ दक्ष सकल लक्षन जुन सोई । जाके पद सराज गीन होई ॥ दो०-नाथ एक वर मागों राम कृपा करि देहु ।

जन्म जन्म प्रमु पद कमल कर्वहुँ घटै जिन नेहु ॥४१॥

श्रम किह मुनि बसिष्ठ गृह श्राष् । कृपासिंधु के गन श्रति भाष् ॥

हनूमान भरतादिक श्राता । संग लिए सेवक मुखदाना ॥

पुनि कृपाल पुर बाहेर गप । गज रथ तुरग मंगावत भए ॥

देखि कृपा किर सकल सराहे । दिए उचिन जिन्ह जिन्द तेइर बाहे ॥

हरन सकल स्रम प्रभु स्नम पाई । गए जहाँ सीनल श्रवँराई ॥

सरत दीन्ह निज बसन डसाई । बैठे प्रभु सेविह सत्र भाई ॥

मारत मुन निज बसन डसाई । पुलक बपुप लोचन जल भरई ॥

हनूमान समान बड़ भागी । नहिं को उराम चरन श्रनुगगी ॥

गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥

दो०—तेहि श्रवसर मुनि नारद श्राष्ट करतल बीन ।

गावन लागे राम कल कीरति सदा नवीन ॥५०॥
मामवलोकय ंक लोचन । कृपा बिनोकिन सोच विमोचन ॥
नील तामरस स्थाम कामश्रार । हृदय कं ज मकरंद मध्रुप हार ॥
जातुषान बह्ध्य बल मंजन । मुनि सज्जन रंजन ग्राध गंजन ॥
मुझुर सिंस नव बृंद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥
मुज्जबल विपुल भार महि खंडिस । खर दूपन विगध वध्य पंटित ॥
रावनारि सुख रूप मूप बर । जय दसरथ कुल दुसुर मुधापर ॥
सुजसु पुरान बिदित निगमागम । गावत सुर मुनि संन समागम ॥

र--- अ०: तेर । वि०: प० [ (३) (४) (५) : तेर ] । [ त्०, न०: तेर ] ।

१---प्र० : सम निहें। द्वि०, तु० : प्र०। च० : समान ।

१-प्रः सोच। दि०, तु०, च०:प्र० [(६): सोक]।

कारुनीक ब्यलीक । मद खंडन । सब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥ किल मल मथन नाम ममताहन । तुलिसदास प्रभु पाहि प्रनत बन ॥ दो ० — प्रेम सहित मुनि नारद बरिन राम गुन प्राम ।

सोमासिंधु हृद्यँ घरि गए जहाँ निधि धाम ॥५१॥
गिरिजा सुन्हु निसद येह कथा। मैं सन कही मोरि मित जथा॥
रामचरित सत कोटि अपारा। अति सारदा न नरने पारा॥
रामु अनंत अनंत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी॥
जल सीकर मिह रज गिन जाहीं। रघुपित चरित न नरिन सिराहीं॥
निमल कथा हरिपद दायनी। मगित होइ सुनि अनपायनी॥
उमा कहेउँ सन कथा सुहाई। जो मुसुं स्वि सगपितिहि सुनाई॥
कल्लुक राम गुन कहेउँ बस्तानी। अन का कहों सो कहहु मनानी॥
सुनि सुम कथा उमा हरवानी। बोलीं अति निनीत मृदु नानी॥
सन्य घन्य मै धन्य पुरारी। सुनेउँ राम गुन भन भय हारी॥
दो०—तुम्हरी कृषा कृषायतनर अन कृतकृत्य न मोह।

जानेडँ राम प्रताप प्रमु चिदानंद संदोह ॥ नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुघा रघुवीर ।

श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं श्रवात मितवीर ॥ १२॥
रामचरित जे सुनत श्रवाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं॥
जीवन्मुक्त महामुनि जेऊ। हरि गुन सुनहिं निरंतर तेऊ॥
मवसागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कहुँ इड़ नावा॥
विपइन्ह कहूँ पुनि हरि गुन श्रामा। स्ववन सुखद श्ररु मन श्रमिरामा॥
सवनवंत श्रस को जग माहीं। जाहि न रचुपित चरित सुहाहीं॥
ते जड़ जीव निजात्मक वाती। जिन्हिह न रचुपित कथा सोहाती॥

१--प्र0: व्यलीक । द्वि0: प्र0 [ (५७): व्यालिक ] । [ तृ0, च0: वालिक ] ।

२-- प्र० : क्यायान । दिव, तुव, चव : प्रव [ (६) क्यालमह ]।

६—प्र०: निजात्मक । दि०: प्र० [(३) (४) (५): निजातम ]। [तृ०: निजातम ]। व०: प्र० [(८): निलल कुल ]।

हरिचरित्रमानस<sup>र</sup> तुम्ह गावा । सुनि मै नाथ अमित मुस पावा ॥ तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभुसुंडि गरुड़ प्रनि गाई ॥ दो०—बिग्ति ज्ञान बिज्ञान दृढ़ राम चरन<sup>२</sup> अति नह ।

वायस तन रघुपित भगित मोहि परम संदेह ॥५३॥

नर सहस्र महँ मुन्हु पुरारी। कोउ एक हाँइ धर्मन्नत धारी॥

धर्मसील कोटिक महँ कोई। विषय विमुख विगग रत हाई॥
कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक्त ज्ञान सकृत कोउ लहई॥

ज्ञानवत कोटिक महँ कोऊ। जीवन्मुक्त सकृत जग सोऊ॥

तिन्ह सहस्र महँ सब मुख खानी। दुर्लभ त्रस्रलीन विज्ञानी॥

धर्मसील विरक्त श्ररु ज्ञानी। जीवन्मुक्त त्रस्र पर प्रानी॥

सब तें सो दुर्लभ सुरराया। राम भगित रत गत मद माया॥

सो हरि भगित काग किमि पाई। विस्वनाथ मोहि कहहु बुक्ताई॥

दो०—राम परायन ज्ञान रत गुनागार मित धीर।

नाथ कहतु केहि कारन पाएउ काग सरीर ॥५४॥
यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा। कहतु कृपाल काग कहँ पावा ॥
तुम्ह केहि मौति सुना मदनारी। कहतु मोहि अति कीतुक भारी॥
गरुड़ महा ज्ञानी गुनरासी। हरिसेवक अति निकट निवासी॥
तेहि केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा सुनि निकर बिहाई॥
कहतु कवन विधि मा संवादा। दोउ हरि भगत काग उग्गादा॥
गौरि गिरा सुनि सम्ल सुद्वाई। बंले सिव सादर सुस पाई॥
धन्य सती पाविन मित तोरी। रष्टुपति चरन प्रीति नहिं थोरी॥
सुनहु परम पुनीत इतिहासा। जो सुनि सकल लोक अम नासा॥
उपजइ राम चरन बिस्वासा। मर्वानिध तर नर बिनहिं प्रथासा॥

१--प्र०: इरिचरित्र । द्वि०: प्र० । [ तृ०: रामचरित ] । च०: प्र० ।

२-- प्रवः रामचरन । द्वि०, तृ०, च० : प्र० [(६): रामचरन ]।

दो ० - पे्सिश्च परन विहंगपति कीन्हि काग सन जाइ।

सो सब सादर किहरों मुनहु उमा मन लाइ ॥५५॥
में जिमि कथा मुनी भव मोर्चान । सो प्रसंग मुनु मुमुखि मुलोचिन ॥
प्रथम दल गृह तव अवतारा । सनी नाम तब रहा तुम्हारा ॥
दल्त जज्ञ तब भा अपमाना । तुम्ह अति कोध तजे तब प्राना ॥
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख मंगा । जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा ॥
तब अति सोच मएउ मन मोरे । दुखी भएउँ बियोग प्रिय तारे ॥
मुद्दर बन गिरि सरित तड़ागा । कीतुक देखत फिरों बेरागार ॥
गिरि मुमेरु उत्तर दिसि दूरी । नील सैल एक मुंदर मूरी ॥
तामु कनकमय सिलग मुहाए । चारि चारु मोरे मन भाए ॥
तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥
सैलोपरि सर मुंदर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥
दो ० —सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहु ग ।

कूबत कलरव इंस गन गुंबत मंजुल भुंग ।। ५६॥ तेहि गिरि रुचिर बसइ सग सोई। तासु नास कलपांत न होई॥ मायाकृत गुन दोष अनेका। मोह मनोज आदि अविवेका॥ रहे ब्यापि समस्त जग माही। तेहि गिरि निकट कबहुँ निहं जाहीं॥ तहुँ बसि हरिहि मजह जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा॥ पीपर तक तर ध्यान सो घरई। जाप जज पाकरि तर करई॥ आवें औह कर मानस पूजा। तेजि हरि मजनु काजु निहं दूजा॥ यर तर कह हरि कथा प्रसंगा। आविहं सुनिहं अनेक विहंगा॥ सम चरित बिचित्र विधि नाना। प्रेम सहित कर सादर गाना॥ सुनिहं सकल मित विभल मराला। बसहिं निरंतर जे तेहि काला॥

१--- प्रवः फिरी वेराया । [ द्विवः फिरी विराया ] । [ तुवः फिरी विभाया ] । चवः प्रव [(६) फिरी विराया ] ।

६--- प्र : सनिष्टि । द्वि ०, तृ ०, च० : प्र ० [ (६) : सने ]।

जब मैं जाइ सो कीतुक देखा। उर उपना श्रानंद चिसेपा॥ दो०-तब कछुकाल मराल तनु धरि तहेँ कीन्ह निवास।

सादर सुनि रष्टुपति गुन पुनि श्राएउं कैलास ॥५७॥
गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा । मैं जेहिं समय गएउँ खग पासा ॥
श्रव सो कथा सुनदु जेहि हेतू । गए काग पहिं खगकुल केनू ॥
जव रष्टुनाथ कंन्हि रन कीड़ा । समुम्तत चरित होत मोहि बीड़ा ॥
इंद्रजीत कर श्रापु बँधायो । तब नारद सुनि गरुड़ पठायो ॥
बंधन काटि गयो उरगादा । उपजा हृद्यँ प्रचंड विपादा ॥
प्रभु बंधन समुम्तत वहु मांती । करत विचार उरगन्नारानी ॥
असु बंधन समुम्तत वहु मांती । करत विचार उरगन्नारानी ॥
ब्यापक ब्रह्म विग्ज बागीसा । माया मोह पार परमीया ॥
सो श्रवतरा मुनेउँ जग माही । देखेउँ सो प्रभाव कर्छु नाही ॥
दो०—मव बंधन तें छूटहिं नर जिल जा कर नाम ।

सर्व निसायर बाँधेड नागपास सोइ राम ॥५८॥
नाना भाँति मनहि समुम्तावा। प्रगट न द्वान हृदयं श्रम छावा॥
सेद सिन मन तर्क बढ़ाई। मएउ मोह बस तुम्हिरिहं नाई॥
ब्याकुल गएउ देवरिष पाहीं। कहिस जो संसय निज मन भाँही॥
सुनि नारदिह लागि श्रांत दाया। सुनु सग प्रवत्त राम के माया॥
जो ज्ञानिन्ह कर बित अपहरई। विश्वाई विमोह मन करई॥
जेहि बहु बार नचावा मोहीं। सोइ ब्यापी विहंगपित नोही॥
महामोह सप्या उर तोरे। मिटिहि न बेगि कहे सग मोरे॥
वतुरानन पिं जाहु सगेसा। सोइ करेहु जेहि होइ निवेसा॥
दो०—श्रस कहि चले देवरिष करत राम गुन गान।

हरि माया वल वरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥ ५ ६ ॥

१--- प्र०, द्वि०, तृ०, च० : प्रगट न [ (६) प्रगटन]।

२---प्र० : सोश्करह जोदि होड निवेसा । द्वि० : प्र० । [ नृष्य सोह क्रम्ह जो वैदि निवेसा] [च० : (व) सोह करहू जो वैदि निवेसा, (=) रहें न भोद निसा सन सेसा ]।

तन सगपति त्रिरंचि पहिं गएक । निज संदेह सुनावत भएक ।।
स्रुनि विरंचि रामहि सिरु नावा । समुभि प्रताप प्रेम उर श्वावा ।।
मन महुँ करह विचार विघाता । मायानस किन कोनिंद ज्ञाता ॥
हिरि माया कर अमित प्रमावा । निपुल बार जेहि मोहिं नचावा ॥
अगजग मय जग मन उपराजा । निहं श्राचरज मोह खगराजा ॥
तन बोले विघि गिरा सहाई । जान महेस राम प्रमुताई ॥
वैनतेय संकर पहिं जाहू । तात अनत पूछहु जिन काहूँ ॥
तहें होइहि सन संसय हानी । चलेड निहंग सुनत निधि बानी ॥
दो०—परमातर निहंगपति आएउ तन मोरे पास ।

जात रहेउँ कुबेर गृह रहिहु उमा, कैलास ॥६०॥
तेहि मम पद सादर सिरु नावा। पुनि आपन संदेह सुनावा॥
सुनि ताकरि बिनती मृदु बानी। प्रेम सहित में कहेउँ मवानी॥
मिलेहु गरुद्ध मारग मह मोही। कवन मॉिंत समुम्मावों तोही॥
तबिह होइ सब संसय मंगा। जब बहु काल करिश्र सतसंगा॥
सुनिश्र तहाँ हरि कथा मुहाई। नाना मॉिंत मुनिन्ह जो गाई॥
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना। प्रमु पितपाद्य रामु मगवाना॥
नित हरि कथा होति जहँ माई। पठवौं तहाँ सुनहु तुम्ह जाई॥
जाइहि सुनत सकल संदेहा। राम चरन होहिह अति नेहा॥
दो०—बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग।

मोह गए बिनु राम पद होइ न इद श्रनुराग ॥६१॥

१—प्रः अति । द्विः प्रः । तृः सरः । चः तृः । १—प्रः सथ जगः। द्विः प्रः । [तृः सय सथ]। चः प्रः [(८): माया]। १—प्रः सो । [द्विः, तृः, चः सोधि]। ४—प्रः, द्विः, तृः, चः विनती [(६): विनीत]। ५—प्रः, द्विः, तृः, चः गरुष् [(६): गरुर् ]।

मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा । किएँ जोग जप? ज्ञान बिरागा ॥ बत्तर दिसि संदर गिरि नीला । तहें रह काग अमंडि समीला ॥ राम भगति पथ परम प्रबोना । जानी भनगह बहकालीना ॥ राम कथा सो कहड निरंतर । सादर मनहिं विविध विहंग वर ॥ जाइ सुनह तहँ हरिगुन मूरी। होइहि मोहजनित दुख दूरी।। मैं जब तेहि सब कहा बुमाई। चनेउ हरिप मन पर सिरु नाई॥ तें उसा न मै समुभावा। रघुर्वत कृषा भरम में पावा॥ होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो खाँवे वह कृपानिधाना॥ कल्र तहि ते पुनि में नहिं राखा । समुभाइ खग खग ही के भाषा ॥ माया बलवंर भरानी। जाहि ग मोह कवत ग्रस जानी॥ प्रभ हो०-जाती भगत सिंगर्शन त्रिसान पनि कर जान । ताहि मोह माया नर पॉवर करहिं गुमान ॥ सिव बिरंचि कहँ मोहेर को है अपूरा श्रान। श्रस जिथ जानि भजहिं मुनि भायापति भगवान ॥६२॥ गएउ गरुइ बहुँ बसइ सुस्डीर । मिन अक्ट हिन भगति अखंडीर ॥ देखि सैल प्रसन मन भएऊ। माया मोह सांच सब गएऊ॥ करि तडाग मज्जन जल पाना। बट तर गएउ हत्यँ हरपाना॥ बुद्ध बुद्ध बिहंग तह श्राए। युनइ राम के चरित सहाए॥ कथा अरंभ करह सोह वाहा। तेही समय गण्ड स्वगनाहा॥ श्रावत देखि सकल सगराजा। हरपेउ वायस सहित समाजा॥ श्रति श्रादर खगर्पात कर कीन्हा । स्वागत पृंकि मुग्रासन दीन्हा ॥

करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोलेउ कागा॥

१ — प्रवः तप । दिवः प्रवः [ (१) (४) (५) १. २४] । त्रवः जारा प्रवः त्रवः । २ — प्रवः मोहै । द्विवः प्रवः [ त्रवः कोः है ] । चवः प्रवः [ (द)ः काः है ] । २ — प्रवः सुद्वः हार दिवः प्रवः [ (३) (५) (५४) : सुद्वः ती, अखं हो ] । त्रवः सुद्वः ही, स्रवादी । चवः त्रवः ।

दो०—नाथ कृतास्थ भग्डँ महं तव दरसन स्वगगज। श्रायेसु देहु सो करीं श्रव प्रमु श्राण्हु केहि काज॥ सदा कृतास्थ रूप तुम्ह कह मृदु वचन खगेस।

जेहि कैर अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस ॥ ६३ ॥ धुनहु तात जेहि कारनर आएउँ। सो सब गएउ दग्स तब पाएउँ॥ देखि परम पावन तब आसम। गएउ मोह संसय नाना अम। अब श्री राम कथा अतिपावनि। सदा मुखद दुख पूगरे नसावनि॥ सादर तात मुनाबहु मोही। वार बार विनवीं प्रमु तोही॥ मुनत गरुड़ के गिरा बिनीता। सरल मुप्तेम मुखद मुपुनीता॥ भएउ तामु मन परम उद्याहा। लाग कहइ रघुपति गन गाहा॥ प्रथमहिं अति अनुराग भवानी। राम चरित सर कहेसि बखानी॥ पुनि नारद कर मोह अपारा। कहेसि बहुरि रावन अवतारा॥ प्रमु अवतार कथा पुनि गाई। तब सिम्रु चरित कहेसि मन लाई॥ दो०—बाल चरित कहि बिबिघ बिधि मन महुँ परम उद्याह।

रिषि श्रागमन कहेसि पुनि श्री रघुबीर बिबाह ॥६४॥ बहुरि राम श्रमिषेक प्रसंगा। पुनि नृप बचन राज रस मगा॥ पुर बासिन्ह कर बिरह बिपादा। कहेसि राम लिखमन संवादा॥ विपिन गवनु केवट श्रनुगगा। सुरसिर उतिर निवास प्रयागा॥ बालमीकि प्रभु मिलन बसाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना॥ सिबागवन नगर नृप मरना। मरतागवन प्रेम बहु बरना॥ करि नृप किया संग पुरवासी। भरत गए जहें प्रभु सुखरासी॥

१---प्रधः देखिको । दिवः प्रध् (३) (४) (५) : जिन को । [तृधः केंद्रियो ] । चधः प्रध [(द) ; केंद्रिको ] ।

२---प्र०: कारन । द्वि०, गृ०, च०: प्र० [ (६) : काग्ब ]।

३-- प्रः पूरा [ द्वि०, नृ०: पुंज ]। व०: प्र० [ (न): गुंज )।

पुनि रचुपति बहु विधि समुभाए । लै पादुका श्रवधपुर श्राए ॥ भरत रहिन मुग्पिनसुत करनी । प्रमु अरु श्रित्र मेंट पूर्नि वरनी ॥ दो०--कहि विगग वध जेहिरै विधि देह नजी सरभग।

वर्रान सुनीछन प्रीति पुनि प्रसु अगस्ति सन् संग ॥ ६ ॥ कि दहक वन पावनताई । गीध महत्री पुनि तेहि गाई ॥ पुनि प्रसु पंचवटी कृत वासा । भंजी सकल सुनिन्ह की त्रासा ॥ पुनि लिखमन उपदेस अनूपा । सूपनला जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ लरदूषन वन बहुरि बलाना । जिमि सनु मरसु दसानन जाना ॥ दसकंघर मारीच वनकही । जेहि विधि भई सो सन तेहि कही ॥ पुनि माया सीना कर हरना । श्रीरघुत्रीर विरह कह्यु बग्ना ॥ पुनि प्रसु गीध किया जिमि कीन्ही । बीध कवंध सवरिहि गिन दीन्ही ॥ पुनि प्रसु गीध किया जिमि कीन्ही । बीध कवंध सवरिहि गिन दीन्ही ॥ वहुरि विरह बरनत रघुत्रीरा । जेहि विधि गए सगेवर तीरा ॥ दो०—प्रसु नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसंग ।

पुनि सुश्रीव मिताई वालि भान कर भंग॥ कपिहि तिलक करि प्रभु कृत भीन प्रवरपन वास।

बरनव<sup>\*</sup> बरवा सरद ऋतु<sup>६</sup> राम रोप किप त्रास ॥ ६६ ॥ जेहि बिधि किपिति कीस पठाए । सीना खोज सकल दिसि धाए ॥ बिचर प्रवेस कीन्ह जेहि भांती । किपिन्ह बहोरि मिला संपानी ॥ सुनि सब कथा समीरकुमारा । नौंधन भएउ पयोधि श्रवारा ॥ लंका किप प्रवेस जिमि कीन्हा । पुनि सीनहि धीरजु जिमि दीन्हा ॥

१-- प्रतः बेहि। दि०: प्रतः [ तूनः बाहि ]। चनः प्रतः

२--- प्रवः सन । द्विवः प्रवः । (त्वः सन ] । नवः प्रवः।

६-- म० : भिराई। दि० : प्रवा [ तु० : मिनाइ कहि ]। यव : प्रवा

४—प्रथः करि प्रमु कृत । दिशः प्रशः [तृशः करि प्रमु खुक्त] । नगः प्रश्(द): वर्गप्रन्) । ५—प्रशः वसन । दिशः प्रशः ((५ष्र): वरन्त] । तृशः वस्ते । । चशः प्रशः (६) वरन्ते।

६-- प्र : चतु । दि० : प्र [ (३) (४) (५) : प्रह ] । तु०, च० : प्र [(६) : यर ] ।

७—-प्र० : दोज सक्क दिसि थाए। दि०, २०, २० : प्र० [ (६) मोजन सक्क नियाए ] ।

बन उजारि रावनिह भनोधी। पुर दहि नाँधेउ बहुरि पयोधी॥
श्राए किप सब जहँ रघुराई। बैदेही की कुसल सुनाई॥
सेन समेत जथा रघुरीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा॥
मिला बिमीषनु जेहि बिधि श्राई। सागर निश्रह कथा सुनाई॥
दो०—सेतु बाँधि किप सेन जिमि उतरी सागर पार।

गएउ बसीठी बीर बर जेहि बिधि बालिकुमार ॥ निसिचर कीस लराई वरनिसि बिबिध प्रकार ।

कुंमकरन घननाद कर बल पौरुष संघार ॥ ६७ ॥ निसचर निकर मरन बिधि नाना । रष्ट्रपति रावन समर बलाना ॥ रावन बघ मंदोदिर सोका । राजु विभीषन देव असोका ॥ सीता रष्ट्रपति मिलन बहोरी । सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी ॥ पुनि पुष्पक चिक्र किपन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपा निकेता ॥ जेहि विधि राम नगर निज आए । बायस विसद चरित सब गाए ॥ कहेिस बहोरि राम अभिषेका । पुर बरननर नृपनीति अनेका ॥ कथा समस्त भुसंडि बलानी । जो मैं तुम्ह सन कही भवानी ॥ सुनि सब राम कथा लगनाहा । कहत बचन मन परम उन्नाहा ॥ सो०—गएउ मोर संदेह सुनेउँ सकल रष्ट्रपति चरित ।

भएड राम पद नेह तव प्रसाद वायसितलक ॥
मीहि भएड श्रिति मोह प्रमु बंघन रन महुँ निरित्त ।
चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन ॥६८॥
देखि चरित श्रिति नर श्रानुसारी । भएड हृद्यें मम संसय मारी ॥
सोहर श्रम श्रव हित करि में जाना । कीन्ह श्रनुसह क्रुपानिधाना ॥

१—प्रवः लराई ! द्विवः प्रवः [ तृवः लराइ पुनि ] । चवः प्रवः । २—प्रवः वरननः । द्विव, तृवः प्रवः [ चवः (६) वरनतः, (८) वरनाः ] । १—प्रवः सरोदः । द्विव, तृवः, चवः प्रवः [(६) : सो मोहः ] । ४—प्रवः सोई । द्विवः प्रवः [ तृवः सो ] । चवः प्रवः (न): सो ] ।

जो श्रित श्रातप ब्याकुल होई। तरु खाया सुख जानइ सोई॥ जों निह होत मोह श्रित मोही। मिलतेउँ तात कवन विधि नोही॥ सुनतेउँ किम हिर कथा सुहाई। श्रित विचित्र यह विधि तुग्ह गाई॥ निगमागम पुगन मत येहा। कहिंह सिद्ध सुनि निह संदेहा॥ संत विसुद्ध मिलाई परि तेही। चितवहिं रामु कृपा किर जेही॥ राम कृपा तव दरसन भएक। तव प्रसाद मम संसय गएक॥ दो०—सुनि विहंगपित बानीर सिहत विनय श्रनुराग। पुलिक गात लोचन सजल मन हरषेउ श्रित काग॥

स्रोता सुमित सुसील सुनि कथारिक हरिदास । पाइ उमा श्रति गोप्यमिपि<sup>३</sup> सज्जन करिंह प्रकास ॥ ६१ ॥

बोलेउ कागमुसुंडि बहोरी। नमगनाथ पर प्रीति न थोरी।।
सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। क्रपापात्र रघुनाथक केरे।।
तुम्हिह न संसय मोह न माया। मो पर नाथ कीन्दि तुम्ह दाया।।
पठइ मोह मिस खगपित तोही। रघुपित दीन्हि बड़ाई मोही।।
तुम्ह निज मोह कही खगसाई। सो नहिं कक्क आचरज गोसाई।।
नारद मव विरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमबादी।।
मोह न श्रंथ कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही।।
तुस्ना केहि न कीन्ह बीराहार। केहि कर हृदय कोथ नहि दाहा।।
दो०-ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुन आगार।
केहि के लोभ विदंवना कीन्हिन येहि संसार।।

१ --प्र : सन् । द्वि० : प्र० । तृ० : मम । च० : तृ० ।

२.....भ० : बानी । द्वि० : प्र० । [ तु० : बानि बर]।

३ — प्रवः नोष्यतिष । दिवः प्रव [(५भ) : नोष्यमन] । [ मृष्यां नेष्यमन ] । चर्याः प्रव [ (म): गुप्तनत ] ।

४--- प्रव : वीराहा । द्वि०, तृ०, च० : प० [ (६): वीरहा ] ।

श्रीमद बक्त न कीन्ह केहि प्रभुता बिक्र न काहि। मृगलोचिन लोचन सर को ग्रस लाग न वाहि ॥ ७० ॥ गुन कृत सन्यपात नहिं केही । कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ जीवन ज्वर केहि नहिं बलकावा । ममता केहि कर जसु न नसावा ॥ मच्छर काहि कलंक न लावा । काहि न सोक समीर डोलावा ॥ चिंता सौंपिनि को नहिं खाया। को जग जाहि न ज्यापी माया।। मनोरथ दारु सरीरा । जेहि न लाग घन को श्रस धीरा ॥ सुत बित लोकर ईषना तीनी । केहि के मित इन्ह कुत न मलीनी ॥ यह सब माया कर परिवारा । प्रबल अमिति को बरनै पारा ॥ सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। श्रपर जीव केहि लेखे माहीं॥ दो०-ड्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड ॥ सो दासी रघुबीर कै समुम्के मिथ्या सोपि। छट न राम कृपा बिनु नाथ कहीं पद रोपि ॥ ७१ ॥ बो माया सब जगहि नचावा। जास चरित लखि काह न पावा।। सोइ प्रभु भ्रु बिलास लगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा॥ सोड सच्चिदानंद घन रामा। श्रज बिज्ञान रूप गुन्ध धामा ॥ ब्यापक ब्यापि ऋखंड ऋनंता। श्रसिल श्रमोघ सक्ति मगवंता ॥

१-- प्र०: मृगलीचिन लोचन । दि०: प्र० [ (५म) : मृगलोचिन के बैन ] । [तु०: मृग-नयती के नयत ] । [च०: मृगलोचिन के बैन ] ।

प्र : को नहिं। द्वि : प्र । [ तृ o : के हिं नहिं]। [ च o : का तिन ]।

ह—प्र**ः ोक । दि० : प्र० [ (३) (४) नारि, (५) सोक** ] । [ नृ० : नारि]। च० : प्र० [ (≒) नारि ] ।

४---प्र० : परिवास । द्वि०, तु०, च० : प्र० [(६) : परिवास ]।

५-- प्रवः बल । द्विवः प्रव। तृवः गुन । चवः तृव।

श्रगुन श्रदभ रे गिरागोतीता । सबदरसी श्रमवा श्रजीता ॥ निर्मल रे निगकार निर्मोहा । नित्य निरंजन मुखसंदोहा ॥ प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी र । ब्रह्म निरीह बिरज श्रविनासी र ॥ इहीँ मोह कर कारन नग्हीं । रिव सन्मुख तम कबहुँ कि जाहीं ॥ दो०—भगत हेत भगवान प्रभु राम धरें उ तन भूष ।

किए चरित पानन परम प्राकृत नर श्रनुरूप ॥ जथा श्रनेक<sup>भ</sup> बेप धरि नृत्य करह नट कोइ ।

सोइ सोइ भाव दंखाबइ आपुन होइ न सोइ॥ ७२॥ श्रास रघुपति लीना उरगणी। दनुज विमोहिन जन मुसकाणी॥ जे मित मिलन निषय बस दाभी। प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी॥ नगन दोप जा वहाँ जब होई। पीत बरन मिस कहुँ कह मोई॥ जब जेहि दिसिअम७ होइ खगेसा। सो यह पिच्छम उपड दिनेमा॥ नौकारूढ़ चनत जग देखा। अचल मोहबम आपुहि लेखा॥ बालक अमिहं न अमिहं गृहारी। कहि परसपर मिथ्यावादी॥ हिर बिषहक अस मोह बिहंगा। सपनेहुँ निहं श्रज्ञान प्रसंगा॥ मायाबस मितमंद अभागी। हृदयँ जमिनका बहु बिधि लागी॥ ते सठ हठवस संसय करहीं। निज श्रज्ञान राम पर धरहीं॥ दो०—काम कोच मद लोभ रत गृहासक्त दुख ह्या।

७-- प्र० : दिसिन्नम । दि० : प्र० [तृं० : न्नमदिसि । च० : प्र० ।

निर्गृत रूप मुलभ अति सग्रन जान नहिं है कोड़। स्रगम अगम नाना चरित सनि सनि मन अम होह ॥ ७३ ॥ सुनु खगेस रव्यति प्रभुताई। कहीं जथायि कथा सहाई॥ जेहि बिधि मोह भएउ प्रभु मोही । सोउ सब कथा छुनावौँ तोहीं ॥ क्रपा भाजन तुम्ह ताता । हरि गुन श्रीत मोहि सुखदाता ॥ राम ताते नहिं कछ तुम्हहि दुरावीं । परम रहस्य मनोहर गावीं ॥ सुनहु राम कर सहज समाऊ । जन श्रमिमान न राखहिं काऊ ॥ मुल सुलपद नाना । सकल सोकदायक अमिमाना ॥ संस्रति ता तें करहि क्रुपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति मूरी ॥ जिमि सिस् तन बन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ दो०-जदिप प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर। ब्याघि नास हित जननी गनहरे न सो सिम्रुपीर ॥ तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि । तुलसिदास ऐसे प्रमुहि कसन भजहरे अन त्यागि ॥७४॥ राम कृपा श्रापनि जड़ताई। कहीं खगेस सुनह मन लाई॥ जब जब राम मनुज तनु घरहीं । भगत हेतु लीला बहु करहीं ॥ तब तब श्रवधपुरी मैं जाऊँ। बाल चरित बिलोकि हरषाऊँ॥ जनम महोत्सव देखीं जाई। बरष पाँच तह रहीं लोमाई॥ इष्ट देव मम बालक रामा। सोमा बपुप कोटि सत कामा।। निज्ञ प्रभु बदन निर्हार निहारी। लोचन सुफल करी उरगारी॥ लघु बायस बपु रिहरि संगा। देखीं बाल चरित बहु रंगा॥

२—प्र०ः जान निः । द्वि०ः प्र० [ (३)( ४)( ५): न जानिः ] । नृ०ः प्र०। च०ः प्र० [ (≍): न जानिः ]।

२---प्र०: गनई । दि०: प्र० [ (३) (४) (५): गनत ]। तृ०, च०: प्र०।

३-प्रा : मजह । दि०, तृ० : प्र० । [ च० : (६) मजिस, (८) मजिह ]।

दो०-लिस्काई वह वह फिरहि तह तह संग उड़ा उँ। जूठिन परइ श्रिजिर मह सो उठाइ किर खाउँ॥ एक बार श्रित सैसवँ चिरित किए, रधुनीर।

सुमिरत श्रभु लीला सोइ पुलिकिन भएउ सरीर ॥ ७५ ॥ कहइ भुसुँडि सुनहु लगनायक । राम चरित मेवकर मुश्वरायक ॥ तृप मंदिर सुंदर सब भाँती । खिनत कनक मिन नाना जानी ॥ वरिन न जाइ रुविर श्राँगनाई । जहँ खेलिहिं नित चारिउ भाई ॥ वाल बिनोद करत रघुराई । विवरत श्राजिर जनि मुखदाई ॥ गरकत मृदुल कलेवर स्थामा । श्रंग श्रंग प्रति खिब बहु कामा ॥ नव राजीव श्ररून मृदु चरना । पदज रुचिर नल सिम दृति हरना ॥ लिलत श्रंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर रव कारी ॥ चारु पुरट मिन रिचत बनाई । किट किकिन कल सुखर मुहाई ॥ दो०—रेखा त्रय सुंदर उदर नामि रुचिर गंभीर ।

उर आयत आजत विविध बाल विभूपन चीर १ ॥ ७६॥ अरुन पानि नल करज मनोहर । बाहु विमाल विभूपन सुंदर ॥ कंघ बाल केहिर दर श्रीवाँ । चारु विद्युक द्यानन द्यांच सीताँ ॥ कलबल बचन अधर अरुनारे । दुइ दुइ दसन विसद बर बारे ॥ लिखत कपोल मनोहर नासा । सकल मुलद सिसकर सम हासा ॥ नील कंज लोचन गव मोचन । आजत माल सिलक गोरोचन ॥ विकट भृतिट सम सवन सुहाए । कुंचित कव मेचक खिल हाए ॥ पीत मिर्जन सिकगुली तन सोही । किलकिन चित्रतान भावति मोही ॥ कपरासि नृप अजिर विहारी । नाचिह निज प्रतिविद निहारी ॥

१---प्र० : कति सैसर्व । दि० : प्र० [ (४) (५) (५ ५): क्यतिसय सव ] । [ २० : प्रांतस्य स्वाद] च० : प्र० [ (८): क्यांतसय स्वाद ] ।

२--- प्रवः सेवक । दिव, तुव, वव : प्रव [ (६ ) : सेवन ] ।

३-- मध्य चीर । दि०, द०, च० : प० [( व ): बीर ] ।

मोहि सन करहिं निविध निधि कीड़ा । नरनत मोहि होति श्वति श्रीहा ।। किलकत मोहि धरन जन धानहिं । चलौं भागि तन पूप देखानहिं ॥ दो०—श्वानत निकट हसिंह प्रस् भाजत रुदन कराहि ।

जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चित्रइ पराहि ॥ प्राकृत सिम्रु इन सीला देखि भएउ मीहि मोह ।

क्वन चरित्र करत प्रसु चिदानंद संदोह ॥ ७७ ॥
पतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित ब्यापी माया ॥
सो माया न दुखद मोहि काही । आन जीव इव संस्रुति नाही ॥
नाथ इहाँ कछु कारन आना । सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥
ज्ञान अखंड एक सीतावर । मायावस्य जीव सचराचर ॥
जो सब के रह ज्ञान एक रस । ईस्वर जीविह मेद कहहु कस ॥
माया बस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गुनखानी ॥
परवस जीव स्वबस भगवता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥
सुवा मेर जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥
दो०—रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निरवान ।

ह्मानवंत श्रपि सो नर पसु बिनु पूँछ विषान ॥ राकापति बोडस उन्नहिंर तारागन समदाइ।

सकल गिरिन्ह दव लाइए बिनुंरिब राति न जाइ॥ ७८॥ ऐसेहि बिनु हरि मजन लगेसा। मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा॥ हिर सेवकहिं न ज्याप अविद्या। प्रभु पेरित ज्यापइ तेहि बिद्या॥ ता तें नास न होइ दास कर। मेर मगित बाइइ बिहंग वर॥ अम ते चिकत राम मोहि देखा। बिहँसे सो सुनु चरित बिसेषा॥

१--- प्रश्न सोहि होनि आति। दिश्य प्रशास्त । च्राः चरित होति सोहि। च्राः च्राः । १---- प्रश्न । दिश्य प्रशास्ति । च्राः च्याहि । च्राः च्याहि । १ १----- प्रश्न हरि वितु । दिश्य प्रश्न [(५): वितु हरि ]। च्रिशः वितु हरि ]। च्राः प्रश्न [(६): वितु हरि ]।

नीह कीतुरु कर मरभुन हाहूँ। जाना अनुत्र न मातु पिता हैं॥ जानपानि धाए मोहि धरना । स्याग्ल गान श्ररन कर चरना ॥ तब मैं भागि चलेंड र उरगारी । राम गहन कहुँ भुजा पसारी ॥ जिमि जिमि दृरि उद्दाउं अवासा । तहें हरिर अज देखीं निज पामा ॥

हो -- ब्रह्मलोक निग गएउँ मैं चितण्ड पाल उड़ात।

जग अगल कर बीच सब राम अजिह मोहि तात ॥ भेव करि जहीं लगें गति मोरि ।

गाउँ तहाँ प्रभु भूज निर्माख व्याकृत भएउँ बहारि ॥ ७१ ॥ मुदेखें नयन त्रिभिन जब भएऊं। पूर्ति वितबत कोसलपुर गण्ऊं॥ मोहि बिलांकि राम समकाहीं । विहंधन तुरन गण्ड सुख माहीं ॥ खदर माँक सन् श्रहजराया । देखेडं बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ श्रति विचित्र तहँ लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥ कोटिन्ह चतरानन गौगेसा । श्रशनित इटशन ग्वि ग्जनीसा ॥ त्रमनित लोकपान जम काला । त्रमनित मूघर भूमि विसाला ॥ सागर सरि सर विषिन श्रपाग । नाना भौति सृष्टि विस्तारा ॥ सर सुनि सिद्ध नाग नर किशर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ हो०-जो निं देखा निहं सना जो मनहें न सगाउ।

> सां सब अद्भुत देखेउँ बर्शन कर्यन विभि जाइ ॥ एक एक ब्रह्मांड महें रहीं प बरप सन एक। येहि विधि देखत फिरों में अंडकराह अनंक ॥ ८०॥

१-प्रवः स्तेष्ट [ (२) : विवष्ट' ]। द्विन, ३०, नवः प्रवः। २-- म० : सन परि । दि० : म० । न्० : हरि सन । ह—प्रव : वितयस' । दिव : प्रव । [मृव : चिनवन ] । चव : प्रव | ( = ): निनवन ] । ४-- प्रवः वहां वानि पति। दिव : बहां नर्ने गति [ (१अ) : नई लीग गनि रहि ]। [त्० : जह लिय गी रहि ]। च० : प्र० [ (६) : जह लिय गति गहि ] : ५--- प्रवः रही । दिव : प्रव [ ( ४ ): रहयो ] । [ तुव : रहे ] । तव : प्रव [(व): रहे] ।

लोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न बिप्नु सिव मनु दिसिन्नाता ॥
नर गंधर्व भूत बेताला । किन्नर निसंचर पश्च लग व्याला ॥
देव दनुज गन नाना जाती । सकल जीव तह आनिह गाँती ॥
महि सिर सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तह आनह आना ॥
अडकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखेँ जिनस अनेक अनुपा ॥
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी । सरक भिन्न नर नारी ॥
दसरथ कौसल्या सुनु ताता । विविध रूप भरतादिक आता ॥
प्रति ज्ञांड राम अवतारा । देखोँ वाल बिनोद उदारा ॥
दो० — भिन्न भिन्न में दीख सब् अवि विचित्र हरिजान ।

अगनित भुवन फिरेडँ प्रभु राम न देखेउँ आन ॥ सोड<sup>६</sup> सिस्रपन सोड सोमा सोड कृपाल रघनीर ।

भुवन भुवन देखन फिरों प्रेरित मोह समीर ॥ ८१॥ अभत मोहि ब्रह्मांड अनेका। बीते मनहुँ कलप सत एका॥ फिरत फिरत निज आश्रम आएउँ। तहुँ पुनि रहि कळु काल गवाँपुउँ॥ निज प्रभु जनम अवध सुनि पाएउँ। निर्भर प्रेम हरिष उठि धाएउँ॥ देखेउँ६ जनम महोत्सव जाई। जेहि बिधि प्रथम कथा मैं गाई॥ राम उदर देखेउँ जग नाना। देखत बनह न जाइ बलाना॥ तहुँ पुनि देखेउँ गम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना॥

```
१—५०: निग्रा : ति०: प्र० : [ ७० : जिनस ] च०: प्र० [ (८): तीव ] ।
१—५०: फ्रामश्राः निनारी, सरक : [(३) (५ म) निनारी, मरजू ;(४)(५) निवारी, सरजू ] ।
१ तृ०: निः सर्ग, मरजू ] । च०: प्र० : निनारी, स्राजू ] ।
१ —५०: कीमल्या सन् ना । । दि०: प्र० । [७०: कीसल्याविक माना ] । च०: प्र० ।
४ —५०: भपारा । दि०, गृ०: ५०। व०: प्र० [ (८): सव देखें व ] ।
५ —५०: में नीन्य भर । दि०, तृ०: प्र० । च०: प्र० [ (८): सव देखें व ] ।
५ —५०: सोश । दि०: प्र० । [७०: सो ] । च०: प्र० ।
७ —५०: देखें । दि०: प्र० । तृ०: प्र० । सरीर ।
५ —५०: देखी । दि०: प्र० । तृ०: देखें व । च०: तृ०।
```

करों बिचार बहोरि बहोरी। मोह फलिल ब्यापिन मित मोरी।। उभय घरी महँ में सब देखा। भएउ स्विन मन मोह बिनेपा ॥ दो -देखि कृपाल विक्रम मोहि विहेस तव बिहाँसत ही सुख बाहर आएउ मन मनिषीर॥ सोइ लरिकाई मो सन करन लग पुनि राम। कोटि भौति समुभावों मनु न लहह विश्वाम ॥८२॥ देखि चरित येह सो प्रमुताई। ममुम्मन देह दसा विभराई॥ धरनि परेउँ मुख आव न बाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राना ॥ प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी। निज माथा प्रभुता तव रोकी॥ कर भरोज प्रभु मम सिर घरेऊ । दीन दयान भक्त दुल हरेऊ ॥ कीन्ह राम मंहि बिगत त्रिभोहा । सेवक मृत्वद कृपा संदोहा ॥ प्रसता प्रथम विचारि विचारी । मन महँ होइ हरव श्रनि भारी ॥ भगतबञ्चलता अभ के देखी। उपजी मन उर गीनि विसेर्धा। सजल मयन पुलकित कर जोरी । कीन्डिउँ वह विधि विनय बरोरी ॥ दो०-सनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवास ॥ काग भुसंडि भौगु वर ऋति प्रमन्न मोहि जानि। अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोन्त सकल सुख खानि ॥ ८३॥ ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना । मुनिर दर्लभ गुन से जग साना ॥ श्राज् देउँ सबरे संसय नाहीं । भौंगु जो नीहि भाव मन माहीं ॥

सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउँ । मन अनुमान करन अब आगेउँ ॥ प्रभु कह देन सकल सुस मही । भगति आपनी देन न कही ॥

भगित हीन गुन सब सुख कैसे । लवन बिना बहु बिंजन जैसे ॥
भजनहीन सुख कवने काजा । अस बिचारि बोले उँ खगराजा ॥
जी प्रमु होइ प्रसन्न वर देहू । मोपर करहु कृपा अरु नेहू ॥
मन भावत बर माँगौं स्वामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥
दो: —श्रबिरल भगित बिसुद्ध तव सृति पुरान जो गाव ।
जेहिर खोजत जोगीस मुनि प्रमु प्रसाद कोउ पाव ॥

भगत कल्पतरु प्रनतित क्रुपासिंधु सुल्याम ।
सोइ निज भगित मोहि प्रमु देहु दया करि राम ॥८४॥
एवमस्तु किह रघुकुलनायक । बोले बचन परम सुल्दायक ॥
सुनु बायस तहँ सहज सयाना । काहे न माँगिस श्रम बरदाना ॥
सब सुल खानि भगित तें माँगी । निहं जग कोउ तोहि सम बड़ भागी ॥
जो सुनि कं।िट जतन निहं लहहीं । जे जप जोग श्रनल तन दहहीं ॥
रीभोउं देखि तोरि चतुराई । माँगेहु भगित मोहि श्रित भाई ॥
सुनु बिहंग प्रसाद श्रव मोरे । सब सुम गुन बिसहिं उर तोरे ॥
भगित ज्ञान बिज्ञान बिगगा । जोग चरित्र रहस्य बिमागा ॥
जानव तें सबही कर मेदा । मम प्रसाद निहं साधन खेदा ॥
दो०—माथा संभव श्रम सब श्रव न व्यापिहिंह तोहि ।

जानं सु ब्रह्म श्रनादि श्रज श्रगुन गुनाकर मोहि ॥
मोहि भगत प्रिय संतत श्रस बिचारि सुनु काग ।
काय बचन मन मम पद करेसु श्रचल श्रनुराग ॥८५॥
श्रब सुनु परम बिमल मम बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥
निज सिद्धांत मुनावौं तोही । सुनि मन धरु सब तिज भजु मोही ॥

१--प्रः देते । द्विः प्रवः [(४,(५),५ म): बैली | । दृवः बैली । चवः तृव । २--प्रवः जैक्षि । द्विवः प्रवः [ १०: मो ] । चवः प्रवः । १--प्रवः प्रमु । द्विवः प्रवः [ तृवः भवः] । चवः प्रवः।

मम माया संभव संसारा। जीव चराचर विविध प्रकारा॥
सब मम प्रिय भव मम उपजाए। सब तें श्रिधिक मनुज मोहि भाए॥
तिन्ह महं हिस्स हिज महं श्रुनिधारी। निन्ह महं निगम धर्म श्रनुसारी॥
निन्ह महुं निय विश्क्त पुनिर ज्ञानी। ज्ञानिहुं तें त्र्यति प्रिय विज्ञानी॥
तिन्ह तें पुनि मोहि प्रयानिज दामा। जेहि गिन मोहि नरे दूसिर श्रासा॥
पुनि पुनि मस्य कहीं नोहि पाही। मोहि नेवक सम प्रिय कों उनाहीं॥
भगतिहीन विरंखि किन होई। सब जीवहुरै सन प्रिय मोहि सोई॥
भगतिहीन विरंखि किन होई। सब जीवहुरै सन प्रिय मोहि सोई॥
भगतिवंन स्रति नीची प्रानी। मोहि पान प्रिय श्रिस मम बानी॥
दो०—सुनि सुसील सेनक सुनित प्रिय कहु काहि न लाग।

श्रुति पुरान कह नीति श्रांस सावधान मुनु काग ॥८६॥
एक पिता के विपुल कुमारा। होहि पृथक गुन सील श्रवारा॥
कोउ पंडित कोउ तापस जाता। कोउ धनवंत सूर कोउ दाता॥
कोउ पंडित कोउ तापस जाता। कोउ धनवंत सूर कोउ दाता॥
कोउ पितु भगत वचन मन कर्मा। सपनेहु जान न दूसर धर्म॥
सो सुत प्रिय पितु पान समाना। जद्यपि सो सब भौति श्रयाना॥
येहि विधि जीव वसचर जेते। त्रिजग देव नर श्रमुर समेते॥
श्रिलिल विस्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि वराविर दाया॥
तिन्ह महँ जो परिहरि मद माया। मजहर मोहि मन वच श्ररु काया॥
हो०-पुरुष न्पंसक नारि वा जीव चराचर कोइ।

सर्व भाव भज कपट ताज मीहि परम प्रिय सोइ॥ सो०-सत्य कहीं खग तोहि छुनि सेवक मम पान भिय। अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब॥८७॥

१—५०: पुनि । द्विण्: प्रवा [ गृण्: अव् ] । चण्: प्रवा २—[प्रवः जेवि भगति मोरि न] । द्विण्ः जेवि गनि मोरि । गृण, चण्ः द्विण् । २—प्रवः जीवद्व । द्विणः प्रव [ (३)(४)(थ)ः जीवन ] । तुणः प्रवा [चणः जीवन] । ४—प्रवः सजदः । द्विणः प्रवः [ तुणः सजवि ] । [चणः में नहीं है, (म) सजवि ] ।

कवहुँ काल निहं क्यांपिह तोहीं । सुमिरेस भजेसु । निरंतर मोहीं ॥
प्रभु वचनामृत सुनि न श्रघाऊँ । तन पुलिकत मन श्रित हरपाऊँ ॥
सो सुख जानइ मन श्ररु काना । निह रसना पिंह जाइ बखाना ॥
प्रभु मोना सुख जानिह नयना । कि किमिस कि तिन्हिह निहंबयना ॥
बहु निधि मोहि पबोधि सुख देई । लगे करन सिसु कौ नुक तेई ॥
सजल नयन कहु मुख किर रूखा । चितइ मातु लागी श्रित मुखा ॥
देखि मातु श्रातुर उठि घाई । किह मृदु बचन लिए उर लाई ॥
गोद राखि कराव पय पाना । रघुपित चरिन लिलन कर गाना ॥
सो० - जेहि । सख लागि प्रारि श्रस्म वेष कृत सिन सलद ।

श्रवधपुरी नर नारि तेहि सुख महुँ संतत मगन ॥ सोई सुन्व स् लवलेस जिन्ह बारक सपनेह लहेउ।

तं निह गनिहं प्रशेष ब्रह्म मुखिं सज्जन मुनित ॥ ८८ ॥
भ पुनि अवध रहेड कुछु काला । देखेड बाल बिनोद रसाला ॥
राम प्रसाद मिक्त बर पाएउँ । प्रमु पद बंदि निजासन श्राएउँ ॥
तब तें मोहि न ब्यापी माया । जब तें रघुनायक श्रपनाथा ॥
येह सब गुप्त चिरत मैं गावा । हिर माया जिमि मोहि नचावा ॥
निज अनुभव अब कहीं सगेसा । बिनु हिर मजन न जाहि कलेसा ॥
राम ऋपा बिनु सुनु खगराई । जानि न जाइ राम भमुताई ॥
जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ निह प्रीती ॥
भीति बिना निहं भगति हदाई । जिमि सगपित जल कै चिकनाई ॥
सो०-विनु गुर होइ कि जान जान कि होइ बिराग बिनु ।
गाविहं बेद प्रसन सस कि सहिश्च हिर भगति बनु ॥

१--प्रशः स्विरेस मजेसः दिरः प्रव [ (२)(४)(५): स्विरेड मजेड ] । तृवः प्रव। [ चवः स्विरेड मजेड ] ।

२—प्रः बेहि।।दि०:प्रश् [तु०: बो]। च०:प्रश

३ - प्रवः सोई स्वा ६० : प्रवा ित्वः सो सक्तर । प्रवः प्रवा

४ -- प्र : ते निह गनिहि । दिवः प्रव । [ मृव : सौ निह गनै ]। चव : प्रव ।

कोउ विसाम कि पाव तात सहज संतीप विनु ।

चनइ कि जन विनु नाव कोटि जतन पांच पांच मारिका ॥८१॥

विनु संतीप न काम' नसाही । काम श्रव्यत सुख सर्थतं हुं नाही ॥

राम भजन विनु निटाह कि कामा । धन विनीन न्ह कर्यहुं कि जाना ॥

विनु विज्ञान कि समता श्रावें । कोउ अवकाम कि नम विनु पावे ॥

सदा विना धर्म नहिं हाई । विनु मंह गंध कि पावइ काई ॥

विनु तप तिज्ञ कि कर विस्तारा । जन विनु रस कि होइ रांसपा ॥

सीन कि मिन विनु वुध सेवकाई । जिमि विनु तेज न कप गुसाई ॥

निज्ञ सुस विनु मन होइ कि धीरा । परम कि होइ वितीन सभीग ॥

कवनिउ सिद्धि कि विनु विस्वासा । विनु हरि भजन न भव भय नासा ॥

दो ० –विनु विस्वास भगति नहि तेहि विनु द्रवहि न राम ।

राम कृषा बिनु सन्नेहुँ जीव न लहरे विस्नामु ॥ सोर-अस विचारि मति धीर तजि कृतर्क ससय सकल ।

सिंस सत कोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास ॥

१— प्रवः काम न । द्विवः प्रव ((४) (५): न पा ) । तृष्ः न पाम । चणः मुण । २— प्रवः कीन न तह । द्विवः प्रवा मित्रवः । त्वि । के सहै । । चणः विश्व कि लड्डी

काल कोटि मत सरिस ऋति दुस्तर दुर्ग दरंत। ध्रमकेत् सन कोटि सम दुगवग्व भगवंत ॥ ६१ ॥ प्रभ अगाध सन कोटि पताला । समन कोटि सत सरिम कगला ॥ तीरथ श्रमित कोटि समः पावन । नाम श्रम्बिन श्रघ पुगर नसावन ॥ हिमगिरि कोटि अचल रचनीग। सिंधु कोटि सत सम गमीरा॥ कामधेन सत कोटि समाना। सकन कामदायक मगवाना॥ सारद कोटि अमिन चतुराई। बिधि सत कोटि सृष्टि निप्नाई॥ विष्तु कोटि समर पालन करता । रुद्र कोटि सन सम संघरना ॥ धनद कोटि भन सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निघाना ॥ भार४ घरन सन कोटि ऋहीसा । निरवित्र निरुपम प्रमु जगदीसा ॥ छं - निरुपम न उपमा त्रान राम समान राम निराम कहै। जिमि कोटि सन खबोत सम रिव कहन ऋति लघना लहै।। येहि भाँति निज निज मति विनास मुनीस हरिहि बखानहीं। प्रमु भाव गाहक प्रति कृशन सप्रेम सुनि सुन मान्री॥ दो०-रामु अनिन गुन भागर थाह कि पात्रह कोड । संनन्ह सन जन किछु मुनेउँ तुम्हिं सुनाएउँ सोइ॥ सो०-भावबस्य भगवान प्रविन्धान करुनामवन । निज ममना भद्र मान भित्र सदा सीतार व ॥ ६२ ॥ मुनि भुसंडि के बचन मुहए। हरविन लगपनि पंख फुनाए।। नयन नीर मन श्रनि हरपाना । श्री रघु । नि प्रनाप उरु श्राना ॥

१---प्रवः समा ६०: प्रवः [ ७०, चवः मा ]। २---प्रवः पूरा [ द्विष्, नृव, चवः पुत्र ]। ३---प्रवः समा द्विवः प्रवः [ (४४): सन ] । [नृव, चवः सत्र] ।

८—प्रवः गार । द्विवः प्रव [ (५प्र'ः घरा ]। तृव, चवः प्रव ।

५ -- प्रथा प्रवादिकः प्रकृति (३)(४)(५) प्रमाति ]। तृक् चकः प्रकृत

पाछिल गोह समुक्ति पिन्नाना । ब्रह्म अनिदि मनुज करि भानार ॥
पुनि पुनि कार्ग चरन सिरु नावा । जानि राम सम प्रेम बद्दावा ॥
गुरु त्रिनु अर्वनिधि तरह न कोई । जौ बिरंचि संकर सम होई ॥
संभय सर्प असेउ मोहि ताना । इसद लहिर कुतकं बहु ब्राता ॥
नव सक्ष्य गारुहि रचुनायक । मोहि जिब्राएउ जन मुख्दायक ॥
नव प्रसाद मम मोह नसाना । राम रहस्य श्रन्थम जाना ॥
को०--ताहि प्रसंसिर विविध विधि सीस नाह कर जोरि ।

वचन विनीत सपेग मृतु बोलेड गरुड़ बरोरि॥ प्रभु अपने अविवेक तें बूम्हीं स्वामी तोहि॥

कृपासिंधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि॥ १३॥ तुम्ह सर्वज्ञ तज्ञ तमपारा। सुमित सुसील सरल क्राचारा॥ ज्ञान निर्दात निज्ञान निवासा। ग्रुनायक के तुम्ह निय दासा॥ कारन कवन देह येह पाई। तान सकल मोहि कहरू वृक्काई॥ राम चरिन सर सुंदर स्वामी। पाण्डु कहाँ कर हु नमगामी॥ नाथ सुना में श्रस सिव पाही। महा प्रलयहुँ नास तव नाहीं॥ सुषा वचन नहिं ईस्वर कहई। सोउ मोरे मन ससय प्रहर्दे॥ श्रम जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जम्म कान कलेवा॥ श्रद्ध हा श्रमित लयकारी। काल सदा प्रतिक्रम भारी॥ सोट-नुम्हहि न ज्यापत काल श्रमि कमल कारन कवन।

मंहि सो कहहु छुपाल जान प्रभाव कि जोग बल ॥ दो०-- प्रसुर तब आसन आएँ४ मोर मोह. अ.म भाग। कारन कबन सो नाथ सब कहहु सहित अनुराग ॥ र ४॥

१— प्रवः साना । दिव : प्रवः [ तृव, यव : आः १ ] ।

२- प्रवः प्रसस्ति । दिव : प्रवः [ तृव : प्रसस्ते ] । चव : प्रवः ।

६- प्रवः सुषा । द्विव : प्रव । तृवः सूषा । त्रव : तृव ।

४- ५० : आर । दि० : ५० [ (३) : प्या खे ] । [ मू०, च० : या उ') ।

गरु गिरा सनि हरषेउ कागा। बोलेउ उमा परम अनरागा॥ धन्य धन्य तव मति उरगारी । प्रस्न तुम्हारि मोहि ऋति प्यारी ॥ स्रिन तब प्रस्न सप्रेम सहाई। बहुत जनम के स्रिम मोहि आई॥ सव निज कथा कहीं मैं गाई। तात सुनहु सादर मन लाई॥ जप तप मख सम दम ब्रत दाना । बिरत बिबेक जोग विज्ञाना ॥ सब कर फला रखपति पद प्रेश । तेहि बिनु को उन पावइ खेमा ॥ बेहि तन राम भगति मैं पाई। ता तें मोहि ममता अधिकाई।। र्जीह तें कळ निज स्वारथ होई। तेहि पर ममता कर सब कोई॥ सो - पन्न गारि श्रसि नीति श्रति संमत सज्जन कहिं। श्रति नीचह सन पीति करिय जानि निज परम हित ॥ कीट तें होइ तेहि तेंर पाटंबर रुचिर। क्रीम पालड सब कोड परम अपावन पान सम ॥ १ ५॥ स्वारथ साँच जीव कहूँ येहा। मन क्रम बचन राम पद नेहा॥ सोड पावन सोड समग सरीरा । जो तन पाड भजहरे रखबीरा ॥ राम विमुख लहि विधि सम देही । कवि कोविद् न प्रसंसिह तेही ॥ राम भर्गात येहि तन उर जामी । ता ते मोहि परम प्रिय स्वामी ॥ नजीं न तन निज इच्छा मरना । तन बिन बेद भजन नहिं बरना ॥ प्रथम मोह भोहिं बहुत बिगोवा । राम विमुख सुल कवहुँ न सोवा ॥ नाना जनम करम प्रिन नाना । किए जोग जप तप मख दाना ॥ कदन जोनि जनमेर्ड जहाँ नाहीं। में खगेस अमि अमि जग माहीं ॥ वेसेडं करि सब करम गोसाई। सुसी न मएउँ अवहिं की नाई ॥ र्माध भोहि नाथ जनम बहु केरी । सिथ प्रसाद मित मोह न घेरी ॥

१- ५०: ५६म । द्वि०: प्र० [ (४) (५) : सब्ति ] । [ नृ०, च०: सहित ] । :-- प्र० : तेक्षितें । द्वि०: प्र० । [ न०, च०: नार्ते ] ।

<sup>? -</sup> प्र0: ,। प्री । द्वि० : प्र0 [ (३) (-) (५) : मजिम] । तृ०, च० : प्र० ।

दां० - १थम जनन के चरिन अप कहें। सुनहु चिहैगेस ।
सुनि पशु पद रिन उपजइ जाने भिटिह कलेस ॥
पुरुष बहुर एक पशु जुग कलिजुग ग्लम्ल ।

तिहं कि जुग को अधर्म रन सकल शिगम प्रितकूल ॥ १६॥ तिहं कि जुग को अलपुर जाई। जन्मन अप मृद तन पाई॥ मित्र सेवक मन कम अरु वानी। आन देव निंदक अभिमानी॥ धन मद्गत्त परम बाचाला। उम बुद्धि उर दंभ बिसाला॥ जद्वि रहेउं रघुपनि रजधानी। तद्वि न क्छु महिमा तब जनी॥ अब जाना में अबध प्रभावा। निगमागम पुगन अस गावा॥ कवनेटु जनम अवध बस बोई। गम पगयन सो परि होई॥ अबध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसिहं रामु धनुपानी॥ सो कि लिकाल कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी॥ नो कि लिकाल महीर धर्म सब तुमर भग सद्मेंथ।

द्भिन्ह निच मित किए करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ भए लोग सब मोहबस लोम असे मुमकर्म।

सुनु हरिजान ज्ञानंनिध कही कछुक किल वर्म ॥१०॥
बरन वर्म नहिं श्रास्त्रम चारी। श्रुनि विरोध रत सब नर नारी॥
द्विज स्नुनि वेचक मूप प्रजासन। को उनहिं गान निगम अनुमामन॥
मारग साह जा नहुँ तोह गावा। पंडिन मोह जो गाल बनावा॥
मिश्रमारंभ दंभ गत जोई। ता कहुँ संत कहह सब कंई॥
सोइ सबान जो पर धन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आवारी॥
तो कह मूँठ मसखरी जाना। कनियुग सोइ गुन्वंन बसाना॥

१- प्रवः ग्रसे । द्विवः प्रवः [ नृवः मसि ] : ववः प्रवः

२— प्रः इत । दि० : प्रः [(५) : ग्रह ]। तृ० : प्रः । [ च० : ग्रुप ]।

३- प्रo : रन सब नर। दि० : प्रo । [ तृतः जनरन नर ]। [ च० वम नर श्री ]।

<sup>·─</sup>प्रवः वेन्ताः द्विवः प्रवः [(३) (४) (५आ)ः वंचकः ] । [ तृवः, चवः वंचकः ] ।

निश्वार जो श्रुति पथ त्यागी। कलि जुग सोइ ज्ञानी सो बिशगी । ॥ जाकें नख श्ररु जटा बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला॥ दो०—श्रमुभ बेष भूषा धरे भन्ताभन्त जे खाहिं। तेइ जोगी तेइ सिद्ध ना पूजितिर कलिजुग माहि॥

सं ० - जे अपकारी चार तिन्ह कर गीरव मान्य तहरै।

मन कम बचन लबार तेइ बकता किलकाल महुँ ॥ ८॥ नारि बिक्स नर सकल गोसाई । नाचि नट मर्कट की नाई ॥ सूद द्विजन्ह उपदेशिंह ज्ञाना । मेलि जनेक लेहि कुदाना ॥ सब नर काम लोम रत कोधी । देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी ॥ गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । म बहिं नारि पर पुरुष श्रमागी ॥ सौमागिनी बिभूषन होना । विधवन्ह के सिंगार नवीना ॥ गुर सिष बिधर श्रध का लेखा । एक न सुनइ एक नहिं देखा ॥ हरइ सिष्य धन सोक न हरई । सो गुर घोर नरक महुँ परई ॥ मातु पिता बालकन्हि बोलाविंह । उदर भरइ सोइ धरम सिखाविंह ॥ दो० — ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर कहिंह न दूसरि बात ।

कीड़ी लागि मोह बस करहि बिश गुर घात ॥ बादहिं सुद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह तें कल्लु घाटि ।

जानइ ब्रक्ष सं। बिनवर श्रीखि देखाविह डाटि॥ ११॥ पर त्रिय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता लपटाने॥ तेइ श्रभेदवादी ज्ञानी नर। देखा मैं चरित्र कलिजुग कर॥ श्रापु गए श्ररु तिन्हहूँ घालहिं। जे कहुँ सत् मारग प्रतिपालहि॥

१ -- [ प्रवः द्वान वैरागी] । दिवः द्वानी सो विरागी [ (५७): द्वानी वैरागी ] । [ तृ०, स्ववः द्वानी वैरागी ] ।

२---प्र : पुजिति । द्विः प्र० [(३) (४) (५): पूज्य ते] । [नृः पूजित] । [नः पूज्य ते] ।

३--- प्रवः भान्य तेइ । द्विवः प्रवः [ तुवः मान्यता ] । चवः प्रवः

४-- म॰ : अति। दि० : प्रका [ तु० : पुर ]। व० : प्रका

५-- [ प्र०:क ]। दि० :का [ (५४):का ]। तुः दि०। [च० :कर ]।

६-प०: अ वह सन । दि०: प्र०। [तृ०: जे कह सत]। [च०: निज कुन दोष]।

करुप करूप भरि एक एक नग्का । परिंह जो दुविह श्रुति करि तग्का ॥ जे गरनाध्रम तेलि कुम्हाग । स्वयच किगत कोल कलवाग ॥ नारि मुई गृह संपति नागी । मूइ मुद्दाइ होहि सम्यासी ॥ ते जिन्ह मन आपु पुजाविह । उभय लेक निज हाथ नगाविह ॥ जिन्ह निरच्छर लोलुप कामी । निगचार मठ कृपली स्वामी ॥ सूद्र करिं जप नप अन नानार । वैठि गरासन कहिंह पुगना ॥ सम नर कल्पित करिंह आवारा । जाइ न गरिन अनीति अपारा ॥ यो०—भए वरनसंकर कलिर भिन्न सेत सब लोग ।

करहिं पाप पावहिं दुस्त भय रुज सोक वियोग ॥ श्रृति संगत हिर भगति पथ संजुन विश्ति विवेठ ।

तेहिं न चलहिं नर मोहबस कल्पिहं पंथ श्रानेक ॥ १००॥ खं० -बहु गाम सँबारिह धाम जती । बिषया हरि लीन्हिरही विश्ती ॥ तपसी धनवंन दिरद्र गृही । किल कौतुक नात न जात कही ॥ कुलबंति निकारिह नारि सती । गृह श्रानिह चेरि निवेरि गती ॥ सुत माँनिह मातु पिता तब लों । श्रवलानन दीस नहीं जब लों ॥ समुरारि पिश्रारि लगी जब तें । रिपु कृप कुटुंव भए तब तें ॥ समुरारि पिश्रारि लगी जब तें । रिपु कृप कुटुंव भए तब तें ॥ वृष पाप परायन धर्म नहीं । किर दंड विद्यंव भजा निनहीं ॥ धनवंत कुलीन मलीन श्रापी । द्विजविन्ह जनंउ उधार सपी ॥ महिं मान पुरान न बेरहिं जो । हरि सेवक संत सही किल सो ॥ किब बारिह बार दुकाल परें । बिनु श्रनन दुकी सब लोग मेरे ॥

१--वः श्नामा । द्विः प्रवः (३) (४): दाना ] । [ तृ०, नवः दाना ] ।

२ - प्रवः कति । दिव प्रवः [ तृवः कती ] । चवः सृवः ।

१--[प्रवः न रही] । दिव : रही [ (५वा): न रहि] । तुव, वव : दिव ।

४-- प्रवः कुलबंति । दिव : प्रव [ (१) (४) (५) कुलब्स ]। नृव, चव : प्रव।

५-- म० : दूबक । दि० : प्र० [(४) : दूबन ] : नृ० : प्र० । [ न० : दोष के | ।

दो ० सुनु स्वगेस किन कपट हठ दंभ द्वेष पासंह । मान मोह मायादि मद र ज्यापि रहे ब्रह्मंड ॥ तामस धर्म करहि नर जप तप मस ब्रत दान ।

देव न बरपहिं १ घरनि पर बये न जामहिं धान ॥१०१॥ अ०—अवना कच मूपन मूरि छुधा। धनहीन दुस्ती ममता बहुधा॥ सुस चाहिं मूढ़ न धमरता। मित थारि कठोरि न कोमलता॥ नर पीड़ित रोग न मोग कहीं। अभिमान बिरोध अकारन हीं॥ लघु जीवन संबत पंचदसा। कलपांत न नास गुमानु असा॥ किलकाल विहाल किए मनुजा। निहं मानत कोड अनुजा तनुजा॥ निहं तोप बिचार न सोतलता। सब जाति कुजाति भए मँगता॥ इरिपा परुपाच्छर लोलुपता। मिर पूरि रही समता बिगता॥ सब लोग वियोग विसोक हए। बरनाक्षम धर्म अचार गए॥ दम दान दया निहं जानपनी। जड़ता परबंचनताति धनी॥ तनुपोषक नारि नरा सगरे। परिनदक जे जग मो बगरे॥

दो ० - सुनु व्यालारि काल १ किल मल श्रवगुन आगार।
गुना बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार॥
कृतजुग त्रेता द्वापर४ पूजा मल श्ररु जोग।

जो गति होइ सो किल हरि जाम ते पाविह लोग ॥१०२॥ कृतजुग सब जोगी विज्ञानी। किर हरिध्यान तरिह भव प्रानी॥ त्रेता विविध जज्ञ नर करही। प्रशुहि समर्पि करम भव तरही॥

१ -प्रवः भाग क्षेत्रं कार्याद् मद । दिवः प्रवः [ त्वः कान मोहं मारादि मद ]।

<sup>- -</sup> प्रव: काल । द्विव: प्रव। [ तृव: कराल ]। चव: प्रव।

४ [प्र.: डापरहुँ]। दि०: डापर [(५त्र): डापरहुँ]। [तृ०: डापरहुँ]। [च०: डापर मर्थ]।

द्वापर किर रघुपित पद पूजा। नर भव तर्गह उपाउ न दृजा।। किलिजुग केवल हिर गुन गाहा। गावत नर पावित भव थाहा।। किलिजुग कोग न जज्ञ न ज्ञाना। एक अधार राम गुन गाना।। सब मरोस तिज जो भज गमिह। प्रेम समेत गाव गुन आर्माह।। सोइ भव तर केळु समय नाही। नामप्रताप प्रगट किल माही।। किल कर एक पुनीत प्रताप। मानस पुन्य हीहि निहें पापा।। दो०—किलजुग सम जुग श्रान निह जों नर कर विस्वाम।

गाइ राम गुन भन निमल भव तर विनिह भवास ॥ प्रगट चारि पद धर्म के किन महुँ एक भधान ।

जैन केन विधि दीन्हें दान करह कल्यान ॥१०३॥
नितर जुग धर्म होहिं सब करें। हृदयं राम माया के प्रेरे॥
सुद्ध सत्व समता विद्याना। कृत प्रभाव प्रसन्ध मन आना॥
सत्व बहुत रज कल्लु रित कमी। सब विधि मुख त्रेता कर धर्मा॥
वहु रज स्वल्प सत्व कल्लु तामस। द्वापर धर्म हम्प भग नानस॥
तामस बहुत रजोगुन थोरा। किल प्रभाव विगेध चहुं श्रोरा॥
वुध जुगधर्म जानि मन माहीं। तिज श्रधर्म रित धर्म कराहीं॥
काल धर्मर नहि व्यापहि ताही। रखुपति चरन भीति श्रांस जाही॥
नट कृत विकट कपट सगराया। नटलंबकहिं न व्यापह माया॥
हो०—हरिं माया कृत दोष शुन विद्य हरि भजन न आहिं।

भिज्ञ राम तिज काम सब श्रस निचारि मन माहि ॥
तिह किल काल वरव वहु वसंड श्रवध विहर्गस ।
परेड दुकाल विपतिवस तब मैं गएउँ विदेस ॥१०४॥
गएउँ डवेनी सुनु उरगारी । दीन मलीन दरिद दुन्वारी ॥

१--- प्रवः नितः। द्विवः प्रवः [(३) (५%) श्वः ]। १७०, गृवः छ। १। २--- प्रवः कालधर्मः। द्विवः प्रवः। [सुवः कानधर्मः]। [चवः प्रभु प्रभावः]।

गए काल कछु संपित पाई। तहें पुनि करों संभु सेवकाई ॥

विश्व एक वैदिक सिव पूजा। करह सदा तेहि काजु न दृजा ॥

परम साधु परभारथ विंदक। संभु उपासक नहिं हरि निंदक ॥

तेहि सेवी में कपट समेता। द्विज दयाल अति नीति निकेता ॥

वाहिज नम्र देखि मोहि साई। विभ्र पढ़ाव पुत्र की नाई॥

संभु मत्र मोहि द्विजवर दीन्हा। सुम उपदेस विविध विधि कीन्हा॥

जपों मंत्र सिव मदिर जाई। हृदय दंभ अहमिति अधिकाई॥

दो०-में खन्न मल संकुल मित नीच जाति वस मोह।

हरिजन द्विज देखे जरों करों विष्नु कर दोह॥

सो०-गुर नित मोहिं प्रशेध दुखित देखि श्राचरन मम । मोहि उपजइ श्रित कोच दंभिहि नीति की मार्वई ॥१०५॥ एक बार गुर लीन्ह बोलाई। मोहि नीति बहु मौँति सिखाई॥ सिव सेवा के फल सुन सोई। श्रविरल भगति राम पद होई॥ रामिह भज़िहं तात सिव धाता । नर पावर के केतिक बाता ॥ जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु दोह सुल चहसि अभागी ॥ हर कहुँ हरिसेवक गुर कहेऊ । सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ ॥ श्रथम जाति मैं विद्या पाए। भएउ जथा श्रहि दूच पित्राए॥ मानी ऋटिल कुमाग्य कुजाती। गुर कर द्रोह करौँ दिनु राती॥ श्रतिदयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिलाव सुबोधा ॥ जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहि हति ताहि नसावा।। धूम श्रनल संभव सन् भाई। तेहि बुमाव धन पदवी पाई॥ रज मग परी निरादर रहड़े। सब कर पद प्रहार नित सहई।। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई॥ सन लगपति अस समुभि प्रसंगा । बुध नहि करहि अधन कर संगा ॥ कवि कोबिद गावहिं असि नीती । खल सन कलई न मल नहिं शीती ॥ उदासीन नित रहिन्ना गोस है। खल परिहार म नाम की नाई।। मैं खल इत्य कपट कृतिनाई। गुर्ग हिन कर्तत न मोहि गुहाई॥ दोल-एक बार्ग हर मेदिर अपत रहेउ सिव नाम।

गुर आएउ अभिमान ने उठि नहिं श्रीन्ह प्रनाम । भो दबाल नहि कहेंद्र कह्यु उर न गंध न्य लेम ।

श्रित श्रव गुर अपमानना महि नहिं सके महेस १००॥
मिदर मौंक गई प्रमानना महि नहिं सके महेस १००॥
मिदर मौंक गई प्रमानना । र इन्भाग्य श्रज्ञ श्रिममा । ॥
जद्यपि तव गुर के निर्दे कोषां । श्रित क्रपान निन मग्यक बीचा ॥
तद्यपि साप सठ देहीं नीही । नीहि विरोध सोहाइ न महि ॥
जौ निह दंड करीं खल तीरा । श्रष्ट होइ श्रुति माग्य मौंग ॥
जै सठ गुर सन इग्पा करहीं । रारव नग्क कोटि जुग परहीं ॥
तिजय जोनि पुनि धरि सरीरा । श्रयुन जन्म भीर पावहिं पीरा ॥
विठि रहेसि श्रज्यार इव पापी । सर्प होहि खन मन मिन व्यापी ॥
महा विटप कोटर महें जाई । रहु श्रथमाधम श्रथन न पार्ट ॥
दो० –हाहाकार कीन्ह गुर श्रक्त मुनि मिन सार।

कंपित मोहि त्रिलांकि यति उर उपजा परिनाप ॥ करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्भुख कर जारि।

विनय करत गद्धाद गिरार गश्चिक धार गान भीर ॥१००॥
नमाभीशगीशार्नानवीग्द्रप : विभुं व्यापकं अब वेदरवर पं ॥
निजं निर्मृत्य निर्विकदवं निरीहं । विदारगश्मकाशवास गजेहं ॥
निराकारगीकारम् तुर्राय । गिराजानगीतीनगीशं गिराश ॥
करालं महाकालधानं छपाल । गुणागार संभागार न गह ॥
नुवारादिसंकाशगीरं गभीरं । मनोमृतकोटिनभा श्री शर्गरं ॥

१--प्रवः संदिर। दिवः अव [ रूवः संदिर्द्धः ]। चवः प्रवः।

२-- भ० : स्वर । द्वि० : प्र० [(५) (५ म) : गिरा] । तृ० : गिरा । न० : न० ।

ग्फु'न्मीलिकत्तां निन्ती वारु गंगा । लमद्वालवालेन्दु कंठे भुजंगा ॥
चनत्कुंडलं शुभंनत्रं श्रित्रं । प्रसन्नाननं नीलकठं द्यालं ॥
धृगाधाशचर्मावर मुंडमालं । प्रियं शंकरं सर्वनार्थं भजामि ॥
प्रचंडं प्रकृष्ट प्रगल्मं परेशं । प्रसट ग्रजं भानुकोटिप्रकाश ॥
त्रयःशूल निर्मूलन शूलपाणिम् । भजेहं भवानीपिन मावगम्यं ॥
कलातीन कल्याणकल्पांतकारी । सदा सज्जनानंददाता पुरारी ॥
चिदानंदसंदोहमोहापहारी । प्रसीद प्रभीद प्रभो मन्मथारी ॥
न यावद् उमानाथपादारविंदं । भजंतीह लोके परे वा नराणां ॥
न तावरसुलं शांति संनापनाश । प्रसीद प्रभो सर्वम्नाधिवासं ॥
न जानामि योग जपं नैव पूजां । नतोहं सदा सर्वदा शंमु तुम्यं ॥
जराजन्मदुःस्रीधतानप्यमानं । प्रभो पाहि त्रापल मानीश शंमो ॥

रुलो - रुद्राष्टकमिदं भोक्तं विशेश हरतोषयेर । ये पठति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदिन ॥

दां - सुनि बिनती सबंज्ञ सिव देखि बिप श्रनुगगु।

पुनि मदिर नभ बानी मह दे द्विजवर वर माँगु॥

जी प्रसन प्रमु मोपर नाथ दीन पर नेहु।

निज पद भगति देह प्रमु पुनि दृसर वर देहु॥

तव मायावस जीव जड़ संतत फिरइ मुलान।

तिह पर कांध न करिश्र प्रमु क्रुपासिध भगवान॥

प्रकः श्रू शुने र'। किंद्र प्रक्ष (१५४०) : श्रू चिनेत्र') । तृष्ट शुक्रनेत्र'। चन्द्र १००। प्रकः तीपये । [६०, तृष्ट कृष्ट प्रेट प्रकृष

प्रवः भागि सः । द्विवः प्रवः [तृवः वानी मह हे]। चवः प्रवः।

४ - प्रः प्रश्व भी यर । द्विष्ठ ५० [,५%) : ब्रह्म मोहि पर ] । तृ० : अति कोषि पर ] । नु० : प्रष्टा

<sup>ः</sup> प्रथमनाहिकः प्रथा[तृकः सन्ती]। चकः प्रथा

संकर दीन द्याल श्रव येहि पर होह कृपाल। साप अनुभह हो। जेहि नाथ शारे ही काल ॥१०८॥ येहि कर होइ परम कल्पाना । सोइ करहू अब क्रुपानिधाना ॥ बिन गिरा युनि परित सानी। एवशस्त इति भै राभ नानी।। जदांप कीन्ह येहिं दारुन पापा । में पुनि दीन्ह क्रोध कार सापा ॥ तदपि तुम्हारि साधता देखी। किंग्ही येहि प कूपा विसेपी॥ **छ**मासील जे पर उपकारी। ते द्विज ममरे प्रिय अथा खगरी ॥ मोर साप द्विज व्यर्थ न बाइहि । जन्म सहस्र श्रवसि येह पार्डाह ॥ जन्मन मरत दुसर दुख होई। येहि न्वल्पी नहिं क्यापिहि सोई ॥ कवनेह जन्म मिटिहि नहिं ज्ञाना । सुनहि सुद्र मम वचन प्रवाना ॥ रघपति पुरी जन्म तव मएक। पुनि ते मम सेवा मन दएक॥ पुरी प्रभाव अनुमह मोरे। राम मगति उपनिष्ठि उर तीरे ॥ सन मम बचन सत्य श्रव माई । हरि तोषन बन द्विज सेवकाई ॥ श्रव जिन करहि बिश्र श्रयमाना । जानेस संत श्रनंत समाना ॥ इंद्रकुलिस मम सूल बिसाला। कालदंड हरिचक कराला ॥ जो इन्ह कर मारा निह मन्हें। बिप्र द्रोह पावक सो जर्ह।। श्रम विवेक राखेड मन माहीं। तुग्ह कह जग दुर्लभ क्छ नाहीं ॥ औरी एक ग्रासिया मोरी। अप्रतिहत गति होर्डाह नोरी॥ दो०-मृति सिव बचन हरिष ग्र एवमस्त्र इति अर्था। मोहि प्रवेधि गएउ गृह संभ चान उर शिख ॥ प्रेरित काल विधिष गिरि बाइ भएउँ में ज्याल ।

१--- प्रवृत्ति । हि० : प्रवृ । नृवता । यव : प्रवृ

२-- प्र० : मोहि प्रिय । द्वि : प्र० । तु० : सम प्रिय । च० : तृ०

१—अ० : सहस अवस्थ । दि० : सहस्र अवसि । [तृ० : सहस्र अवस्य] । च० : डि०

४--- म० : विथि । दि० : प्र० । [त० : सुविध] । च० : प्र०

पुनि प्रयास बिनु सो र तनु तजे उँगए कछु काल ॥ जोड तन धरौं तजी पुनि श्रनायास हरिजान । जिमि नृतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुरान ॥ सिव राखी श्रुति नीति श्ररु मैं नहिं पाव कलेस । येहि विधि धरेड विविध तन् ज्ञान न गएउ खगेस ॥१०६॥ त्रिजग देव नर जोइ तन घरऊँ। तहँ तहँ राम भजन श्रनुसरऊँ।। एक सूल मोहि बिसर न काऊ । गुर कर कोमल सील सुमाऊ ॥ चरमर देह द्विज के मै पाई। सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई।। खेर्ली तहूँ<sup>३</sup> बालकन्ह मीला। करी सकल रघुनायक लीला ॥ प्रौढ़ भए मोहिं पिता पढ़ावा । समुभों सुनों गुनों नहि भावा ॥ मन तं सकल बासना भागी। केवल राम चरन लय लागी।। कह खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुम्धेनुहि त्यागी ॥ भ्रेम मगन मोहि कळू न सोहाई । हारेख पिता पढ़ाइ पढ़ाई ॥ भए कालबस जब पित माता। मैं बन गएउँ मजन जनत्राता॥ अहँ जहं बिपिन मुनीस्वर पावों । श्रास्तम जाड जाड सिरु नावों ॥ ब्रुफ्ती तिन्हिंह राम गुन गाहा । कहिंह सुनौं हर्राषत खगनाहा ॥ सनत फिरों हरि गुन अनुवादा । अब्याहत गति समु प्रसादा ॥ छटी जिर्बाध ईपना४ गाढ़ी। एक लालसा उर ऋति बाढ़ी॥ राम चरन बारिज जब देखों । तब निज जन्म प्रफल करि लेखों ॥ जेहि पूर्बों सोइ मुनि श्रस कहई। ईस्वर सर्व मृत मय अहई॥

निर्गुन मत नहिं मोहि छहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई॥

१ - सो । द्वि० प्र० । [ नृ० : भोख] । [च० : पीत्त नहीं है] - प्र० : चर्स । द्वि० : प्र० [ (५५) : धर्म ] नृ०: चरस । [च० : धर्म] । ६ - प्र० : नर्दू [ (२) : नहीं ] द्वि०: प्र० । [नृ०, च० : तहां ] । ४ - प्र० : र्यमा । द्वि० प्र० [ (१) (५) : र्यमा ] । [च० : न र्यम]

दो०-गुर के बचन सुरित किर शाम चरन मनु लाग।
रघुपनि जस गावन किरें। छन छन नव श्रनुराग ॥
नेह सिखर वट छायौँ सुनि लोमस श्रामीन ।
देशि चरन सिर नाण्ड नचन कहेड श्रित दीन ॥
पुनि मम बचन विनीन मृतु सुनि कृपाल स्वगरात ।
मोहि सादर पूछत अए द्विज श्राण्हु केहि काज ॥
तब में कहा कृपानिधि तुम्ह सर्वज मुजान।

सगुन त्रक अवराधनरे भोहि ६हहु भगवान ॥११०॥ सब मुतीस रघुर्यात गुन गाथा। इहं इद्धुक साद्र व्यगनाथा।। व्यवस्थान रन भुनि विज्ञानी। मोहि परम अभिकारी जानी॥ करन त्रव उपरेसा। यज श्रद्धेन श्रगुन हदयेसा॥ लागे अकल अनीह अनाम अस्ता । अनुनवगम्य असंह अन्या ॥ मन गोतीत श्रमल श्रविनासी। निविकार निर्माध मन्त्रासी॥ सो तें ताहि तोहि नहिं मेदा। यारि भीचि इव गानहिं वेदा ॥ विविधि भौति मोहि सुनि ससुभावा । निर्मुन भन ममरे हृद्य न थावा ॥ पुनि में कहेड नाइ पर सीसा । सगुन उपासन कहह मुनीसा ॥ राम भगति जल मम मन मीना । किमि बिलगाह मुनीस प्रवीना ॥ सां उपवेस कहह करि दाया। निज नयनन्हि देखी रघुराया।। भरि सोचन विसोकि अवधेसा। तत्र मुनिहों निर्मुन उपदेमा॥ सनि प्रति कहि हरिकथा अनुपा। खंडि सगुन मन अगुन निरूपा।। तब मैं निर्मुत मत करि दूरी। सगुन निरूपों करि इंड गूरी।। उत्तर प्रतिउत्तर में कीन्हा। स्रान् तन भए कांध के नीन्या।।

१-- प्रवः क्रपानिषि । दिव : प्रव । [तुव : क्रपायनन] । चव : प्रव ।

२-- प्रवः भवरायन । दिवः प्रवः [तुवः भवरायन ।] चवः प्रवः

सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए'। उपज कोघ ज्ञानिन्ह र के हिए ।। श्रति सँघरषन कर जो कोई। श्रनल प्रगट चदन तें होई॥ दो०—बारंबार सकोप सुनि करह निरूपन ज्ञान। में श्रपने मन बैठ तब करों बिबिध श्रनुमान॥

कोध कि द्वेत बुद्धि बिनु द्वेत कि बिनु श्रज्ञान।

मायावस परिष्ठित्र जड़ जीव कि ईस समान ॥१११॥ कबहुँ कि दुस सब कर हित ताके। तेहि कि दरिद्र परसमिन जाके॥ परदोही की होहिं निसंका। कामी पुनि कि रहिं श्रकलं का॥ वंस कि रहिं छ श्रनहित कीन्हे। कर्म कि होहिं स्वरूपिंह चीन्हे॥ काह्र सुमिन कि खल सँग जामी। सुम गति पाव कि पर त्रिय गामी॥ भव कि परिंह परमातम बिंदक। सुसी कि होहिं कबहुँ हिर निदक॥ राजु कि रहह नीनि बिनु जाने। श्रध कि रहिंह हिर चिरत बसाने॥ पावन जस कि पुन्य बिनु होई। बिनु श्रध श्रजस कि पावइ कोई॥ साशु कि कछु हिर भगति समाना। जेहि गाविह श्रुति संत पुराना॥ हानि कि जग येहि सम कछु शाई। भजिश्र न रामिह नर तनु पाई॥ श्रध की बिनु तामस कछु श्रान।। धर्म कि दया सिरस हरिजाना॥ येहि बिध श्रमित जुगुति मन गुनेऊँ। मुनि उपदेस न सादर सुनेऊँ॥ पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा। तब मुनि बोलेड बचन सकोपा॥ मुह परम सिख देउँ न मानिस। उत्तर प्रतिउत्तर बहु श्रानिस।

१- [अं ः क्षेप्, जीप ]। दिन्द किए, किए। [ (३) (४) : कीप, दीप ]। दिन्द किएक,

र प ० : धानिन्द । ४० : बानिङ्क [ (३) : बानिन्द ]। [त्० : सानी ]। च० : दि० ।

र -- प्रणः का डोविं। दिश्य प्रण [ (२) कि डोर, (४) (५) को डोर ]। [नुश्य की होह]। [च्रश्य कि पोर]।

४—प्र०: परमारमा । द्वि०: ५० [ (२८): परमारथ ]। त्०: परमारम । चि०: परमारथ ।

५---प्र० : बितु तामस । द्वि० प्र० [ (३) (४) (५): पिश्चनता सम] । तृ०, च० : प्र० ।

सस्य बचन बिरवास न करही। बायस इव सब ही तें बरही।। सठ स्वपच्छ तव हृदय विसाला। सपिद होहि पन्ती चंडाला॥ लीन्हि साप मैं सीस चढ़ाई। नहिं क्छु भय न दीनता आई॥ दो०—तुरन भएउँ में काग तब पुनि सुनि पद सिरु नाइ।

सुमिरि राम रखुवंस मिन हरिषत चलेउं उड़ाइ ॥ उमा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रीध ।

निज प्रमुख देखिं जगत केहिर सन करहि विगेष ॥११२॥ सन् स्रोस नहिं बद्ध रिषि द्वन । उर भेरक रष्ट्रवंस विमूषन ॥ क्रपासिय सनि मनि करि माँगे। लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी।। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना । मुनि मित पुनि फेरी भगवाना ॥ रिव मम सहन सीलता देखी। राम चरन विस्वास विसेवी।। श्रति विसमय पुनि पुनि पद्धताई । सादर प्रनि मोडि लीन्ड बोलाई ॥ मम परितोष विकिध विकि कीन्हा । हरवित राममंत्र तव दीन्हा ॥ बालक रूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहि सुनि क्रपानियाना ॥ मुंदर सुखद मोहि श्रति भावा । सो प्रथमहिं मै तुम्हिह सुनावा ॥ सनि मोहि कद्धक काल तहँ राखा । रामचरितमानस तत्र भासा ॥ सादर मोडि यह कथा धुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा यहाई॥ रामचरित सर ग्रह सहावा। संस प्रसाद तात में पावा॥ तोडि निज भगत राम कर जानी । ता ते में सब कहेड बखानी ॥ राम भगति जिन्ह के जर नाहीं । कबहूँ न तात कहिय तिन्ह पार्टी ॥ सनि मोहि विविध भौति समुभावा । भड्डे सभेभ सनि पर सिरु नावा ॥ निज कर कमल पर्रास मम सीसा । हरपित कासिव दीन्हि मुनीसा ॥ राम भगीत अविरत उर तोरे । बिसिह सदा प्रसाद अब मोरे ॥

दो०-सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन श्रमान। इच्छामरन ज्ञान विराग निघान ॥ जेहि र आश्रम तुम्ह बसब २ पनि सुमिरत स्त्री भगवंत। व्यापिति तहँ न श्रविद्या जोजन एक प्रजंत ॥११३॥ काल करम गुन दोष सुभाक । कछ दुख तुम्हहिन ब्यापिहिकाक ॥ रामरहस्य ललित बिधि नाना । ग्रप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ बिनु सम तुम्ह जानव सब सोऊ । नित नव नेह राम पद होऊ ॥ जो इका करिहहु मन माहीं। प्रमुरे प्रसाद कळु दुरलम नाहीं।। द्यनि सुनि त्रासिष सुनु मतिधीरा | त्रक्षगिरा मइ गगन गॅभीरा ॥ एवमस्त तब बच सनि ज्ञानी । यह मम भगत कर्म मन बानी ॥ सनि नम गिरा हरब मोहि मएक । प्रेम मगन सब संसय गएक ॥ करि बिननी मुनि त्रायेस पाई। पद सरोज पनि पनि सिरु नाई॥ हरष सहित येहि श्रासम श्राएउँ । प्रमु प्रसाद दुरलभ वर पाएउँ ॥ इहाँ बसत मोहि सुन खगईसा। बीते कलप सात अरु बीसा॥ करौं संदा रघपति गुन गाना। सादर स्रनिहं बिहंग सजाना॥ जब जब अवधपुरी रघुबीरा । घरहिं मगत हित मनुज सरीरा ॥ तब तब बाइ रामपुर रहऊँ । सिम्र लीला बिलोकि मुख लहऊँ ॥ पुनि डर राखि राम सिम्रुक्षपा | निज श्रास्त्रम श्रावीं लगमूपा || कथा सकल में तुम्हिं सुनाई। काग देह जेहि कारन पाई॥ कहेडँ तात सब प्रस्न तुम्हारी । राम सगति महिमा अति भारी ॥ दो -ता तें यह तन मोहिं प्रिय भए उराम पद नेह । निज प्रभु दरसन पाएउँ गएउ सक्त संदेह ॥

१--प्रः वेदि। दि०: प्र०। [तु०: वो ]। च०:प्र०।

२--- प्रवः बस्ब । दिव : प्रव । [ तृव, चव : बस्ह ] ।

३---प्र०: इरि । दि० । प्र०। तु० : प्रमु । च० : तृ० ।

भगति पच्छ हठ कि रहे उँ दीन्ह महारिषि साप।

सनि दर्शम वर पाएउँ देखह भजन प्रनाप ॥११४॥ जे श्रसि भगांत जानि परिहरहीं । कंवल ज्ञान हेतु श्रम फाहीं ॥ ते जड़ कामधेन गृह त्यागी। खोजत श्राकु फिरहिं पय लागी।। <u>मुन</u> स्वगेस हरि भगति बिहाई। जे सुल चाहहिं त्रान उपाई॥ ते सठ महासिध बिन तरनी । पैरि पार चाहहिं जड करनी ॥ सनि असुडि के बचन भवानी। बोलंड गरुड़ हरिष मृदु बानी।। तव प्रसाद प्रभुः मन उर माहीं । सैसय सोक मोह अम नाहीं ॥ सनेउँ प्रनीत राम गुन मामा । तुम्हरी कृपा लहेउ विश्वामा ॥ प्रस पृत्रों तोही। कहड़ बुम्हाइ क्रुपांविष मोही।। कहिं संत सुनि वेद पुराना। निहं कछ दुर्लभ आन समामा॥ संहर सुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई। नहिं आदरेंहु भगति की नाई।। ज्ञानिह भगतिहि श्रंतरु केता । सक्त कहहु भभु छुवानिकेना ।। स्रनि उरगारि वचन युक्त माना । सादर बोलेउ काग स्रजाना ॥ भगातिहि ज्ञानिह निर्दे कछ भेदा । उभय हरिहं भव संभव खेदा ॥ नाथ मुनीम कहिं कछु श्रवर । सावधान सोउ सुनु विहंगवर ॥ ज्ञान विराग जोग विज्ञाना। ये सब पुरुष सुनहु हि जाना॥ पुरुष प्रताप प्रवल सब मौती। श्रवला श्रवन सहज जड जानी ।। दो०-पुरुष रथागि सक नारिष्ठिं जो बिश्क्त मनि धीर ।

न तु कामी निषयावस<sup>२</sup> विमुख जो पद रधुवीर ॥ सो० सोउ मुनि ज्ञान निधान मृगनयनी विध् मुख निर्दास ।

विकल १ होहिं हरिजान नारि विस्व माया प्रगट ॥११५॥ इहीं न पद्मपात कक्कु राखीं। वेद पुरान संन मत मासीं॥

१--प्रवः सोई। द्विवः प्रव। [ सुवः सो ]। चवः प्रव।

२-- प्र० : विषयावस । द्वि० : प्र० । [ तु० : विषयाविवस ] । [च० : जो विषयवस ]।

र--- प्रवः निवस । दिव : प्रव । सुव : विक्ता । चव : सुव ।

मोह न नारि नारि के रूपा। पश्चगारि यह रीति र अनुपा।। माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ । नारि वर्ग जानें सब कोक ।। पुनि रबुबीरहि भगति पियारी। माया खलु नर्तकी विचारी॥ भगतिहि सानुकूल रघुराया । ता तें तेहि डरपित श्रांत माया ॥ राम भगति निरुपम निरुपाधी । बसइ जास उर ५दा श्रवाधी ॥ तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करिन सकइ कछु निज प्रमुताई॥ ग्रस विचारि जे मूनि विज्ञानी । जावहिं भगति सकल सुस खानी ॥ दो०-यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ। जाने तेर रघपति कृपा सपनेहूँ मोह न होइ॥ श्रीरी स्थान भगति कर भेद सुनह सुप्रबीन<sup>३</sup>। जो सनि होइ राम पद प्रीति सदा ऋबिकीन ॥११६॥ सनह तात यह श्रकथ कहानी। समुमत बनइ न जाइ प बखानी॥ ईश्वर श्रंस जीव अबिनासी । चेतन श्रमल सहज सुलरासी ॥ सो माया बस भएउ गोसाई । देंघ्यो कीर मर्कट की नाई ॥ जड चेतनहि श्रंथि परि गई। जदिष मृषा छूटत कठिनई॥ तब ते जीव भएउ संसारी। छूट न प्रंथि न होइ सुसारी॥ श्रृति पुरान बहु कहेउ उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुमाई ॥ जीव हृदय तम मोह बिसेपी। प्रंथि छुटि किमि परइ न देखी।। ईस जब करई। तबह कदाचित सो निरुश्ररई।। द्यस संयोग सारिक सदा धेनु सुहाई। जो हिर क्रुपा हृदयँ वस श्राई॥

जय तप ब्रत जम नियम श्रापारा । जे श्रुति कह सुम धर्म श्राचारा ॥

१-- प्रव: रांति। दिव: प्रव। [तृव, चव: नीति ]। १-- प्रव: जो नानै। डिव: प्रव। एव: नानै ते। चव: एव। १-- प्रव: सुप्रनीन। दिव: प्रव। [तृव: प्रनीन ]। [चव: सो प्रनीन ]। ४-- प्रव: अबिद्धीन। डिव: प्रव [ (५आ): अबद्धीन]। [त्व, चव: अबद्धीन ]। १-- प्रव: आह्या दिव: प्रव। [तृव, चव: जात ]।

तेड तृत हरित चरइ जब गाई। भाव बच्छ सिम् पाइ पेन्हाई॥ नोइ निवृत्ति पात्र विश्वामा। निर्मेत्त मन श्रहीर निज दामा॥ परम भर्ममय पय दृहि भाई। श्रवटइ श्रवल श्रकाम बनाई॥ नोप मरुत तब जमा जुड़ावै। श्रुति सम जावतु देइ जमावै॥ भृदिता मथइ विचार भथानी। दम श्रधार रज्ज सत्य सुवानी॥ तब मिश्र काहि लेइ नवनीना। विमल विराग सुमग सुपुनीना॥ वो० – जांग श्रामि करि प्रयट तब कर्म सभासम लाइ।

बुद्धि सिशवह ज्ञान घृत ममता मम जरि जाइ॥
तत्र विज्ञानरूपिनी वृद्धि विभव घृत पाइ।
चित्त विज्ञा भरि घरइ दुष्ठ समता विज्ञाटि बनाइ॥
तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास ते काहि।
तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करइ सुगाड़ि॥
सो०-बेडि विधि लेसइ दीप तेजरासि विज्ञानमथ।

जानिह तामुर समीप जगह मदादिक सलम सब ॥११७॥
सोहमस्मि इनि वृत्ति श्रलहा। दीन सिला सोइ परम भवंडा॥
श्रानम श्रनुभव सुल सुपकासा। तब भव मृत भेद श्रम नासा॥
पवल श्राविद्या कर परिवाग। मोह श्रादि तम मिट्ड श्रपाग॥
तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारारे। उर गृह वैठि प्रंथि निरुशारारे॥
स्वारम श्रथि पाव जौं सोई। तो यह जीव कुनारथ होई॥
सारत श्रंथि जानि सगराया। बिन्न श्रनंक करइ तब माया॥
रिद्धि सिद्धि भेरइ वहु भाई। बुद्धिह लोभ दिसावहि श्राई॥
कल वल कल करि जाहिं समीपा। श्रंवल बात बुकावहि दीपा॥

होइ बुद्धि को परम समानी । तिन्हतनुचितवन अनहित जानी । । जो तेहि विधन बुद्धि नहिं बाधी । तो बहोरि सुर करहिं उपाधी ॥ इंद्री द्वार भारोखा नाना । तहँ तहँ सुर बैठे करि थाना ॥ आवत देखिं विषय बयारी । ते हिंठ देहिं कपाट उधारी ॥ जब सो प्रमंबन उर गृह जाई । तबिंह दीप बिज्ञान बुमाई ॥ अंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा । बुद्धि बिकल महरे विषय बतासा ॥ इंद्रिन्ह सुरन्ह न ज्ञान सोहाई । विषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ विषय समीर बुद्धि कृत मोरी । तेहि विधि दीप को बार बहोरी ॥ दो०—तब फिरि जीव विविध विधि पावड संस्ति क्लेस ।

हरिमाया अति दुस्तर तरि न जाइ निहँगेस ॥ कहत कठिन समुम्तत कठिन साघत कठिन निनेक।

होइ घुनाच्छर न्याय जौं पुनि प्रस्यूह अनेक ॥११८॥ आनपंश्वर कृपान के धारा। परत खगेस होइ निहं बारा॥ जौं निविन्न पंथ निर्वहई। सो कैवल्य परमपद लहई॥ अति दुर्लम कैवल्य परम पद। संत पुरान निगम आगम बन् ॥ सम मजत सोइ मुकुति गुसाई। अनइच्छित आवइ बरिआई।॥ जिम अल बिनु जल रिह न सकाई। कोटि मौंति कोउ करइ उपाई॥ तथा मोच्च सुस सुनु स्वगराई। रिह न सकइ हिर मगित विहाई॥ अस विचारि हिर भगत सयाने। सुकुति निरादर भगति लुमाने॥ भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संस्रुति मुल अविद्या नासा॥ भोजन करिका दुसि हिस सागी। जिम सो असन पचड् जठरागी॥

१-- प्रः भयी । [६०: मय]। प्रः मरः [ ा०: वा ]। २--- प्रः साधत । द्विः प्रः [(३) (४) (५४): साधत]। [त्वः, च०: साधत]। इ--- प्रदः ज्ञानपंथ । द्विः प्रः । त्वः ज्ञानकपंथ]। च०: प्रः। ४--- प्रः भजत । द्विः प्रः [(३): भजत]। [त्वः भगति]। च०: प्रः। ५--- प्रिः प्रच्ये ]। द्विः प्रच्या [त्वः, च०: प्रच्ये ]।

श्रित हिर भगति :सुगम सुलदाई । को श्रित मूढ न जाहि सुहाई ॥ दो > —सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तिरश्च उरगारि । भजहु राम पद पंक्रज श्रिस सिद्धांत विचारि ॥ जो चेतन कहँ जड़ करइ जड़िह करइ चैतन्य।

श्रस समरथ रघुनायकितं भजिहं जीव ते घन्य ॥११६॥ कहेड ज्ञान सिद्धांत बुमाई। मुनहु भगति मनि के प्रभुताई॥ राम सगति वितासनि संदर। बसइ गरुड जाके उर श्रंतर॥ परम प्रकास रूप दिन राती । नहिं दछ चहित्र दिया पृत वानी ॥ मोह दरिद निकट नहिं आवा। लोभ वात नहिं ताहि बुम्हाश।। प्रवल श्रविद्या तम मिटि जाई। हारति सकल सल्तम समुदाई॥ खल कामादि निकट नहिं जाहीं। यसइ भगति जाके उर मार्टी ॥ गरल सुधा सन अरि हित होई। ते हि मनि बिन सुख पाव न कोई ॥ व्यापितं मानस रोग न भारी । जिन्हके बम सब जीव दुखारी ॥ राम भगति मनि उर वस जाकें। दुख लव लेस न सपनेह तार्कें।। चतर सिरोमनि तेइ जग माही । जे मनि लागि सुजतन हराही ॥ सो मनि जदिप प्रगट जग अहर्ड । राम क्र्या बिन नहिं कोउ लहर्ड ॥ सगम उपाय पाडवे करे। नर हतभाग्य देहि भटनेरे॥ पावन पर्वत बेद पुराना । सम कथा रुचिराकर नाना ॥ मर्मी सज्जन सुमति कृतारी। ज्ञान विराग नथन उरगारी॥ भाव सहित खोजह जो पानी । पाव भगति मनि सब मुखलानी ॥ मोरे मन प्रभु अस बिखासा । रात ते अधिक राम कर दाया ॥ राम सिंख बन सज्जन बीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ सब कर फल हरि भगति सहाई। सो बिनु संत न काह पाई॥ श्रस विचारि जोड र कर सतसंगा । राम भगति तेहि सलभ विहंगा ॥

१-- प्रवाह । दिव : प्रवाहित : वेश ] । [ नव : वो ] ।

दो०-व्रक्ष पयोनिषि मंदर ज्ञान संत सुर आहिं॥ कृषा सुवा मधि कादृहिं भगति मधुरता जाहि॥ विरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिप् गारि।

जय पाइच्य सो हरि भगति देखु खगेस विवारि ॥१२०॥ पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ। जौ कृपाल मोहि ऊपर माऊ ॥ नाथ मोहिं निज सेवक जानी। सप्त प्रस्त मम कहहु बसानी॥ प्रथमहिं कहहु नाथ मतिथीरा। सब ते दुर्लभ कवन सरीरा ।। बढ़ दुल कवन कवन सुख भारी । सोउ सं छेपहि कहहु विचारी ॥ संत असंत मरम तुम्ह जानहु । तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ कथन पुन्य श्रुति बिदित विसाला । कहहु कवन श्रय परम कराला ॥ मानस रोग कहतु समुमाई। तुम्ह सर्वज्ञ कृपा अधिकाई॥ तात सुनहु सा:र अति प्रीती। में संखेप कही यह नर तन सम नहिं कविनि देही। जीव चराचर जाचत जेही॥ स्वर्ग श्रपनर्ग निसेनी । ज्ञान बिराग मगति सुम र देनी ॥ सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर । होहिं विषयरत मंद मंदतर ॥ काँच किरिच बदले तेर लेही। कर तें डारि परसमिन देहीं॥ नहिं दरित्र सम दुल जग माहीं । संन मिलन सम सुल जग<sup>३</sup> नाहीं ॥ पर उपकार नचन मन काया। संत सहज सुभाव सगराया॥ संत सहिंह दुल परहित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी॥ मूर्ज तरू सम संत कृपाला । परहित नितिद्रसहविपति विसाला ॥ सन इव खल पर बंधन करई । खाल कढ़ाइ विपति सहि मरई ॥ खल बिनु स्वारथ पर श्रपकारी। श्रहि मूपक इव सुनु उरगारी॥

१---प्रवः सुन । दिवः प्रव [ (१) (४) ः सुन ] । [ स्व, चवः सन] ।

२ - [मण्ड बदले के] । दिण्ड बदले ते [(पन्म): बदले के] । नृण्ड हिण । [(म): गहि सी नर]।

३---प्रवः जाग् । दिवः प्रवा [तुव, चवः सञ्जु]।

४ — प्रः निनि । द्विरः प्रः [ (३) : निन ] । [तृरः निन] । चरः प्ररः।

५-प्रवः स्ट्री दिव : प्रवः त्वः स्ट्री । चव : त्वा

संपदा बिनासि नसाही । जिमि ससि हति हिम उपल बिलाही ॥ दप्ट उदय र जग आगिर हेतू। जथा प्रसिद्ध अध्य मह केत्॥ उद्य संनन सम्बद्धारी । बिरव सुखद जिभि इंद नमारी ॥ संन परम धरम श्रति बिदित श्रिट्सा । पर निदा सभ अप न गिरीसा ॥ हरि गुरु निरंक दादर होई। अन्न सहस्र पात्र तन सोई॥ द्विज निद्युक वह नरक भाग करि। जग जनमह बायस सगैर घरि॥ मुर श्रुति निंदक जे श्रिमिमानी । रीरव नरक परहिं ते प्रानी ॥ होहि उल्क संत निदा रत। मोह निया पिय ज्ञान भानु गत ॥ सब के निंदा जे जड़ करहीं । ते चमगाद्र होह शबनरहीं ॥ सनह नात अब भानस रागा । जिन्ह तें दुख पावहिं सब लोगा ॥ मोह सकल व गांधन्ह कर मूला । निन्ह तेरे पूर्वि उपजिहिबह सला ॥ वात कफ लांभ अपारा । क्रोध पिरा नित क्षाती जारा ॥ €1H व्रीति काहि औं शीनित माई। उपजद सन्यपान दुखदाई॥ मनारथ दुर्गम नाना । ते सब सुल नाम की जाना ॥ **ਕਿਪ**ਹ ममता दाद कंड दरपाई। हरप विषाद गरह बहुनाई॥ पर मुख देखि जर्गन सोइ वई। ५ए दुएता मन कटिलई ॥ अहंकार अति द्वर दमरुआ। १ दंभ कपट भद मान नहरुआ। रात्ना उदरबांद श्रति भारी। त्रिनिधि ईपना रहन तिजारी॥ जुग विधि उपर मस्सर अभिवेदा । कहें लगि कहीं सुरोग अनेका ॥ दो०-एक ड्यापि बस नर मर्राहे ये असाधि बहु ड्यापि । वीवहिं संतत जीव कहें सो किम लहइ समाधि ॥

पाइन्हि सतत जान कहु ता किन लहर तनाव ॥

नेम धर्म श्राचार तप जोग र जज्ञ जप दान। मेषज पुनि कोटिन्हर नहीं रोग जाहिं हरिजान ॥१२१॥ बेहि बिधि सकल जीव जग रोगी । सोक हरप भय प्रीति वियोगी ॥ मान्य रोग कळुक मैं गाप्रे। हहिं सब के लखि बिरलेन्हि पाए ३॥ जाने तें ब्रीजिहि कुछु पापी । नास न पावहिं जन परितापी ॥ कुपध्य पाइ श्रंकुरे । मुनिह् हृद्यें का नर बापुरे ॥ बिपय राम कृपा नासिंह सब रोगा । जौं इहि माँति बनइ संजोगा ॥ बैद बचन बिस्वासा । संजम यह न बिषय के आसा ॥ रचपति भगति सजीवनि मूरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरीप् ॥ येहि विधि भलेहि क़रोग नसाहीं । नाहिं त जतन कोटि नहिं जाहीं ॥ जानिश्र तब मन बिरुज गोसाई। जब उर बल बिराग श्रविकाई।। सुर्मात खुधा बाढ़इ नित नई। बिषय स्त्रास दुर्बेलता गई।। बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई॥ सिव श्वज सक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद ॥ सब कर मत खगनायक येहा । करिश्र राम पद पंकज नेहा ॥ श्रुति पुरान सब श्रंथ कहाहीं। रधुपति भगति बिना मुख नाहीं।। कमठ पीठि जामहिं बरु बाग । बंध्यासून बरु काहुहि मारा ॥ फूलिंह नम बरु बहु बिघि फूला । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ तुवा जाइ यर मृगजल पाना । वरु जामहि सस सीस विषाना ॥ श्रंषकार बरु रबिहि नसावै। राम बिमुख न जीव सुख पावै॥ हिम तें श्रनल प्रगट वरु होई । विमुख राम युख पान न कोई ॥

१-- प्रः ज्ञान । द्वि : प्रव । गृ : बोग । च ० : गृ ० ।

२-- प्रवः कोहिन्ह । द्विवः प्रवः [ सुवः बोहिन्ह ]। चवः प्रवः।

३—प्र**ः नाय, पाय। दि०: प्र०।** [नृ०: नाई, पाई]। [च०: गावा, पावा]।

४-- प्रः वृष्टि । दि० : प्र० । [ गृ०, च० : वे ] ।

५ - प्रवः मनि पूरी। द्विवः प्रव। [तृव, चवः श्रति स्ती]।

६-प्रवः भनेति रोग । दिवः प्रवः (१प्र)ः भनेति क्रोग]। तुवः भनेति क्रोग । चवः नुवा

वीव-वारि भगे धृत धोइ वह सिकता से वह सेल।

वितुहीर भजन न भव शिष्ण यह सिद्धांत अपेन।

मस हिए करइ विशेष थ्रणु अर्जाह मसक से हीन।

श्रस विनार सिंज ससय गर्माह भजिंह पर्यन ॥१२२॥

श्रलां - विनिष्णतं वदामि से न श्रम्थ्या वर्षासि मे।

हिंग नगा भजेंन्त ये ऽनिदुस्तरं तर्गन्त से॥

कहें नाथ हिर वर्गन श्रम्णा। व्यास समास स्वमित श्रमुरूणा।

श्रीत सिद्धांत इहं उरगाते। सम मजिश्र सन कामरे विमाते॥

श्रुत सिद्धांत इहं उरगाते। सम मजिश्र सन कामरे विमाते॥

श्रुत सिद्धांत क्वं उरगाते। सम मजिश्र सन कामरे विमाते॥

श्रुत सिद्धांत क्वं वर्ग काहां। गीहि सेरे सठ पर ममला जाही॥

पृथ्विह सम कथा श्रांत पाविन। मुक सनकादि संशु मन भाविन॥

पृथ्विह सम कथा श्रांत पाविन। मुक सनकादि संशु मन भाविन॥

सनसंगति ुर्लेम संसार। निर्मिष दह भार प्रकी बारा॥

देख गरुक मित्र हत्ये विचाते। में स्थुवीर भजन श्रांचित्राते॥

सनुनाधम सब भांति अपावन। प्रभु मीहि कीन्ह विदिश जगणान्न।

दो०-श्राज धन्य में धन्य श्रांत जद्यप सब विशि हीन

निज जन आनि सम मोहि सैन सगागम दीन्ह ॥ नाथ जथार्मान भाषेउँ सखेउं नहि कहु गाद ।

चिति सिंधु रधुनायकर श्राह कि पायर कर ॥१२३॥ धुर्मार सम केर सुन सन नामा । पुनि पुनि हरण भूगुन्द सुनान " महिमा निसम नेति क'र साई । अनुलिस बना कन्य पन् हर्षे । सिब श्राज पृथ चरन रधुमई । मोपर द्वापा परम सुन्ताई ॥ अस सुमात कहुँ मुनी न देखीं । केहि खगैस रधुर्यान कम लखा ॥

साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी । कवि मीबिद क्रान्त संन्यासी ॥ जोगी सूर सुनापस ज्ञानी। धर्म निरन पंडित विज्ञानी।। तरहिं न बिनु सेष् मम स्वामी । राम नगःमि नमामि नमामी ॥ सरन गए मो मे अवरासी | होडि मुद्ध नगाम अविनासी ॥ दो०-जासु नाम भव भेपत हरन घार त्रय सूल। सो कृपालु मोपर सदा रहहु रामरै अनुकृल ॥ सुनि भुसुडि कं बचन सुभ देखि राम गद नेह । बोलेंड प्रेम सहित गिग गरुड़ विगत सदेह ॥१२४॥ मैं क्रुनकृत्य भएउँ तब बानी । सनि रधुवीर भगति रस सानी ॥ राम चरन नृतन रति रहे। भाषा जनित विर्पात सब गई।। मांह जलिष बोहित तुम्ह भएर । मो कहुँ नाथ बिबिव सुखन्दएर ॥ मो पहि होइ न शन उपकाग । यंदी ाव पर बारहि बारा ॥ पू-नकाम राम अनुरागी । तुम्ह सम तात न कांउ बढ़ भागी ॥ संत बिटप सरिता गिरि घरनी । पर्गहत हेतु सबन्ह के करनी ॥ संत हृद्य नवनीत समाना । कहा कविन्ह पे कहह न जाना ॥ निज परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता४ ॥ जीवन जन्म मुफल मन मण्ड । तव प्रसाद सब संसय गण्ड ॥ जानेह् सदा मोहि निज किंकर । पुनि पुनि उमा कहर विह्नंगबर ॥ वी० -मामु चरन ।सरु गाइ कीर प्रेम सहित मतिथीर । गांड गहर नेकुँट तन हत्ये राखि भीवीर ॥

गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आत ।

बिनु हरि हृपा न होई सां गावित वेद पुगन ॥१२५॥
कहेउँ प्रम पुनीत इतिहासः । सुनत स्नवन छूरिहें भवपासा ॥
पनत कल्पतरु करुना पुंजा । उपजइ प्रीति गम पर कंजा ॥
मन क्रम बचन जित्त अघ जाई । सुनिहं जे कथा स्नवन मनु लाई ॥
तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विश्वग ज्ञान निपुनाई ॥
नाना कर्म धर्म ब्रत दाना । संजम दम जप तप मस नाना ॥
म्त दथा द्विज गुर सेवकाई । विद्या विनय विवेक बड़ाई ॥
जहाँ लांग साधन वेद बलानी । सब कर फल हरि मगति मवानी ॥
सो रधुनाथ भगति श्रुति गाई । राम हृपी काहें एक पाई ॥
दो०-मुनि दुर्लम हरि मगति नर पाविहं विनिहं प्रयास ।

जे बह कथा निरंतर धुनिह मानि विस्वास ॥१२६॥
सोइ सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता। मोइ मिंह मंडन र पंडित दाता॥
धर्म परायन सोइ कुनत्राता। राम चरन जा कर मन राता॥
नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहिं जाना॥
सोइर कि कोबिद सोइर रमधीरा। जो जन खाँ इ भजह मधुवीरा॥
धन्य सो देस जहाँ मुरसरी। धन्य नःरि पन्तित्रन अनुमानी॥
धन्य सो सूप नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई॥
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुन्य रम मिंस सोइ पाकी॥
धन्य घरी सोइ जम मतसंगा। धन्य पुन्य रम मिंस सोइ पाकी॥
धन्य घरी सोइ जम मतसंगा। धन्य जन्म द्विज मार्थ अभगा॥
दो०—सो कुल धन्य दमा सुनु जगत पृत्य मुनीत।
श्री रखनीर परायन जेंड नर दपत्र विनीत॥१२७॥

मित अनुरूप कथा में भाषी। जबिप प्रथम गुप्त करि राखी।। तब मन पीति देखि अधिकाई। ती में रघुपित कथा छुनाई।। यह न किश्म सठहीं हठसीलिहें। जो मन लाइ न छुन हरि लीलिहें।। किश्म न लोभिहि कोधिहि कानिहि। जो न मजइ सचराचर स्वामिहि॥ छिजद्रोहिहि न सुनाइम्र कबहूँ। सुन्पित सिरेस होइ नृप जबहूँ॥ राम कथा के तेइ। अधिकारी। जिन्ह के सतसंगित म्रित प्यारी।। गुर पद प्रीति नीति रत जेई। छिन सेवक श्रिषकारी तेई॥ ता कहुँ यह बिसेपि सुखराई। जाहि प्रान प्रिय श्री रघुराई।। दो०—राम चरन रति जौ चहैर अथवा पद निर्वान।

माव सहित सो येहि कथा करें। स्वन पुट पान ॥१२८॥
राम कथा गिरिजा में बरनी। किलमल समिन मनोमल हरनी॥
सस्त्रीन गग मजीवन मूरी। राम कथा गाविं श्रुनि सूरी॥
येहि गहँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगित कर पथाना ॥।८॥
मन ज्ञानना सिद्धि नर पावा६। जे येह कथा कपट ति गावा६॥
मन ज्ञानना सिद्धि नर पावा६। जे येह कथा कपट ति गावा६॥
सहिं सुनहिं श्रुनुमोदन कर्दी। ते गोपद इव भवनिधि तरही॥
सुनि सन कथा हृदयँ श्रति भाई। गिरजा बोली गिरा सुहाई॥
नाथकृषा मम गन संदेश। रान चरन उन्नेउ नव नहा॥
दो०—मैं कृतकृत्व भइउँ श्रव तन प्रसाद विस्थेस।
उपजी राम मगित हुद बीतं सकल कृतेस॥१२६॥